

# BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S HISTORY AND CULTURE OF THE INDIAN PEOPLE VOLUME 1V

# THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ

# THE HISTORY AND CULTURE OF THE INDIAN PEOPLE

# THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ

#### FOREWORD BY

K. M. MUNSHI
BA, LLB, DLIII., ILD
President, Bharativa Vidya Bhavan

#### GENERAL EDITOR

R. C. MAJUMDAR

MA.PHD.FAS.FBBRAS

Ex Vice-Chancellor and Professor of History

Daica University

Hon, Head of the Department of History Bharatiya Vidya Bhavan

#### ASSISTANT EDITORS

#### A. D. PUSALKER

MA, LLB, PHD
Assistant Director and Head of the
Department of Ancient Indian Culture
Bharatiya Vidya Bhavan

#### A. K. MAJUMDAR M.A., D PHIL.

Director, Bharatiya Vidya Bhavan Delhi Kendra



BOMBAY

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

# FIRST PUBLISHED IN JANUARY 1955 SECOND EDITION 1964 All Rights Reserved by the Publishers

#### PRINTED IN INDIA

BY P H. RAMAN

AT ASSOCIATED ADVEKTISERS AND PRINTERS 505, TARDEO ARTHUK ROAD, BOMBAY 34

AND

FUBLISHED BY
S RAMAKRISHNAN, EXECUTIVE SECRETARY, BHARATIYA VIDYA BHAVAN
CHAUPATTY ROAD
BOMBAY 7

#### CONTRIBUTORS

#### A. S. ALTEKAR MA. LLB. DLITT

Professor and Head of the Department of Ancient Indian History and Culture
in the Paina University

#### R. C. MAJUMDAR MA., PH.D., F.A.S., F.B.B.R.A.S.

#### D C. GANGULY

M A , PH D. (LONDON)
Secretary, Victoria Memorial Hall, Calcutta

#### D. C. SIRCAR MA, PHD.

Superintendent for Epigraphy, Government of India, Octacamund; formerly Lecturer in Ancient Indian History and Culture in the University of Calcutta

#### R SATHIANATHAIER MA, LT

Professor of History and Politics in the Annamalas University

# G. V. DEVASTHALI

Professor of Sanskrit in the H P T College, Nasik

#### H. D VELANKAR

MA

Joint Director, Bharattya Vidya Bhavan, formerly Professor of Sanskrit, Wilson College, Bombay

## A. D. PUSALKER

MA, LLB, PHD.

Assistant Director and Head of the Department of Ancient Indian Culture,
Bharatiya Vidya Bhavan

### H L. JAIN

MA, ILB, DLITT

Head of the Department of Sanskrit, Pals and Prakrit in the Nagpur University

#### K R SRINIVASA IYENGAR

M.A., D.LITT.

Professor and Ilead of the Department of English in the Andhra University, Waltain

#### U. N. GHOSHAL

M.A., PHD.

Formerly Professor of History in the Presidency College, Calcutta

#### NALINAKSHA DUTT MA, BL., PRS, PHD, DLITT (LONDON)

Professor of Pali in the University of Calcutta

#### J. N. BANERJEA

M.A., PHD

Carmichael Professor of Ancient Indian History and Culture in the
University of Calcutta

## T. M. P. MAHADEVAN

MA., PHD
Professor and Head of the Department of Philosophy in the University of Madras

#### H. D. BHATTACHARYYA

M.A.

Formerly Head of the Department of Philosophy, Dacca University, and Honorary University Professor of Indian Philosophy and Religion, Banaras Hindu University

#### I. J. S TARAPOREWALA

BA., PHD, BAR-AT-LAW

Formerly Professor of Comparative Philology in the University of Calcutta, and Director, Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona

# U. C. BHATTACHARJEE

Formerly Professor of Philosophy in the Presidency College, Calcutta

#### By Dr. K. M. MUNSHI

The Age of Imperial Kanauj, with which this Volume deals, deserves a more important place in Indian history than it has been given so far. I should, therefore, be forgiven if I gave in my own way a dicture as I see it \*

The Age begins with the repulse of the Arab invasions on the maniland of India in the beginning of the eighth century and ends with the fateful year A.D 997 when Afghānistān passed into the hands of the Turks.

With this Age, ancient India came to an end. At the turn of its last century, Sabuktigin and Mahmüd came to power in Ghazni. Their lust, which found expression in the following decades, was to shake the very foundations of life in India, releasing new forces. They gave birth to medieval India Till the rise of the Hindu power in Mahārāshira in the eighteenth century, India was to pags through a period of collective resistance.

This Age of Imperial Kanauj, on the other hand, was an era of great strength and achievement for India. The Arabs who were on a march in three continents were repulsed Throughout they were held on the frontiers The Tibetan power was eliminated from Nepâl. The South emerged effectively in the political life of the country, as it had emerged in the earlier age in its religious and cultural life.

This Age saw the rise and fall of three great Empires in the country: of the Rāshṭrakūṭas, founded by Dantidurga (c. A.D. 733-757) and his successor, Krishṇa I (c. A.D. 757-773), which dominated the South till its collapse in the year A.D. 974; of the Pālas in the East, which saw its zenith under Dharmapāla (c. A.D. 770-810), though it revived a little at the end of the tenth century; of the Prathāras of the West and North, founded by Nāgabhaṭa I, which saw its zenith during the reigns of Mihira Bhoja (c. A.D. 836-885) and Mahendrapāla (c. A.D. 885-908), went under on account of the catastrophic blows dealt by the Rāshṭrakūṭa raids, but retained a shadowy imperial dignity to the end.

<sup>\*</sup> I have incorporated without quotation marks several paragraphs from my study of the period in The Glory that was Gürjeredese (2nd Ed. Revised and in part re-written).

TT

It was the Age of Kanauj or, Kānyakubja, the imperial city of isānavarman, which dominated Madhyadeśa, the heartland of India. It was the coveted prize of the three imperial powers racing for all-India supremacy. Ultimately it passed into the hands of the Pratinara Gurjareśvaras about A.D 815; remained the metropolis of power till A.D 950, and continued to be the most influential centre of culture till A.D. 1018 when it was destroyed by Mahmūd of Ghazol.

By inheritance Kanauj was the home of Indo-Aryan traditions. In the post-Vedic ages the region from Hardwar to Unnao, near Lucknow, was known as Aryāvarta. Later with the spread of Indo-Aryan culture, first, north India, and then the whole country, came to be called by that name. The original Āryāvarta, then come to be known as Brahmāvarta, with accretions, was called Madhyadeśa during this age.

When Hastināpura met with disaster due to floods, as the recent excavations at Hastināpura corroborative of the Puranic testimony show, Nichakshu, the descendant of Janamejaya Pārīkshita led the Kurus to Kaušāmbī. In the early sixth century when the Magadhan Age opened, it was the capital of a powerful Aryan kingdom, Vatsarāja, who could lure elephants by his music, was then its ruler It remained such capital till the end of the sixth century of the Christian Era. Then North India was overrun by the Hūgas. Kaušāmbī was destroyed But with Išānavarman, the liberator who drove out the Hūgas, Kanauj came into prominence, as the centre of power in Madhyadeša, no longer a principality of the Gupta Empire

In the seventh century the kings of Bengal and Malava destroyed the power of Kanauj, then in the hands of the descendants of Išānavarman. On the ruins of the Maukhari kingdom, Šrī Harsha built his short-lived empire of Madhyadeša. During his forty-two years' rule (AD. 606-647), Kanauj grew into the foremost city of India. Srī Harsha, however, could not create a hierarchy pledged to support his imperial structure He left no able successor. His empire was dissolved soon after he died.

For more than half a century thereafter, the history of Kanauj is wrapt in obscurity. At the end of it, Yaśovarman, a great conqueror and the patron of Bhavabhūti and Vakpati, is found ruling Kanauj. Both Yaśovarman and Lalitāditya of Kāshmir joined hands against the inroads of the Arabs and Tibetans. But the allies soon fell out and Lalitāditya destroyed the power of Yaśovarman.

The Classical Age of India closed with the reign of Yaśovarman. This Age then opened with one Indrayudha on the throne of Kanaui,

which had retained its metropolitan and symbolic importance as the capital of India. And the stage was set for the triangular struggle for it between the Rāshṭrakūṭas of the South, the Pratihāras of Gurjaradeśa and the Pālas of Bengal.

#### TTT

The first great conqueror to emerge on the scene, with the Age, was the Räshtraküta Dantidurga. The son of Indra I by a Chālukyan princess of Gujarāt, he began his Napoleonic career in c. A.D. 733, became the master of the whole of Mahārāshtra by 753, and destroyed the Chālukyan Empire to assume an imperial status. He was succeeded by his uncle Krishna I, the builder of the Kailāsa temple of Ellora In a reign of fifteen years, he added to the empire what are the modern states of Hyderābād and Mysore.

About the same time, Gopāla, elected to the position of a chieftain, consolidated Bengal. His son Dharmapāla (c. A D. 770-810) led his conquering army through the whole valley of Gaṅga; reduced the ruler of Kanauj to a puppet; held courts at Kanauj and Pāṭalputra For long he commanded the alleguance of most of the kings of the north

There was ferment also in the west. In A.D. 712 the Arabs conquered Sindh. About A.D. 725 Junaid, its governor, under the orders of Caliph Hasham of Baghdād, sent an army for the conquest of India It overran Saurashṭra, Bhillamāla, the capital of Gurjara (the Abu Region), and reached Ujjayin.

Then arose an unknown hero, Nāgabhaṭa by name; possibly he he napided to a branch of the royal Pratihāra family of Bhillamāla, the capital of Gurjaradeśa He rallied to his banner the warriors of the allied clans of Pratihāras, Chāhamānas and also, perhaps, Guhilaputras, Chālukyas and Paramāras, all of whom had their home in the region of Mount Abu Nāgabhaṭa fought the invading army, flung it back, destroyed it.

This victory welded the clans of Gurjaradesa into a hierarchy It gave them self-assurance and the will to conquer. With a leader and a destiny, they laid the foundations of a new power that was destined to play an important part in history.

During Nāgabhata's time Dantidurga with his conquering army swept over the north, captured Ujjayinī, where the Pratīhāra, his fortunes temporarily eclipsed, played the host to the conqueror.

Vatsarāja, the son of a nephew of Nāgabhata I, styled "the preeminent among valiant Kshatriyas", waxed strong and entrenched

himself in a strong position in north India. The allied clans were now a well-knit hierarchy. He, however, suffered a disastrous defeat at the hands of Rāshtrakūṭa Dhruva and had to take refuge in some unaccessible region

Under the Pratihāras, Kanauj reached the zenith of power, learning and culture, between A.D. 815 and 940 Its rulers were called Gurjarešvaras; in a late inscription, Gurjara-Pratihāras. One of them, as we know, was styled Mahārājādhirāja of Āryāvarā. One of the last emperors of the line, when the empire was no more than a symbol, was referred to as the Raghukula-bhā-chakravarā; Universal Overlord of Raghu's race; for these Pratihāras claimed their descent from Lakshmaṇa, the brother of Śrī Rāmachandra of the Ikshvāku race. They were also called kings of Jurz or Gurjara by the Arab travellers, and their empire was called Gurjara.

Undaunted by reverses, the next ruler, Nāgabhaṭa II, consolidated the territory which comprised Mārwāḍ, Mālava and modern North Gujarāt. Having secured a base, he entered the race for all-India supremacy with the Pāla kings of Bengal and the Rāshtrakūtas of the South.

Dharmapāla marched on Kanauj, removed Indrāyudha from the throne of Kanauj and installed Chakrāyudha. Nāgabhaṭa II, in his turn, marched agamst Chakrāyudha, overthrew hım and made Kanauj hıs capital. Soon after Rāshtrakūta Govında III ınvaded Kanauj and infincted a defeat on Nāgabhata which, however, did not cripple his strength. Ultimately Kanauj passed into the hands of the Pratihāras About A D 815 it became the capital of the Pratihāra empire.

In c. A D 834 Nāgabhaṭa II died. Rāmabhadra, his son and successor, was in his turn, succeeded in c. A D 836 by Mihira Bhoja.

The new ruler of Kanauj was called Mihræ Bhoja as he was born by the favour of God Sūrya, Adi Varāha, because he uplifted the realm like the Drvine Boar, the incarnation of Vishņu, Vriddha Bhoja by later writers to distinguish him from the later Bhoja the Paramāra. The Arab travellers called him Bautira, possibly a corruption of Varāha or Barāha; they also referred to him as the king of Jurz, an Arab corruption of the word Guriara.

When he came to the throne, Mihira Bhoja, then a youth, was faced with a grave situation. Under the feeble rule of his father Rāmabhadra, the power and prestige of the empire had suffered. Its outlying parts had become independent. Even Gurjaradeśa, the homeland, was in open revolt The imperial possessions extended

no further than Kanauj and a small area surrounding it. Only a few of his father's feudatories stood loyal to the new ruler.

The first act of the young ruler was to restore his authority over his homeland; raise the morale of the allied clans of Gurjaradesa and make them into a compact and invulnerable hierarchy. He did this with such success that the tenacity and vigour of the hierarchic dynasties survived more than a thousand years after the fall of the empire. Many of the Rajput rulers who surrendered power in the great integration of 1947-48 were descendants of the feudatories and generals of Milhira Bhoia.

The career of Mihira Bhoja, pieced together from stray references by modern scholars, was a great factor in making Kanauj a radiating centre of political and cultural activities which made for the integration of life.

In A.D. 836, Ral-pa-can, the Tibetan conqueror of Nepāl, ducd. A civil war followed. Nepāl shook off the foreign rule and became part of the political system of India. Sărasvata-mavdala in the Nepal Terai and other Himalayan areas were merged in the empire of Kanaui.

Bihār was also annexed to the empire of Kanauj By A.D. 876, Mihira Bhoja had burnt 'the powerful people of Bengal in the fire of his rage', obtained a decisive victory over Nārāyaṇapāla and annexed considerable parts of the Pāla dominions to his empire. In the time of the next ruler, Mahendrapāla, the empire included parts of North Bengal

During the reign of Mihira Bhoja, the Rashtraktias, the inveterate enemies of Kanauj, were pre-occupied with troubled conditions in their own realm. And with occasional reverses, the armies of Bhoja and his allies pressed continually southwards till they dominated the whole of what is modern Gujarāt.

A Turkish Shāhiya family ruled in Kābul for a long time. The last king of this dynasty, Lagatūrmān, was overthrown by his Brāhmaņa minister, Kallar or Lalliya Shāhi. He was possibly supported by Mihira Bhoja. Lalliya, however, lost Kābul to the Saffārid Ya'qūb ibn Layth in A.D. 870 and transferred his capital to Udabhāv@a, on Sindhu near Attock.

The Arab conquest of Sindh was no more than 'a mere episode in the history of India which affected only a fringe of that vast country'. Within a year of Bhoja's accession, 'Imrān ibn-Mūsa, the Arab Governor of Sindh, tried to extend his hold over the adjoin-

ing territory. The Arabs, however, were driven out of Kutch between A.D. 833 and 842. A few years later, they lost the best part of Sindh.

Two petty principalities only remained to the Arabs of which Multān and al-Mansurah were the capitals. The Hindus, who had been forcibly converted to Islam, went back to their ancestral fold. Baladhuri says that in the time of al-Häkim ibn-'Awānah, "the people of al-Hīnd apostatised with the exception of the inhabitants of Qassah. A place of refuge to which the Moslems might flee was not to be found, so he built on the further side of the lake, where it borders on al-Hind, a city which he named al-Mahfuzah (the guarded), establishing it as a place of refuge for them, where they should be secure and making it a capital"

Sulaimān who visited India in A.D. 851 refers to Bhoja in vivid terms. "Among them is the king of Jurz (Gurjara) This king maintains numerous forces and no other Indian prince has so fine a cavalry. He is unfriendly to the Arabs, still he acknowledges that the king of the Arabs is the greatest of kings. Among the princes of India there is no greater foe of the Muhammadan faith than he. His territories form a tongue of land (Saurāshtra'). He has great riches, and his camels and horses are numerous. Exchanges are carried on in his state with silver (and gold) in dust, and there are said to be mines (of these metals) in the country. There is no country in India more safe from robbers"

In A.D. 916. Abū Zaid, while completing the Silsilat-ut Tawārikh of Sulaimān, also attests to the excellent social conditions in India. "These observations", he says, "are especially applicable to Kanauj, a large country forming the empire of Jurz"

Al-Mas'udi of Baghdād, who visited India more than once between A D. 900 and 940, refers to the Bauura as 'the lord of the city of Kanau' and as 'one of the kings of Sindh'. "He has large armies in garrisons on the north and on the south, on the east and on the west; for, he is surrounded on all sides by warlike kings. Bauura, who is the king of Kanauj, is an enemy of the Balhara (Vallabha Rāja, the title of Rāshtrakūta emperors), the king of India." He adds: Bauüra, the king of Kanauj, "has four armies, according to the four quarters of the wind Each of them numbers 700,000 or 900,000 men The army of the north was against the prince of Mūlūn, and with the Musulmans, his subjects, on the frontier. The army of the south fights against the Balharā, king of Mānkir (Mānyakheta)." According to him, Balharā is at war with Jurz, "a king who is rich in horses and camels, and has a large army."

Sindh was evidently rescued by Mihira Bhoja, for, according to Mas'udi, the Indus ran right through one of the cities within the kingdom of Jurz (Gurjara).

The last known date of Bhoja is AD. 882; possibly, he died in A.D. 888.

At the time of his death, the banner of the Ikshväku Gurjaresarea flew over an empire larger than those of the Guptas and Śri
Harsha. It comprised north India from the Hımalayas to a little
beyond the Narmadā, from East Punjāb and Sindh to Bengal. South
was quiescent. The Pālas were no longer a power. The Arabs on
the north-west fronter were kept at bay, Sındh had been wrested
from them. Madhyadeśa was at the height of its power.

Bhoja, unlike ancient chakravartis, did not rest content by establishing an evanescent military supremacy. His empire was built on the strength of regularly paid standing armies, the loyalty of his hierarchs and, it appears, the support of popular enthusiasm Considerable parts of his empire were governed directly from Kanauj What he conquered he consolidated as well

#### ΙV

The Hūṇa incursions had a devastating effect. The Classical Age lost its vitality. The tottering Gupta Empire was dissolved. Its hierarchs were left with little cohesion and less vigour. The race of the Kshatriyas of Madhyadeśa, who formed its martial backbone, lost their vigour; perhaps it paid a heavy price in blood during the last heroic efforts it put forward to drive out the Hūnas.

Vast social and cultural changes followed. Varnāśrama-dharma, instead of being a social organisation of three higher castes more or less homogeneous in culture and traditions, became rigid Intermarriages between the castes came to be looked upon with disfavour. Instead of being associated with the masses as its natural leaders, the Brāhmapas and the Kshatriyas became dominant minorities.

In the South, the Brahmanas, from the beginning, were a dominnant minority. Their vast influence imposed the Smriti pattern of social life there but in a form different from North India. In the South the dialects were alien in structure and vocabulary to Sanskrit. Sanskrit, therefore, from the beginning, was the language of the learned only influencing the development of the dialects.

Naturally Sanskrit, though still a powerful integrating force, instead of being the language of the educated throughout the land, developed a learned character, removed still further from the spoken dialects even in the North.

Dharma-śāstras, as the source of the fundamental law in the country, were looked upon as sacred and unifying factors. A new Saivism had, through its strength derived from its popular contacts and beliefs, become the symbol of national resurgence. Aryāvarta conscousness, which related dharma to India as a whole, also continued as an effective group sentiment, particularly in north India.

The Age of Imperial Kanauj saw a vast religious and cultural resurgence in the country, of which the Purāṇas were the gospels. It harmonised beliefs and practices of most of the cults which accepted as the final source, also Buddhism. The temple architecture, which began with the majestic Kailāsa of Ellora and developed into the exquisite beauty of Chandella Dhaṅga's Siva temple at Khajuraho, was its symbol. The cult of firthas as a fundamental institution or religio-social significance strengthened the unity of India, carrying forward the consciousness that Aryavarta was the inviolate land of tharma. The sweeping movement of the spirit was led by Sankarā-chārya, the prophet of the Age and the intellectual architect of ages to come.

It was an age of catholicity The different creeds joined hands to respect each other. The gods of differing cults were all worshipped; Siva was worshipped with his whole family, and so were the Trimūrtis, the Pañchāyatana and the Mātrikās. The kings generally patronised all religions and different rulers of the same dynasty are known to belong to different religious persuasions. Even the Arab traders were found happily settled in some parts of the country.

Though the Pāla Kings were great patrons of Buddhism, Buddhism was on the decline since the days of Harshavardhana. Its disappearance from India during this period was hastened by the growing unpopularity of the Tantrik practices which it had adopted; by the Puranic pantheon accepting Buddha as an avatāra of Vishyu and adopting several of its practices and beliefs; above all, by the evangelical triumphs of Sańkarāchārya.

The Pratihāra emperors formed the spearhead of this religiocultural upsurge. Some of them, like Mihira Bhoja, worshupped Bhagavatī as their guardian deity; others Vishvu and Siva. They were of the people and did not stand away from their hopes, aspirations and traditions. Like the Gupta Emperors, they received the full co-operation of the Brahmanas, who, through their intellectual achievements and religious and social influence, could maintain a sense of identity between the dominant minorities and the people.

The ruling dynasties of Gurjaradeśa also maintained the tradition of being the protectors of dharma. They did not treat the old social order with contempt, nor did they deprive it of its inherent tonacity by imposing unfamiliar lines of development; in the result, they strengthened it. While they led the country to progress, they drew upon the social and spiritual energy of the people.

The reciters of the Puranas became as powerful, if not more, as Brāhmaņas specialising in ritualism, philosophy, or literature. Particularly the Brāhmaņas of Kānyakubja played a great role during this period. Even today after a thousand years, they are found all over Northern India. The Kulīna Brāhmaṇas of Bengal, for instance, and the Anavil Brāhmaṇas of South Gujarāt both claim their descent from the Brāhmaṇas of Kānyakubja.

An illustration of the prevailing Puranic atmosphere in royal courts is furnished by the Gwälior-prasasts of Mihira Bhoja composed by the poet Bäläditya on the occasion of the construction of a temple of Vishqu. The whole poem pulsates with the fervour of a living belief. Manu, Iskhväku, Kakutstha and Prithu provide the background. The primeval Näräyana is born twice, as Nägabhaṭa I, and again as Nägabhaṭa II, descended from Lakshmana the son of Dasaratha of the line.

The prasasti begins with an invocation to Vishpu, to whom the temple is also dedicated, as the destroyer of the demon Naraka, the embodiment of evil.

The Gurjareśvaras, if the praéasti tells the truth, were cultured. Each possessed a distinct personality Nagabhaţa II was a warrior, Kakkuka had a keen sense of humour; Vatsarāja was compassionate, generous and of flawless conduct. Nagabhaţa II, short and modest, was of resistless energy. He was virtuous, and worked for the welfare of the people and performed many sacrifices He possessed atmavaibhava, true greatness of soul. Ramabhadra was brave and virtuous, a pure soul, opposed to worldliness and a defender of the faith.

But Bhoja was the greatest of all. Famous as he was, he was always unperturbed. Though an adept in rooting out evil, and wooed by Lakshmī, the guardian goddess of sovereignty, he was untainted by arrogance, and spotless in character. He was an ardent and unmatched administrator and a receptacle of pleasant and sweet words. When Brahmā himself wanted to discover another such man, whom else could he find but fir Rāmachandra himself?

So that his life may extend beyond the ordinary span everyone desired to serve him; the ascetics in return for his protection; the

preceptors from affection, the servants from devotion, his many foes out of policy; all men in the interest of their own well-being and livelihood. And he was as worthy a recipient of these offerings as the Creator Himself

Men of intellect, of honesty and of virtuous deeds helped to increase his prosperity, while enemies were scorched by the flame of his anger. The oceans were guarded by his valour. Like unto Kärttikeya, the god of war, he was of unbounded energy and the Earth waited upon him to hear her fate from his lip.

Thus, Baladitya the poet sings of Bhojadeva with the vanity of the poet. He expresses the hope that his pradasts would last till the end of Creation. His prayer was granted. The pradasts will last till the end of time and through it Mihira Bhoja will live down the ages.

Mihira Bhoja was not merely a Caesar, nor a pontiff, as were imperators of Rome and Byzantum. He was a conqueror and a great emperor He was the protector of dharma He was an Ikshväku, a family in which God Himself had chosen to be born

Aryāvarta was thus a pyramid of culture At its apex stood Vishnu Himself, the upholder of an evenly ordered realm, the protector of happy and well-ordered governance That is why Bhoja bore the epithet 'Adi Varāha'.

#### V

The Puranic Renaissance gave added sanctity to the Dharmafastras. In this Age, learning tended more and more to live on the past, the commentators and the writers of digests took the place of the law-givers. Of them, the most outstanding was Medhatithi, who wrote a commentary on the Manu-mriti

The spirit of the Age found expression in relating Varnāśrama-dharma which was dynamic to the virile concept of Aryāvarta. Aryāvarta, says Medhātithi, is not limited to geographical boundaries; it is not corhēned to the four corners of India; it is so called because the miechchias, though they frequently invade the country, are not able to abide in it.

If any prince of good character belonging to the Kshatriya or other castes subducs the mlechchhas and reduces them to the position of chandalla, as in Aryavarta, and introduces chaturvaraya in the conquered country, it would be fit for Vedic sacrifices to be performed. No sanctity attaches to Brahmsvarta as such; it would be mlechchhadeia if the mlechchhad subjugated it and lived there.

Impurity does not attach to the land, but to the people. Varnāśramadharma is a dynamic and expansive social organisation to be maintained and spread. Aryāvarta extended wherever the dharma is enforced and maintained.

This concept did not remain a mere theory; it was in active operation. The culture having come to dominate India was on a march to wider expansion. Indians crossed the frontiers and established kingdoms, carrying religious, literary and cultural traditions with them to far-off lands. In this way came into existence the Sailendra Empire in Java, Sumatra and Malay Peninsula (c. A D. 778-18th century); the dynasty of Pāṇḍuranga (c. A.D. 757-860) and the Bhṛigu dynasty (c. A.D. 860-985) in Champā, the dynasties of Jaya-varman II (A.D. 802-877) and Indra-varman (c. A.D. 877-1001) in Kambuja, the dynasty of Saṇjaya (c. A.D. 732-928) in Central Java, and the dynasty of Sindok (c. A.D. 929-1007) in Eastern Java.

This dynamic outlook was followed in actual practice in India as would appear from the Arab chroniclers and the Devala-smytit. Even though converted to Islam, Brähmapas, Kshatriyas, Vaisyas and Sūdras, who had been forced to do forbidden or unclean things, could be reclaimed by purification. A woman carried away by the mlechchhas could become pure by abstention from food and sexual intercourse for three nights.

A king, says Medhātithi, has responsibility to maintain dharma in the land. He is under a paramount duty to resist foreign invasion at all cost. There can be no compromise with the invader: if his realm is invaded and its people massacred, the king must die fighting.

For a king, the law-giver says, fame should have no meaning; what matters is securing the submission of other kings. An enemy is an enemy; he should not be given time to prepare for war; his difficulties are no concern to a king. The best time for attack is when the king feels confident of his own strength; when the morale of his forces is high; when the crop in his country is plentiful; when the subjects of the enemy are in indifferent circumstances or are to be alienated.

Once a war is declared, there should be no weakening; no consideration for the enemy's weakness; no regard for consistency, for friend or foe. In pursuit of his aim he should, if necessary, dismiss or punish his minister.

Once an enemy is conquered, the form in which he submits is matterial; what matters is effective surrender. A victorious king should take care to destroy his enemies, but he should penalise only the wicked and the treacherous. He should uproot the weeds, but persery enemely the inhabitants of the conquered realim.

It is not easy to consolidate gains after victory, says the political sage. The learned and the pious of the conquered country should be homoured; restraints on the subjects should be removed; the poor and ailing should be treated with kindness, sports and rejoicings should be initiated. Justice and sound finance must be restored. Wise methods of governance should be introduced. Above all, a policy of non-interference in the life of the people should be adopted.

Medhātithi lays stress on sound internal administration Ambassadors should guard against the lure of women. The king should not part with the portfolios of finance and home to anyone and in making war and peace his should be the final voice. Services—both civil and military—should be paid their salaries regularly. Irrigation and other works must be carried out to make people independent of rains. On a small holding the taxes should be light, heavier taxes should be borne by larger profits. Then comes the dictum of a man who knows human nature well. "It is neither possible nor desirable to prohibit drinking, gambling or hunting absolutely".

The king owes his position to no divine sanction but to the wishes of the people. He is only an instrument of maintaining danda or sovereignty which is based on the fundamental law propounded by the Dharma-šāstras. This law is above the king and is inalienable; nor should custom be permitted to override it. The king must submit to the ordinances of the Smrits. At the same time Dharma-šāstras are not to be rigidly interpreted. Equity is an equal authority with the Vedas, Smrits and čehāra for determining the right principle of law. "Satisfaction of the learned and the virtuus," says Medhātithi, "is a vital test, it may find what appears to be dharma as adharma and what appears adharma as dharma. When those learned in the Vedas feel that a thing is pure, it is to be deemed as pure".

#### VI

Varnāśrama-dharma of Medhätthi is a dynamic world force and not a static social order. A Brāhmana can marry the daughter of a Kshatriya or a Vaiśya. An adopted son may be of a caste other than the father's; a Brāhmana can adopt even a Kshatriya boy. A

Kshatriya and a Vaisya have the right to recite the Gāyatrī-mantra. Brāhmanahood is not acquired by birth alone.

A Sūdra has the right to offer oblations to the fire, or to perform religious sacrifices, except the Vaivāhika fire at marriage. He may not be competent to pronounce judgment according to the Smytitis, but he can be one of the sabhyas in a court of justice. If any Smytiti, says Medhātithi, takes away the right of a Sūdra or lays down any prohibition, the injunction should be very strictly interpreted, and its scope is not to be enlarged by inferences from other texts. Those smytits, which are in favour of the Sūdras, should, therefore, be enforced. But these dicta are more in the nature of a protest against the growing rigidity of the social order and cannot be read as reflecting universal practice.

Medhătithi accords to women a position in refreshing contrast to some of the later authorities who wrote for the succeeding Era of Resistance. Women can perform all samiskāras; only they should not recite Vedic mantras. At a partition an unmarried sister should be given one-fourth share of the dividing brothers.

A wrife is obtained from God, not secured like cattle or gold, in the market; a husband, therefore, has no ownership over his wrife. Before the wrife could be compelled by the husband to serve him, he must have the necessary qualifications, among others, a lowing attitude toward her Medhatithi condemns the dictum of Manutation is to protect oneself even at the cost of one's wrife; even princes should not forsake their wives, says he. The practice of Sati, according to Medhatithi, is nothing but suicide, and as such, it is not permissible

The position which the women occupied during this age, is also evidenced by other contemporary sources. The general level of their culture was high. Silamahādevi, wife of the Rāshṭrakūṭa Emperor, Dhruva, described as parāmeivarī and parāmabhaṭirītēd. Emperor, Dhruva, described as parāmeivarī and parāmabhaṭirītēd, probably ruled jointly with her husband. She enjoyed the privilege of granting large gifts without her husband's consent. Several queens of the Kara dynasty ruled in Orissa. Sugandhā and Diddā of Kāshmir administered extensive kingdoms as dowager queens. There were learned women as well as women administrators. Avantisundarī, the wife of the poet Rājasekhara, was an exceptionally accomplished woman. The poet quotes her thrice in the Kāvyamāmāmā. His Karpūramāńjarī was produced at her request and Hemachandra quotes three of her Prakrit stanzas. Ubhayabhāratī or Sarasvatī, wife of Manḍanamiśra, who acted as an arbitrator in her husband's disputations with Sańkarāchāry, aws a learned scholar hresdy

We have a glimpse of the social conditions of imperial Kanauj in the works of Rajasekhara, an ardent lover of Kanauj. Its women did not lag behind men in point of education. According to the poet, there were several poetesses in Kanauj. "Culture is connected with the soul and not with the sex" says the poet The poet had met princesses and poetesses, daughters of prime ministers, courtesans and wives of court jestors who were well versed in science.

The dress worn by the ladies of the capital was adorable. "Women of other countries", says the poet, "should study the ways in which the ladies of Mahodaya dress and bedeck themselves, braid their hair and speak their words".

The women of Låta were noted for their beauty and elegance. At the same time, it would be untrue to accept the position of women as portrayed by Råjašekhara as reflecting the generally prevailing conditions under which women lived, for whatever it was, it was distinctly better than the position to which they were reduced under the painful pressure of the Era of Resistance

#### VII

In the field of literature this Age cannot be compared with the Classical Age with its old masters like Kālidāsa and Bhavabhūti. Under the influence of the rhetoricians external features of literature rather than literary beauty came into fashion; scholarship replaced poetic fancy; Sanskrit acquired a learned character.

Even kings, as we find from some notable instances, were highly educated; several of them were accomplished poets. Most of them were patrons of learning as well as authors — All branches of literature were assiduously cultivated

There were kūvyas in plenty, epics, romances and champūs were composed in large numbers. Lexicography was cultivated; so were grammar, poetics, metrics and rhetorics. Anandavardhana wrote his famous Dhoamyāloka, propounding his famous theory of Dhoani. The favourite literary form of the Age was the Drama, though only one classical specimen survives in Višākhadatta's Mudrārākshasa.

Literary activity in Sanskrit abounded even in the South. Rigarthadipikā by Venkata Mādhava, in the reign of the Chola king Parāntaka I, is one of the earliest of its kind in Sanskrit literature.

Śaktibhadra contributed the drama Aścharyachūdāmaṇi, the first Sanskrit drama to be composed in the south, as known so far.

Literature was also cultivated in Prakrit, Haribhadra being the greatest master of the period. There was a vast non-canonical literature in Pāli and in Apabhrainsa in which the works of several eminent Jain writers like Dhanapāla, Pushpadanta, Kanakāmara, Padmakrit and Suyambhū have survived. During this period, several works of great value were composed in Kannada and Tamil, forming landmarks in the development of these languages.

Philosophic literature was widely cultivated by the Bauddhas, the Jains and the Brāhmaṇas. Of them all, Śańkarāchārya was the greatest. He provided a philosophic theory which undermined the barren ritualism of the Mimāmsakas as well as the decadent Mahāna Buddhism and Jainsm. He stood for monism; preached the superiority of sæminyāsa over ritualism. He purged many religious beliefs of their grossness. He was also a practical reformer. His organizational work, which brought cults, practices and rituals under the direction of the four great Mathas which he founded and which stood for his Vedāntic monism, restored the cultural mitty of the land He also reorganized the monastic orders and infused a nobler sense of misson in them.

The Bhāganata Purāņa was the culminating point of the strong theistic movement started by the Ālvārs and Nāyanārs in the South. It became the gospel of bhakti, the intense devotional ecstasy of the Ālvārs as well as the teachings of Bhaganadgītā. Its deep emotion and creative beauty saved the soul of India duing the following Era of Resistance

The last literary phase of the Age is represented by Rājašekhara, who lived in the reign of Mihira Bhoja, for he was the court poet and teacher of Mahendrapāla and Mahipāla.

Rājašekhara's works give us a vivid glimpse of himself and the time. The poet was born in the family of Yāyāvaras, a family of poets. Though a Brāhmaṇa, he married into a Chāhamāna family and his wife. Avantisundari, was therefore a Kshatriva.

His Bălarāmāyana was staged at the court of Mahendrapāla at Kanauj. Bālabhārata was staged at Kanauj after Mahipāla completed his campaign against the Rāshtrakūta emperor Indra III, in about A.D. 916. The poet thus describes his patron who was present in the audience—

"In the family of Raghu, there was born a glorious Mahīpāladeva, who lowered the heads of the Muralas; who destroyed

the Mekalas; who drove out the Kalingas, who destroyed Kuntalas as if with an axe; who forcibly seized the royalty of the Ramathas".

Rājašekhara's Kāvya-māmāmsā is a work of great value and gives glimpses of the life and literature of the times.

The poet was a much travelled man, and has some very interesting remarks to make about the manners and speech of the people of different parts of the country. The Magadhas and those living to the east of Banaras spoke Sanskrit well but Prakrit badly. A Gauda could not speak Prakrit properly; he should, therefore, either give up the attempt or improve his Prakrit. The Karnāṭakas recited poetry proudly with a twang at the end of each sentence irrespective of sentiment, style or quality. The Dravidas recited prose and poetry both in a musical way. The people of Saurāshrit and Travaņa spoke Sanskrit but mixed it with Apabhramás to add beauty to their speech. Kāshmirians were good poets but their recital sounded like a mouthful of gaduchi.

Rājasékhara had a partality for Lāja (South Gujarāt) According to him, it was the 'crest of the earth'. Its people, however, hated Sanskrit, but spoke elegant Prakrit in a heautiful way Its women were noted for their beauty and elegance of speech. Its poets possessed distinctive literary tratts; and favoured the stylc called 'Lāt'. Humour was its speciality.

The people of the region enclosed by the Gangā and the Yamunā, the centre of which was Kanau, according to the poet, were the ornaments of the land They liked new and elegant literary works. The composition of its poets was well constructed and their recitation was sweet like honey To him the city was the centre of the universe; a sacred place; the home of the imperial Ikshvākus, a centre from where radiated power, fashion and culture.

The whole country, therefore, in this period, had a unity of culture. Sanskrit was the language of the cultured, spoken and understood among the educated throughout the country, but was most prevalent to the east of Banaras.

#### VIII

Mihira Bhoja was succeeded by his son Mahendrapāla, a fearless military genius, who extended the empire of Mihira Bhoja adding to it the Karnal district in the Punjāb, the Nepalese terrain and the Rājshāhi district of Bengal. In A D. 910 he was succeeded by Mahipāla who also, like his father, was educated by the poet Rājasekhara.

Within a few years of Mahipāla's coming to the throne of kanauj, however, Indra III, the Rāshirakūṭa emperor, marched to the north and occupied Kanauj. But he suddenly died, possibly in battle, and his army withdrew precipitately to the South. Though the Rāshirakūṭa empire was already disintegrating in A.D. 940, Kṛishna III again re-appeared in the north, overram Mālava and Gurjaradeša, occupied Kālaūjara and gave a shattering blow to the Pratibāra empire.

The two raids of the Rāshtrakūṭas had unfortunate results for the whole of India. Madhyadeša lay mauled and bleeding. The empire of the South tottered to a fall. The feudatories of both declared independence one after the other. The country was prostrate and defenceless, and the Aryāvarta Consciousness was submerged by parochial sovereignties.

Out of the chaos, two powerful feudatories carved out independent kingdoms the Paramāras of Mālava and the Chandellas of Jejākabhukti. Kanaul, however, continued to remain the metropolis of culture, but its emperor was no more than a shadow of his former self.

By about A.D. 974 the Empire of the Rāshṭrakūṭas was taken over by the Chālukya king, Taila II, a feudatory. A bitter and long drawn out war ensued between Taila II and Paramāra Muñja of Mālava Ultımately, Muñja was captured and killed between AD. 995-997

In the fateful year A D. 997 Abū-l-Qāsim Mahmūd, son of Sabuktigin, captured Ghaznī, developed a marvellous striking power and turned his attention to India

Ancient India ended. Mediaeval India began,

#### TX

My thanks are due to Dr. R. C. Majumdar, the General Editor, and Dr. A D. Pusalker, the Assistant Editor, for their indefatigated and conscientious labours, and to the scholars who have supplied their learned contributions for this volume. I am specially indebted to the Associated Advertisers & Printers Ltd., Bombay, who have, in such a short time, seen the volume through the Press, and to the staff of the Bhavan and the Press who looked after the preparation and printing of this volume with care and zeal. It is difficult to express adequately the deep debt of gratitude to Shri G. D. Birla, the Chairman, and other members of the Board of the Krishnarpan Trust who have so liberally financed the preparation of these volumes.

# CHAPTER IV

| EASTERN | INDIA | DUR  | ING | THE   | PĂLA | PERIOD |
|---------|-------|------|-----|-------|------|--------|
|         | Bv    | R. C | Maj | UMDAR |      |        |

|       | By R. C. MAJUMDAR                                                                           | Page       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.    | 37                                                                                          | 58         |
| 11.   | Nepāl                                                                                       | 60         |
| ш     | Utkala (Orissa)                                                                             | 62         |
| 111   | 1. The Karas                                                                                | 63         |
|       | 2 The Bhañias                                                                               | 69         |
|       | A. The Bhanjas of Khinjali                                                                  | 70         |
|       | B The Bhanjas of Khijjinga                                                                  | 74         |
|       | 3 The Minor Dynasties .                                                                     | 76         |
|       | CHAPTER V                                                                                   |            |
|       | CENTRAL AND WESTERN INDIA                                                                   |            |
|       | By D. C. GANGULY, M.A., PH D (LONDON),                                                      |            |
|       | Secretary, Victoria Memorial Hall, Calcutta                                                 |            |
| 1     | The Chandella Dynasty                                                                       | 83         |
| 11    | The Kalachuris                                                                              | 87         |
|       | 1. The Kalachuris of Tripuri                                                                | 87         |
|       | 2 The Kalachuris of Sarayupāra                                                              | 93         |
| III   | The Paramāras                                                                               | 94         |
| IV.   | The Minor Dynasties of Gujarāt and Kāthiāwār                                                | 99         |
|       | 1 The Samdhavas<br>2 The Chālukyas                                                          | 99<br>101  |
|       | The Chalukyas The Abhīras                                                                   | 101        |
|       | 4 The Varāhas (?) of Saurya-mandala                                                         | 102        |
|       | 5 The Chapas                                                                                | 102        |
| v     | The Chaulukyas .                                                                            | 104        |
| VI    | The Châhamānas .                                                                            | 106        |
| VII   | The Guhilas                                                                                 | 109        |
|       | 1 Guhilas of Mewär<br>2 Guhilas of Dhod                                                     | 109<br>110 |
| זודע  | The Tomaras                                                                                 | 111        |
| IX.   |                                                                                             | 112        |
| X     | Käshmir                                                                                     | 115        |
|       | <ol> <li>The Kärkoţa Dynasty</li> </ol>                                                     | 115        |
|       | 2 The Utpala Dynasty                                                                        | 117        |
| ХI    | 3 Dynasties of Yaśaskara and Parvagupta .<br>The Hill State of Chamba                       | 120        |
| XII.  |                                                                                             | 121        |
| AII.  | Kumaun and Garhwāl (By D. C Sircar, MA, PhD,<br>Superintendent for Epigraphy, Government of |            |
|       | India, Ootacamund)                                                                          | 123        |
| XIII. | The Arabs in India (By R C Majumdar)                                                        | 125        |
|       | 1. Kābul and Zābul                                                                          | 125        |
|       | 2 Sindh                                                                                     | 126        |

# CONTENTS

|                                                                      |         |          |       |         |      | Page        |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|------|-------------|
| Foreword by Dr. K. M. Munshi                                         |         |          |       |         |      | vii         |
| Preface by the General Editor                                        |         |          |       |         |      | xxxiii      |
| List of Maps                                                         |         |          |       |         |      | XXXIX       |
| Abbreviations                                                        | • •     | • •      | • •   |         |      | жlı         |
| CHA                                                                  | APTE    | RΙ       |       |         |      |             |
| THE RASHTE                                                           | RAKŪ    | TA EN    | IPIRI | C       |      |             |
| By A S ALTEKA                                                        | AR, M.A | , LL B., | D LIT | Γ,      |      |             |
| Professor and Head of the Dep<br>and Culture in                      |         |          |       |         | an H | istory      |
| 1 Dantidurga                                                         |         |          |       | ٠       |      | 1           |
| <ol> <li>Krishņa I</li> </ol>                                        |         |          |       |         |      | 3<br>3<br>6 |
| 3 Govinda II and Dhr                                                 | uva     |          |       |         |      | 3           |
| 4 Govinda III                                                        |         |          |       |         |      | 6           |
| <ol><li>Sarva or Amoghava</li></ol>                                  | rsha    |          |       | • •     |      | 8           |
| 6 Krishna II                                                         |         |          | •     |         |      | 11<br>12    |
| 7 Indra III<br>8 Govinda IV and An                                   |         |          | rri   |         |      | 13          |
| 8 Govinda IV and An<br>9 Krishna III                                 | nogna   | varsna   | III   |         |      | 14          |
| 10 Khottiga and Karkka                                               | TT      |          |       |         |      | 15          |
| 11 Retrospect and Revie                                              |         |          |       |         |      | 16          |
| CHA<br>RISE AND FALL OF                                              | APTE    |          | HAR   | A EMP   | IRE  |             |
| By R. C MAJUMDAR, M.                                                 | A, PH   | D, FA    | S., F | B.B R.A | ı.s, |             |
| <ol> <li>Nägabhata I</li> </ol>                                      |         |          |       |         |      | 19          |
| 2 Vatsarāja                                                          |         |          |       |         |      | 21          |
| 3 Nāgabhaṭa II                                                       |         |          |       |         |      | 24          |
| 4 Bhoja                                                              |         |          |       |         |      | 28          |
| 5 Mahendrapāla                                                       |         |          |       |         |      | 33          |
| 6. Mahīpāla                                                          |         |          |       |         |      | 33          |
| 7 Mahīpāla's Successor                                               | rs      | á        | i n   |         |      | 37<br>39    |
| <ol> <li>The Pratīhāra Empi</li> </ol>                               | re—A    | Gener    | ai ne | view    |      | 39          |
|                                                                      | APTEI   | LAS      |       |         |      |             |
|                                                                      |         | UMDAK    |       |         |      | 44          |
| 1. The Rise of the Pala                                              |         | PPO 01   | ٥١    | •       |      | 44<br>45    |
| 2. Dharmapāla (c. A                                                  | L D     | 770-81   | U)    |         |      | 45<br>50    |
| <ol> <li>Devapala (c, A.D. t</li> <li>Fall of the Pale En</li> </ol> | nnire   | U)       | • •   | • •     |      | 50<br>52    |

#### CONTENTS

# CHAPTER VI

# THE DECCAN

| Rv | D. | C | SIRCAR. | M.A. | PH D. |
|----|----|---|---------|------|-------|
|    |    |   |         |      |       |

|       | Ootacamund; formerly Lecturer in Ancient Indian                                       |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | History and Culture in the University of Calcutta                                     |            |
|       | mistory and culture in the University of Calcula                                      | D          |
| _     |                                                                                       | Page       |
| I.    | The Eastern Chālukyas                                                                 | 133        |
| Π     | The Eastern Gangas (c. A D. 750-1000)                                                 | 140        |
|       | <ol> <li>Later Members of the Early Ganga Family</li> </ol>                           | 140        |
|       | 2 Rise of the Greater Gangas                                                          | 141        |
|       | 3 The Ganga House of Svetaka                                                          | 144        |
|       | 4 The Kadambas of Jayantyāpura                                                        | 145        |
| Ш     | The Somavamsis                                                                        | 146        |
|       | CHAPTER VII                                                                           |            |
|       |                                                                                       |            |
|       | SOUTH INDIA                                                                           |            |
|       | By R. SATHIANATHAIER, M.A., L.T.,                                                     |            |
| F     | Professor of History and Politics, Annamalai University                               |            |
| Ι.    | The Pallavas                                                                          | 151        |
|       | 1 Danti-varman and Nandi-varman III                                                   | 151        |
|       | 2 Nripatunga-varman and Aparājita                                                     | 152        |
| II.   | The Cholas of Tanjore                                                                 | 153        |
|       | 1. Vijayālaya and Āditya I                                                            | 153        |
|       | 2 Parantaka I                                                                         | 154        |
|       | 3 The Räshtraküta Interregnum in Tondamandalam                                        | 155        |
|       | 4 Gandarādītya, Parāntaka II, and Uttam Chola                                         | 156        |
| III.  | The First Pandya Empire                                                               | 157        |
|       | 1 Neduñjadaiyan                                                                       | 157        |
|       | 2 Śrīmāra Śrīvallabha and his Successors                                              | 158        |
| IV.   | The Western Gangas                                                                    | 160        |
| - • • | Sivamāra II to Prithvīpati II                                                         | 160        |
|       | 2 Bütuga II to Rakkasa Ganga                                                          | 161        |
| v     | The Banas                                                                             | 163        |
| vi.   | The Nolambas and the Vaidumbas                                                        | 163        |
| VII   | Aluvakheda, Kongudeśa and Kerala                                                      | 164        |
| V 11  |                                                                                       | 104        |
|       | APPENDIX                                                                              |            |
|       | The Genealogy and Chronology of the Pallavas                                          |            |
|       | By D. C SIRCAR                                                                        |            |
|       |                                                                                       | 166        |
|       | Successors of Nandi-varman Pallavamalla     Tentative Genealogy of the Later Pallavas | 168        |
|       | 2. Tentative Genealogy of the Later Pallavas                                          | 100        |
|       | CHAPTER VIII                                                                          |            |
|       | CEYLON                                                                                |            |
|       | By D. C. SIRCAR                                                                       |            |
|       | •                                                                                     | 100        |
| Į.    | Political History                                                                     | 169<br>174 |
| II.   | Fine Arts                                                                             | 1/4        |
|       |                                                                                       |            |

# CHAPTER IX

LANGUAGE AND LITERATURE A Sanskrit

|    | By G V. DEVASTHALL, MA, B.T, PHD.,               |      |
|----|--------------------------------------------------|------|
|    | Professor of Sanskrit in the HPT. College, Nasik |      |
|    |                                                  | Page |
| Ι. | Belles-Lettres                                   | 178  |
| 4. | Drama (Last paragraph by A D. Pusalker)          | 178  |
|    | 2 Kāvya                                          | 182  |
|    |                                                  | 187  |
|    |                                                  | 188  |
| II | 4 Champū · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 189  |
| 11 |                                                  | 189  |
|    | 1. Lexicography                                  | 190  |
|    | 2 Grammar                                        | 191  |
|    |                                                  | 101  |
|    | 4. Metrics (By H D Velankar, MA, Joint           | 198  |
|    | Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay)        |      |
|    | 5. Medicine                                      | 199  |
|    | 6 Mathematics, Astronomy, and Astrology          | 200  |
|    | 7 General Review of Secular Literature           | 200  |
| Ш  | Religious and Philosophical Literature           | 000  |
|    | (Introductory paragraph by Dr R C Majumdar)      | 202  |
|    | 1 Purānas                                        | 202  |
|    | 2 Dharmašāstras or Smritis                       | 203  |
|    | 3 Philosophy                                     | 204  |
|    | B Prakrit                                        | 207  |
|    | By H D VILANKAR, M.A.                            |      |
|    | Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan,          |      |
|    | Bombay                                           |      |
|    | C Non-canonical Pali Literature                  |      |
|    | By A D PUSALKER                                  |      |
|    | (1) Chulla Dhammapāla                            | 211  |
|    | (11) Mahānāma                                    | 211  |
|    | (m) Khema                                        | 211  |
|    | (iv) Upatissa                                    | 211  |
|    | (v) Telakatāhagāthā                              | 212  |
|    | D Anabhramsa Language and Literature             |      |
|    | By H L JAIN, MA, LLB, D LITT,                    |      |
|    | Head of the Department of Sanskrit. Pali and     |      |
|    | Prakrit, Nagpur University                       |      |
|    | 1 Origin of Apabhramsa .                         | 213  |
|    | 2 Nature of Apabhramsa                           | 214  |
|    | 3 Apabhramśa in Sanskrit Dramas                  | 21   |
|    | 4 Apabhramsa Dohās .                             | 210  |
|    | 5. Epic Poems                                    | 21'  |
|    | 6 Short Stories                                  | 219  |
|    | E Dravidian Languages and Laterature             |      |
|    | By K R SRINIVASA TYENGAR M 4., D LITT,           |      |
|    | Professor and Head of the Department of English  |      |
|    | in Andhra University                             |      |
| I  | Kannada Literature                               | 220  |
| II | Tamil Literature .                               | 227  |

#### CONTENTS

|                        | CHAPTER X                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| POLI                   | TICAL THEORY, ADMINISTRATIVE ORGANISA<br>LAW AND LEGAL INSTITUTIONS                                                                                                                                                                              | TION,                                                               |
|                        | By U. N GHOSHAL, M A., PH D.,                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Forme                  | rly Professor of History in the Presidency College,                                                                                                                                                                                              | Calcutta                                                            |
| I.<br>II<br>III.<br>IV | Political Theory Administrative Organisation—North India Administrative Organisation—South India Law and Legal Institutions 1. Viśavarūpa 2 Medhāttihi 3. The Smriti-saingraha                                                                   | Page<br>232<br>240<br>245<br>249<br>249<br>250<br>253               |
|                        | CHAPTER XI                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                        | RELIGION AND PHILOSOPHY                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|                        | A. General Review                                                                                                                                                                                                                                | . 257                                                               |
|                        | By R. C. Majumdar                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|                        | B. Buddhism                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|                        | By Nalinaksha Dutt, M.A., Bl., Ph.D, D.LITT,                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|                        | Professor of Pālı m the University of Calcutta                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 1                      | Doctrinal Changes  1 Emergence of Tantrikism  2 Dhāranis  3 Avalokitešvara and Tarā  4 Early Tāntrik Texts  (i) The Mañjušri-Mūlakalpa  (ii) The Guhyasamāja  7 Two Schools of Tāntrik Teachers  6 Distriction between Tāntrikism and Mahāvānisr | 259<br>. 259<br>. 261<br>262<br>263<br>263<br>265<br>. 266<br>n 266 |
| II                     | Distinction between Täntrikism and Mahāyānisr Historical Review     Traditional Account by Tāranātha     The Patronage of the Pāla Kings     (i) Gopāla     (ii) Dharmapāla     (iii) Devapāla     (iv) The Successors of Devapāla               | 267<br>267<br>267<br>270<br>270<br>271<br>274<br>274                |
| III.                   | Iconography (By J. N. Banerjea, M A., Ph.D. Carmichael Professor of Ancient Indian History an Culture in the University of Calcutta)  C. Jainsm                                                                                                  | .,                                                                  |
|                        | By A. D. PUSALKER                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| IIIIIV<br>V.<br>VI.    | Introduction Jainism in the North Jainism in the Deccan and South India Literature General Observations Conography (By J. N. Banerjea)                                                                                                           | 288<br>289<br>290<br>. 293<br>294<br>296                            |

|       |        | D Ś                     | awism and<br>I. ŚAl    | d Vaishņavis               | m                     |            |
|-------|--------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
|       |        | By T M                  |                        | DEVAN, MA, I               | NI D                  |            |
|       | Drof   |                         |                        |                            | of Philosophy         |            |
|       | FIOI   | in th                   | e Univers              | ity of Madra               | IS                    |            |
|       |        |                         |                        | ,                          |                       | Page       |
|       | 1      | Growth and              | General F              | opularity                  |                       | 300        |
|       | 2.     | Kāshmir Sai             |                        |                            |                       | 300        |
|       | 3.     | Śankarāchār             | ya<br>(D. Y. W         | D                          |                       | 304<br>305 |
|       | 4.     | Iconography             |                        |                            |                       | 300        |
|       |        |                         |                        | SHŅAVISM                   |                       |            |
|       |        |                         | By D C                 | SIRCAR                     |                       | 311        |
|       | 1.     | The Acharya             |                        | Poperson)                  |                       | 311        |
|       | 2      | Iconography             | -                      |                            |                       |            |
|       |        | -                       |                        | k Religion                 |                       | 315        |
|       |        |                         |                        | ACHARYYA, M                |                       |            |
| Forme | erly F | lead of the D           | epartment              | of Philosop                | hy, Dacca Un          | versity    |
| and 1 | Honor  | ary Univers<br>Religion | ity Profe<br>Banaras   | ssor of Ind<br>Hındu Unıve | ian Philosop<br>rsity | hy and     |
|       |        | F                       | Minor Re               | ligious Secis              |                       |            |
|       |        | Bv                      | H. D. Bu               | IATTACHARYYA               |                       |            |
| I     | Pon    | ular Brahma             |                        |                            |                       | 327        |
| _     | 1      | Religious Sy            |                        | •                          |                       | 327        |
|       | 2      | Solar Cult              |                        |                            |                       | 333        |
|       | 3      | The Sakti C             |                        |                            |                       | 337        |
| Π.    | 1001   | nography (By<br>Saktı   | J N Bane               | erjea)                     |                       | 347<br>347 |
|       | 2.     | Ganeśa                  |                        |                            | • • •                 | 348        |
|       | 3      | Kārttikeya              |                        |                            |                       | 348        |
|       | 4      | Sūrya                   |                        |                            |                       | 350        |
|       | 5.     | Navagrahas              |                        |                            |                       | 352        |
|       |        |                         | G. The                 | Parsis                     |                       | 352        |
|       | 1      | By I J S TA             | RAPOREW AT A           | BA, PHD,                   | BAR-AΓ-LAW,           |            |
| Form  | erly 1 | Professor of            | Comparativ             | e Philology                | in the Unive          | rsity of   |
| Calcu | tta, a | nd Director,            | Deccan Co<br>Institute |                            | aduate and F          | lesearch   |
|       |        | H Gener                 | al Develor             | ment of Phi                | losophu               |            |
|       |        |                         |                        | ACHARJEE, M                |                       |            |
|       | For    |                         |                        | losophy in th              | ne Presidency         |            |
|       | 1.     | The Bhāshy              |                        |                            |                       | 355        |
|       | 2.     | Orthodox at             | nd Heterod             | lox Schools                |                       | 355        |
|       | 3.     | Vedānta's E             | ad for Sur             | oremacy .                  | ••                    | 35         |
|       | 4      | The Philoso             | phy of San             | kara (c. A.D               | 788-820)              | 359        |

#### CONTENTS

# CHAPTER XII

# SOCIAL CONDITIONS

By U. N. GHOSHAL

|     |                                                                                                                                                                                | Page                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I   | Education                                                                                                                                                                      | 366                    |
|     | 1. Courses of Study                                                                                                                                                            | 367                    |
|     | 2. Student Life                                                                                                                                                                | 368                    |
|     | 3. Female Education                                                                                                                                                            | 368                    |
|     | <ol> <li>Some Educational Centres and Establishm</li> </ol>                                                                                                                    |                        |
| Π.  |                                                                                                                                                                                | 369                    |
|     | <ol> <li>Social Divisions and Sub-divisions</li> </ol>                                                                                                                         |                        |
|     | 2. Marriage Rules                                                                                                                                                              |                        |
|     | 3. Law of Adultery                                                                                                                                                             |                        |
|     | 4. The Position of Women                                                                                                                                                       | . 378                  |
|     | 5 Some Social Types 6 Some Groups and Associations                                                                                                                             |                        |
|     |                                                                                                                                                                                |                        |
|     | 7 Standard of Living                                                                                                                                                           | 386                    |
|     | 9. Lawful Food and Drink                                                                                                                                                       | 387                    |
|     | 10. Toilette and Personal Hygiene                                                                                                                                              |                        |
|     | 11 Beliefs and Superstitions                                                                                                                                                   | 390                    |
|     | 12 Pious and Charitable Works                                                                                                                                                  |                        |
|     | <ol> <li>General Estimate of Character .</li> </ol>                                                                                                                            | . 392                  |
|     | BY U.N. GHOSHAL  Agriculture, Industry, and Trade Corganisation of Industry and Trade Interest and Wages Influence of Canon Law upon Ec Development General Economic Condition | . 405<br>407<br>onomic |
|     | CHAPTER XIV COLONIAL AND CULTURAL EXPANS                                                                                                                                       | YOM.                   |
|     |                                                                                                                                                                                | ION                    |
|     | By R. C. MAJUMDAR                                                                                                                                                              |                        |
| Ι.  | The Sailendra Empire                                                                                                                                                           | 412                    |
| II. | Kambuja                                                                                                                                                                        | 416                    |
|     | 1. Jaya-varman II and III                                                                                                                                                      | 416                    |
|     | 2. Dynasty of Indra-varman                                                                                                                                                     |                        |
|     |                                                                                                                                                                                | . 421                  |
| Ш   | Champă                                                                                                                                                                         | . , 423                |
|     | <ol> <li>The Dynasty of Panduranga (c. A.D. 757-</li> </ol>                                                                                                                    | 860) 423               |
|     | 2 The Bhrigu Dynasty (c. A.D. 860-985)                                                                                                                                         | 424                    |
|     | 3 The Annamese Invasions                                                                                                                                                       | 426                    |

|         | Java<br>1<br>2. | The K<br>End o<br>Easter | f Hir | idu C | f Matarā<br>ivilisatio<br>Dynasty | n in C |        | <br>Java | :     | Page<br>427<br>427<br>428<br>430<br>432 |
|---------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|--------|----------|-------|-----------------------------------------|
| V.      | Bur             |                          |       |       | • •                               |        |        |          |       | 432                                     |
| VI.     | Civ             | lisatioi                 |       | the   | Hındu                             | Colon  | ies in | South    | -East |                                         |
|         |                 | Asıa                     |       |       |                                   |        |        |          |       | 434                                     |
|         | 1.              | Societ                   |       |       |                                   |        |        |          |       | 434                                     |
|         | 2               | Religi                   | on    |       | • •                               |        |        |          |       | 435                                     |
|         | 3               | Art                      |       |       |                                   |        |        |          |       | 439                                     |
|         |                 |                          |       |       | ese Art<br>lo-China               |        |        |          |       | 439<br>441                              |
|         | 4               | (11) Litera              |       | n Inc | io-China                          |        |        |          |       | 442                                     |
|         | •               |                          | ture  |       |                                   |        | • •    |          |       |                                         |
| VII     | Chi             | a.                       |       |       |                                   |        |        |          |       | 444                                     |
| VIII    | Tibe            | et                       |       |       |                                   |        |        |          |       | 446                                     |
| IX      | Wes             | tern C                   | ountr | ies   |                                   |        |        |          |       | 449                                     |
| List of |                 |                          |       |       |                                   |        |        |          |       | 454                                     |
| Genera  | l Bi            | bliogra                  | phy   |       |                                   |        |        |          |       | 455                                     |
| Chrono  | logy            |                          |       |       |                                   |        |        |          |       | 506                                     |
| Geneal  | ogie            | 5                        |       |       |                                   |        |        |          |       | 519                                     |
| Index   |                 |                          |       |       |                                   |        |        |          |       | 539                                     |
| Maps    |                 |                          |       |       |                                   |        |        |          | at 1  | the end                                 |

#### PREFACE

#### By Dr. R. C. MAJUMDAR General Editor

The preceding volume closed with an account of the shortlived empires in Northern India founded by Harsha-vardhana, Yaśovarman, and Lalitāditya. But although they failed in their efforts to build up a stable empire, the imperial tradition handed down by them bore rich fruit during the period covered by this volume. The middle of the eighth century A.D., which marks its commencement, is a great landmark in Indian history. It saw the rise of three great dynasties which were destined to play the imperial role with far greater success than any of the three individual heroes mentioned above.

Of these three great dynasties the Gurjara-Pratihāras were the carliest, and the foundation of their power in Western India, shortly before A D 750. has been described in the preceding volume The two other powers, which suddenly came into prominence about the same time, were the Pālas of Eastern India and the Rāshtrakūṭas of the Deccan The rivalry and struggle between these three great powers forms the dominant theme of history dealt with in this volume

The city of Kanauj was raised to the dignity of an imperial capital by Harsha-vardhana. But though his empire collapsed with his death, the glamour of Kanauj was revived by Yaśovarman During the period under review it formed the centre of attraction of all the three great powers, and they regarded its possession as a consummation to be devoutly wished for. It was finally chosen as the capital by the Gurjara-Pratihāras. Under them it rose to be the finest city in the whole of India, and continued as such till the end of the period covered by this volume. This circumstance has suggested the name of this volume, viz. The Age of Imperial Kanauj. It is hardly necessary to add that this nomenclature is only to be taken in a general sense, and is not intended to cover the entire history dealt with in this volume Indeed no title could be devised which fulfills this condition, and no apology is perhaps needed to name any particular volume after its dominant theme.

The period covered by this volume witnessed the rise and fall of three empires. The Pālas under Dharmapāla and Devapāla established a mighty empire, and they claimed allegiance of nearly

the whole of Northern India. Then came the turn of the Pratibāras who, under Bhoja and Mahendrapala, brought under their direct administration a vast extent of territory, from the Kāthiāwād Peninsula in the west to Northern Bengal in the esst. No such empire flourished in North India after the Guptas. For there is no doubt that the Gurjara-Pratibāra Empire was more extensive, more durable, and had a more stable and organised administration than the empire of Harsha-vardhana. The detailed account of this empire in the present volume will show the erroneous, almost ludicrous, character of the notion that Harsha-vardhana was the last empirebuilder in Northern India, to which reference has been made in the Preface to the preceding volume

Both the Palas and Pratihāras felt the full brunt of the Rāshṭra-kūṭa power Although the Rāshṭra-kūṭa ruled over the Deccan, they were fired by the ambition of conquering Northern India They de-feated the Pratihāra rulers Vatsarāja and Nāgabhata and the Pāla king Dharmapāla. Under Dhruva and his son Govinda III they proved to be the greatest military power in India, and while the former carried his victorious campaign as far as the doab between the Gangā and the Yamunā, the latter overrain the whole country up to the Himālayas. Even a century later, one of their successors sacked the imperial city of Kanauj, then at the heyday of its glory and forced the Pratihāra Emperor to fly for his life

The Räshtraküjas also successfully fought with the Pallavas and other powers of the South Indian Peninsula, and advanced even as far as Rämeśvaram. From the political point of view the Räshtraküja Empire constitutes the most brilliant episode in the history of the ancient Deccan No other power, south of the Vindhyas, played such a dominant role in the history of North India, until the age of the Maräthä Peshwäs in the eighteenth century.

The Fratihäras, though never a match for the Rāshtrakūjas, played a dominant role in North Indian politics They stood as bulwark against the Muslims of the Sindhu valley It has been asserted by the Muslim writers that the Pratihäras were the greatest foes of the Muslims, and could easily defeat the latter; but whenever the Fratihäras advanced, the Muslims threatened to destroy the famous image of the Sun-god in Multān, and the Pratihäras immediately retreated. The Muslims thus took advantage of the religious feelings of the Hindu Pratihäras in order to save themselves from impending ruin

It appears that the danger of Muslim menace was not yet fully realised by the Pratiharas Otherwise they should not have been deterred by religious scruples from exterminating Muslim rule in

#### PREFACE

India—a feat which was easily within their power. The Räshtraküjas went one step further. They befriended the Muslims and gave them all facilities for settling in their territory. They even allowed Muslim settlements to build mosques and to be ruled by their own governors. Whatever we might think of the political wisdom of the Räshtraküjas, their attitude is undoubtedly a manifestation of that spirit of religious toleration, which characterised India but was rare in that age elsewhere in the world, and offered a strange contrast to the iconoclastic fury of the Muslims.

To the west of the Pratifiaras lay the kingdom of the Shāhiyas. Originally ruled over by the Turkish chiefs who claimed descent from Kanishka, it was usurped by a Brāhmaṇa minister, and the new ruling family came to be known as the Hindu Shāhiyas. They became very powerful and ruled over an extensive territory from the Hindu Kush to the East Punjāb

Although the Muslims were checked in Sindh they never gave up the idea of pushing their conquests to India. The Caliphs made repeated attempts to conquer Kābul and Zābul. Zābul made a prolonged and stubborn resistance against Arab aggression for more than two hundred years, and was not finally subdued till A.D. 870. Kābul, which was conquered at the same time, regained independence, and formed a part of the Shāhiya kingdom. The heroic resistance of these two states against the greatest military power in the world has not yet received the recognition it deserves, and has therefore heen treated in some detail

Tre rise of Ghazni, towards the close of the period under review, was likely to be a great peril to India, and the Hindu Shāhiyas, who guarded her frontiers, were engaged in deadly conflict with the rulers of this state. The struggle began towards the very end of the period covered by this volume, and continued beyond it. A detailed account of this conflict, which inflicted untold miseries upon India and paved the way for its final conquest by the Muslims, will therefore be given in the form of a continuous narrative in the next volume.

The end of the first millennium, with which this volume closes, was a turning point in the history of India. India was on the verge of a great political transformation to which the nearest precedent is furnished by the invasion of the Aryans about three thousand years earlier. But the external invasion was not the only factor of importance. The internal change was also a momentous one. The collapse of the Pratihara Empire brought into prominence new powers, known later under the collective name of "Răjputs", who

played a dominant part in Indian history throughout the Mediaeval period. They constituted a definite break with the old, and ushered in a new age both in political and cultural history of India.

The close of the tenth century A.D. also saw the final exit of the two great powers, the Räshtrakütas and the Pallavas, from the arena of politics in the south The Chalukyas re-established their power in the Deccan after more than two centuries, while the Cholas, one of the three ancient peoples in the Tamil land, once more emerged as a great power after ousting the Pallavas. But the main activities of both these dynasties really commence after the end of the period under review, and their history will be treated in the next volume.

Generally speaking, the period is one of decline and decadence in all spheres of cultural activity. Buddhism and Jainism lost their dominant position, and became gradually confined to particular regions. The rise of Tantrik cults brought corruption both in Buddhism and Brahmanical religion. Literature became less creative and more artificial. The pursuits of science were less active. The age of original Smritis was passing away, ushering in the age of the commentaries It was easily taken for granted that the era of authoritative creation, in the fields of religion, philosophy, law, manners, and morals, was now definitely closed, and all that remained for the people was to understand the past and follow it as scrupulously as possible. Nevertheless Indian genius occasionally shone forth in a brilliant manner In the fields of religion and philosophy the name of Sankaracharya occupies an honoured place. Although he wrote only commentaries to existing works, the views he propounded through them entitle him to be ranked as one of the greatest philosophers of the world. Similarly Medhātithi, the commentator of Manu-samhitā, occupies a high place among the legal luminaries of India.

In literature Višākhadatta and Rājašekhara are great names, though far inferior to Kāhdāsa and Bhavabhūti. But the period saw the highest development 10 noe branch of literature, viz. theory of poetics. It was the age of the great rhetoricians like Udbhata, Vāmana, Rudrata, Ananda-vardhana, Abhnavagupta and Kuntala This period also witnessed the growth of a new type in Sanskrit literature viz. Champū, ie Kāvya written both in prose and verse. It may also be mentioned that the general output of literature during this period was not inconsiderable.

In medicine, Mādhavakara brought to perfection the branch of pathology in his masterly work Rugvinischaya which, for the first

#### PREFACE

time in the history of Indian medicine, treats of all diseases together in one volume. The treatise, now known as Charaka-samhitā, was also the result of considerable revision and enlargement of the original work by Dridhabala during this period. Mention may also be made of Nightath of Dhanvantari, the oldest medico-botanical dictionary that we have at present.

In the domain of art, there is a noticeable decline in sculpture and painting. But there is a great development in architecture. The two main types of temple architecture, known as Nagara (North Indian) and Dravida, definitely emerge during this period, but are not fully developed till the next. Further, it is not always easy to assign the temples and images belonging to the same style or school to the one or the other of these periods. We therefore thought that it would perhaps be more convenient to deal with the last phase of Hindu art, from A.D 750 to 1300, in a single chapter in the next volume This will enable the reader to follow the continuous development of the temple architecture and get a comprehensive idea of the Mediaeval Indian sculpture in all its local varieties from beginning to end. The omission of the Chapter on art in this volume is a departure from the general plan, but was decided upon on the above grounds. The period under review is noted for some remarkable monuments such as the monolith Kailasa temple at Ellora cut out of a hill-side, a unique achievement without any parallel in the history of art

The colonial and cultural activities of the Indians outside India form a brillant chapter of Indian history during the period under review To complete the account in respect of China and Tibet, the activities in these regions have been traced down to the middle of the eleventh century A.D.

The policy and principles of editing, referred to in the preceding volumes, remain unchanged. I take this opportunity of thanking the contributors for their sincere co-operation Dr Pusalker has, as usual, rendered most valuable services in preparing this volume, and I am deeply grateful to him. In conclusion I must place on record my thanks for the appreciative reviews of the preceding volumes in different journals.

# LIST OF MAPS

- 1. Räshtrakūta Empire
- 2 Pāla and Pratīhāra Empires
- 3 South India, A.D. 320-1000

# ABBREVIATIONS

Apastamba Dharma-sütra,

Institute, Poona. Aparārka.

Abh. Rat.

ABORT

Apar.

Abhidhānaratanamālā of Halāyudha.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research

Ap. Dh. Sû. AR. Rāshtrakūtas and their times, by A. S. Altekar. Annual Report of South Indian Epigraphy. Archaeological Survey of India, Reports by ARSIE. ASC. Sir Alexander Cunningham, Archaeological Survey of India, Annual ASI. Report. ASS. Anandaśrama Sanskrit Series, Poona. Archaeological Survey of Western India, ASWI. Allahabad University Studies. AUS Bāla. Bālarāmāyana of Rājaśekhara. Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient. BEFEO Hanoı. Bombau Gazetteer RG Bhav Bhavisayattakahā of Dhanapāla Bh List. A List of Inscriptions of Northern India by D R Bhandarkar (Appendix to El, XIX-XXIII). BI. Bibliotheca Indica, Calcutta, BKO Outline of the History of the Bhanja Kings of Orissa, by R. C Majumdar (DUS, III, 2,137-170). BSOS. Bulletin of the School of Oriental Studies. London. BSS. Bombau Sanskrit Series. Bu-ston History of Buddhism, by Bu-ston. Eng. trans by E. Obermiller, Heidelberg, 1932 Bhāratīya Vidyā, Bombay. BV CCIM Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta. CII Corpus Inscriptionum Indicarum. CP Copper-plate. CW Collected Works of R G. Bhandarkar, 4 vols. Poona, 1927-33. DHI Development of Hindu Iconography, by J. N. Banerjea, Calcutta, 1942. DHNI Dunastic History of Northern India, by H. C. Ray. 2 vols. Calcutta, 1931, 1936. DKA. Dynasties of the Kali Age, by F E Paraiter. Oxford, 1913. DLP Series. Sheth Devchand Lalbhai Jaina Pustakoddhara Series, Bombay. DUS. Dacca University Studies Dvn. Kan. Dynasties of the Kanarese Districts, by J. F. Fleet. EC Epigraphia Carnatica

|                         | THE AGE OF IMPERIAL MANAGE                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHI.                    | Elements of Hindu Iconography, by T. A.                                                                                                                                                      |
| EI,                     | Gopinatha Rao. 2 vols. Madras, 1914-1916.<br>Epigraphia Indica.                                                                                                                              |
| EISMS.                  | Eastern Indian School of Medieval Sculpture,<br>by R. D. Banery.                                                                                                                             |
| ERE.                    | Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. by                                                                                                                                                 |
| Ferrand.                | J. Hastings. Relations de voyages et Textes Géographiques Arabes, Persans et Turks—Relatifs a l' Extrême-Orient, du VIII <sup>a</sup> au XVIII <sup>a</sup> siècles. 2 vols. Paris, 1913-14. |
| Gaut.                   | Gautama Dharma-śästra,                                                                                                                                                                       |
| GIL.                    | Geschichte der Indischen Literatur, by M. Win-                                                                                                                                               |
| GIL.                    | ternitz. 3 vols. Leipzig, 1905, 1909, 1920.                                                                                                                                                  |
| GOS.                    | Gaekwad's Oriental Series, Baroda                                                                                                                                                            |
|                         | Commel della Constà Acestan Italiana                                                                                                                                                         |
| GSAI.                   | Giornale della Società Asiatica Italiana                                                                                                                                                     |
| HAL                     | History of Alamkāra Literature, by P. V. Kane,<br>Bombay, 1923.                                                                                                                              |
| HBR                     | History of Bengal. Vol. I Edited by R. C.                                                                                                                                                    |
|                         | Majumdar, Dacca, 1943.                                                                                                                                                                       |
| HCSL                    | History of Classical Sanskrit Literature, by M<br>Krishnamachariar. Madras, 1937                                                                                                             |
| HIED                    | History of India as told by its own historians                                                                                                                                               |
|                         | Ed. by H M. Elliot and John Dowson.                                                                                                                                                          |
| HIL                     | History of Indian Literature, by M. Winter-<br>nitz. Eng. trans. by Mis S. Ketkai. Calcutta<br>University Press.                                                                             |
| HISI                    | Historical Inscriptions of South India, by R<br>B. Sewell.                                                                                                                                   |
| Hir. Gr. Sū<br>Hodivala | Hıranyakesi Grihya-sütra.<br>Studies in Indo-Muslim History, by S. H<br>Hodivala                                                                                                             |
| *****                   |                                                                                                                                                                                              |
| HOS.                    | Harvard Oriental Series                                                                                                                                                                      |
| HSL.                    | History of Sanskrit Literature                                                                                                                                                               |
| IA.                     | Indian Antiquary, Bombay                                                                                                                                                                     |
| IC.                     | Indian Culture, Calcutta                                                                                                                                                                     |
| ID.                     | Das indische Drama, by Sten Konow. Berlin,<br>1920.                                                                                                                                          |
| IHQ.                    | Indian Historical Quarterly, Calcutta.                                                                                                                                                       |
| IS                      | Indische Studien Ed. by A. Weber.                                                                                                                                                            |
| JA.                     | Iournal Arietima D. Y A. Weber.                                                                                                                                                              |
| JAHRS.                  | Journal Asiatique, Paris.                                                                                                                                                                    |
|                         | Journal of the Andhra Historical Research<br>Society, Rayahmundry                                                                                                                            |
| JAOS.                   | Journal of the American Oriental Society,                                                                                                                                                    |
| JASB.                   | Journal of the Asiatic Society of Bengal, Cal-<br>cutta.                                                                                                                                     |
| JAS,L.                  | Journal of the Asiatic Society, Letters. Cal-<br>cutta.                                                                                                                                      |
| JBBRAS                  | Journal of the Bombay Branch of the Royal                                                                                                                                                    |
| JBHS.                   | Asiatic Society, Bombay.                                                                                                                                                                     |
| JBORS.                  | Journal of the Bombay Historical Society.  Journal of the Bihar and Orissa Research                                                                                                          |
| TDDC                    | Society, Parna.                                                                                                                                                                              |
| JBRS                    | Journal of the Bihar Research Society, Patna                                                                                                                                                 |
|                         | -11                                                                                                                                                                                          |

#### ABBREVIATIONS

Journal of the Department of Letters, Calcutta .tot. University. Jama Dharma Prasaraka Sabha, Bhavnagar JDPS. JGJRI. Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Allahabad. Journal of Indian History, Madras. JIH. JISOA Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta. JKHRS Journal of the Kalinga Historical Research Society, Balangir.

Journal of the Oriental Institute, Baroda. JOI. JOR Journal of Oriental Research, Madras JPTS. Journal of the Pali Text Society. JRAS Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London, JRASB, L Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. Letters, Calcutta. JUB Journal of the University of Bombay Kar Karpūramañjarī of Rājašekhara. Kāvyamīmāmsā of Rājašekhara. Kāv KHDS History of Dharma-sästra, by P. V. Kane, KM. Kävuamälä, NSP, Bombau, KSS Kāmarūpa-śāsanāvali. Kutt Kuttanīmatam of Dāmodaragupta. Last See "Bh. List" above Manu Manu-smriti. MAR Mysore Archaeological Report. MASB Memoirs of the Asiatic Society of Bengal MAST Memoirs of the Archaeological Survey of India. Mbh(B) Mahābhārata, Bombay Edition. Mahābhārata, Critical Edition, published by Mbh(Cr Ed) the Bhandarkar Oriental Research Institute Poons MCC Magazine Madras Christian College Magazine MDJG Manikachandra Digambara Jaina Grantha-Mrichchh Mrichchhakatika of Śūdraka NIA. New Indian Antiquary, Bombay, NIS New Imperial Series. NPP Nagarî Pracharinî Patrika (in Hindi) Banaras NS or NS New Series. NSP Nirnaya-sagara Press, Bombay. NILI Nagpur University Journal, Num. Chron. Numismatic Chronicle. OC Transactions (Verhandlungen, Actes) of Inter national Congress of Orientalists OHRJ. Orissa Historical Research Journal, Bhuba-ORLI. Outline of the Religious Literature of India by J. N. Farguhar. Pag-sam-jon-zang Ed. S. C. Das. Calcutta, 1908. Par Madh Parasara-Madhava (Comm. of Madhavacharya

Proceedings of the Indian History Congress. PIHC. Pali Literature of Ceylon, by M. H. Bode PLC. London, 1909. Proceedings of the All-India Oriental Confer-POC. ence. Präkrita-sarvasva of Märkendeya PS Palı Text Society, London. PTS Quarterly Journal of the Mythic Society, Ban-QJMS. galore. Rajatarangini of Kalhana. Rārat. Ratırahasya of Kokkoka. Ratı. RT Rājatarangiņi of Kalhaņa. Sacred Books of the East, Oxford SBE Sacred Books of the Hindus, Allahabad. SBH Taranatha. Geschichte des Buddhismus in Schiefner. Indien. German trans. by A. Schrejner Sanskrit Drama, by A. B Keith Oxford, 1924. SD Sährtya-darpana of Visvanätha SDar. Select Inscriptions bearing on Indian History Sel. Ins and Civilization Vol. I. By D. C. Sircar Calcutta, 1942 SIL South Indian Inscriptions. SIS. Sino-Indian Studies, Calcutta. SJS Singhi Jain Series Sm. C. Smriti-chandrikā of Devannabhatta. Systems of Sanskrit Grammar, by S. K. Belval-SSG. kar. Poona, 1915 See "Schiefner" above Täranätha. TAS. Travancore Archaeological Series THK History of Kanaus, by R S Tripathi. TSS. Trivandrum Sanskrit Series. Upamitı Vid Upamitibhävaprapañcha-kathā of Siddharshi Viddhaśālabhañjikā of Rājaśekhara Vish. Vishnu-smriti. VRS Varendra Research Society VSS Vizianagaram Sanskrit Series, Benares Yāj. Yamavalkua-smriti.

xlev

Gesellschaft

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen

ZDMG

# CHAPTER I

# THE RASHTRAKUTA EMPIRE

We have already seen' how the Châlukya emperor was overhrown by one of his feudatories, Dantidurga, some time about
A.D. 752. The family of the new ruler is known as Rāshţrakūţa.
The origin of this name and the early history of the Rāshtrakūṭa.
The origin of this name and the early history of the Rāshtrakūṭa.
have been discussed above.<sup>2</sup> Dantidurga's family originally belonged to Laṭṭalūra situated in the Osmānābād District of the Hyderabād State, but it migrated to Ellichpur in Berār in c. A.D. 625,
where it carved out for itself a small principality<sup>3</sup> and ruled as a
feudatory of the Châlukya empire for several generations. The
fortunes of the family began to rise during the reign of Dantidurga's
father Indra I, who had married a princess of the Châlukya family.<sup>4</sup>
Dantidurga, who is also sometimes referred to as Dantivama,
ascended the throne in c. A.D. 733.<sup>6</sup> He was able, ambitious, and
sagacious; and managed to become the overlord of the Deccan in
less than fifteen voars.

#### 1. DANTIDURGA

Two records of his reign, viz. the Samangad plates dated A.D. 7546 and the undated Daśāvatāra cave inscription of Ellora7 give a grandiloquent description of the triumphal career of Dantidurga. He is said to have fought on the banks of the Mahi, Mahanadi and Revā and won victories over Kāńchi, Kalinga, Kosala, Śrī-Saila, Mālava, Lāta, and Tanka. He is also said to have made liberal rewards to various rulers at Ujjayini and fixed his quarters in a Gurjara palace in that city. A later record<sup>8</sup> probably elaborates this when it says that Dantidurga performed Hiranyagarbha (or the Great Gift) at Uijavini in which "kings such as the Guriara lord and others were made door-keepers". But his crowning act of glory was the overthrow of the Chalukya king, described in several records. According to contemporary records, he defeated with a small force the formidable Karnātaka army and won victories over Vallabha, the lord of all kings. In later records he is credited with having wrested the supreme sovereignty from the Chālukvas9 and "humbled the circle of proud kings from the Himalayas down to the limit of Setu" (i.e. Adam's Bridge).10

While these statements leave no doubt that Dantidurga was the real founder of the greatness of the family, it is difficult to recon-

struct his history by arranging his victories in chronological sequence. It is probable that some of his victories were achieved while he was yet a feudatory of the Chālukyas, and on this basis we may provisionally reconstruct his history somewhat as follows:—

His first exploits were performed during the campaign organised by his feudal lord Vikramāditya II and the latter's Gajraft feudatory Pulakešain to repulse the Arab invasion. A sanguinary battle was fought near Navsāri in c. A.D. 738 in which the invaders were so completely overthrown that they never again dared to invade Gujarāt. The brunt of the battle was naturally borne by Pulakešin and Dantidurga whose principalities lay in Gujarāt and Berār. The Chālukya emperor appreciated the heroism of his feudatories by conferring the titles of Chālukyakulālamkāra (the Ornament of the Chālukya family), Prithvīvallabha (the Lord of the Earth) and Avanijanādraya (the Asylum of the People of the World) on Pulakešin and those of Prithvīvallabha and Khādgāvaloka (one whose mere sight is as effective as sword) on Dantidurga 'II.

Dantidurga continued to be a loyal feudatory of Vikramāditya for some years more. He accompanied his Chālukya suzorain in his expedition against Kānchī in c. A.D. 743 and shared the credit for the victory over the Pallavas. 12

Dantidurga-was ambitious; and he decided to take full advantage of the varied and valuable military experience he had gained in his campaigns in the north and south When Vikramāditya II died in A D. 747, he embarked upon a bold career of conquest, but took care to see that his annexations were, as far as possible, not at the cost of the Chālukya empire. He wiped out the Gurjara kingdom of Nāndīpuri (Nāndod) and appointed his nephew Karkka to rule over the region. The he led an expedition into Mālwā; and proclaimed its conquest by performing Hiranyagarbha-dāna ceremony at its capital Ujjayini. Next he proceeded against eastern Madhya Pradesh and brought it under his political influence. By c. A.D. 750 he had thus become the master of Central and Southern Gujarāt and the whole of Madhya Pradesh and Berār.

Kirtivarman II, the Chālukya emperor, could now no longer ignore the rising power of his nominal feuddory and decided to challenge it. The armies of the two claimants to the overlordship of the Deccan probably met somewhere in Khāndesh and Dantidurga was victorious. As a result of this victory, he became the master of the whole of Mahārāshtra by the end of A.D. 753. He now assumed full imperial titles Mahārājādhirāja Paramesbura Paramabharākas. He, however, did not survive his victory for

# THE RASHTRAKOTA EMPIRE

long but died some time before A.D. 758. This is the earliest known date of his successor, his uncle Krishna I, who, we may presume, was a valued lieutenant of his ambitious nephew in his military conquests. <sup>13</sup>

# 2. KRISHNA I

Dantidurga had defeated Kirtivarman, but had not extinguished his power. The Chalukya emperor retired to Karnatak and proceeded to reorganise his forces for a further trial of strength. The challenge was so successfully met by the new Rashtrakūta ruler that the Châlukya empire was wiped out of existence by c. A.D. 760. Krishna then proceeded against the Gangas ruling in Mysore and occupied their capital Manyapuram for some time. Later on he sent his son, the crown-prince Govinda, to invade the dominions of Vishnuvardhana IV, the Chālukya king of Vengī, who being a ruler of a Chālukya branch was naturally hostile to the new power that had swept away the Chalukya supremacy from Western Deccan. The expedition was successful and, as a consequence, the whole of the former Hyderābād State was incorporated in the Rāshtrakūta empire in c. 772 Silabhattārikā, a daughter of Vishnuvardhana IV, is known to have been a queen of Dhruva, a younger brother of Govinda. Probably her marriage followed the conclusion of the peace.

Kṛishna I also defeated a king called Rāhappa, whose identity is uncertain. He brought under his sway southern Konkan and placed it in charge of Saṇaphulla, the founder of the Silāhāra family. The Bhandak plates prove that practically the whole of Marāṭhispeaking part of Madhya Pradesh was under Kṛishṇa.

Kṛishṇa was great not only as conqueror but also as builder. The famous rock-cut Siva temple at Ellora, which is justly regarded as a marvel of architecture, was constructed at his orders, and bears an eloquent testimony to the high level of skill attained by India in the arts of sculpture and architecture under the Rāshṭrakūṭa patronage. Kṛishṇa had the titles Subhatunga and Akala-varsha.

# 3. GOVINDA II AND DHRUVA14

Kṛishṇa I died about A.D. 773 and was succeeded by his eldest son Govinda II, Prabhūtavarsha Vikramāvaloka. He had been nominated as ywvarāja by his father and had distinguished himself on the battlefield by defeating Vishņuvarithana IV of Vengti. He is also credited with some conquests after his accession; but he proved an utter failure as a ruler. Soon after his accession, he abandoned himself to a life of pleasure and debauchery and practically left the whole administration to his younger brother Dhruya. The latter

took advantage of the situation to secure all power for himself. Govinda realised this and immediately removed Dhruva from the administration. Evidently it led to some confusion including a rebellion of feudatories and Dhruva made it an excuse for revolting penply against his brother. It has been stated in a record of the time of Dhruva that he proceeded to fight his brother, not so much to gain the throne for himself, as to prevent the danger of the Rashtraktia family itself being outself from the throne. Such excuses, however, should not be taken at their face value. In any case Govinda II refused to abdicate without resistance as he was urged to do. He sought help from the rulers of Kāāchi, Gangavādi, Vengi and Malwā. But Dhruva defeated his brother and usurped the throne before the other kings could come to Govinda's aid.

Dhruva must have ascended the throne before the end of A.D. 780. He assumed the titles Nirupama Kali-Vallabha, Dhārðurarsha, and Sri-Vallabha, and is sometimes referred to as Dhora, a Prakrit form of Dhruva. Shortly after his accession, he proceeded to punish the kings who had supported his brother.

The Ganga king Śrīpurusha Muttarasa was defeated, his crownprince Śivamāra was taken prisoner, and the whole of Gangavādī was annexed to the Rāshtrakūṭa empire, whose southern boundary was thus pushed to the Kāverī. The victor then proceeded against the Pallava ruler Dantivarman, who however conciliated him by offering an indemnity of elephants. The ruler of Vengī, Vishņuvardhana IV, was also humbled and sued for peace

These victories made Dhruva the undisputed overlord of the entire Deccan, but he was not satisfied with this achievement. He wanted to be the overlord of Northern India as well, and decided to make a bold bid to attain that position.<sup>13</sup>

Since the days of Harsha, Kanauj enjoyed the status of the premiter city of Northern India, but Indråyudha, who was ruling there at this time, was a mere titular emperor like Shah Alam II ruling at Delhi in the latter half of the eighteenth century. The Pālas of Bengal and the Gurjara Pratīhāras of Rājputāna were rising to prominence, and seeking to establish their own hegemony over Northern India by conquering Kanauj and making its nominal emperor a creature of their own. Vatsarāja, the Gurjara Pratīhāra ruler, first marched upon Kanauj and succeeded in occupying it. He, however, permitted Indråyudha to rule as a puppet emperor under his protection as the Marāṭhās did with Shah Alam II towards the end of the eighteenth century. The success of Vatsarāja roused the jealousy of his Pāla rival Dharmapāla who challenged his power and marched into the Doāh, only to be defeated by Vatsarāja.

# THE RASHTRAKOTA EMPIRE

Dharmapäla, however, soon rallied his forces and proceeded to make a second bid for hegemony in the north. At this time when Dhruva had decided to try his luck as a third claimant to the kingdom of Kanauj in c. A.D. 786, the army of Dharmapäla was heading towards the Dobb and Vatsarsja was once again on the way to meet it.

Dhruya planned his northern expedition with great skill. He collected a strong force on the banks of the Narmada and put his able and energetic sons Govinda and Indra in charge of the different sections. He could cross the Narmada and occupy Malava without much opposition, as the main army of Vatsarāja was in the Doāb He then advanced towards Kanauj, and Vatsarāja had to withdraw his forces from the advanced position in the Doab to meet this new danger from the south. The two armies met somewhere near Jhansi, and the Deccan invader inflicted such a crushing defeat upon the forces of Vatsarāja that he had to fly to Rājputāna to take shelter in its sandy deserts. Flushed with this sensational victory, Dhruva decided to measure his strength with Dharmapala as well, whose forces were hovering on the outskirts of the Doab. The Goddess of Victory once more smiled on the Deccan emperor, and Dharmapala had to flee from the battlefield leaving behind his white imperial umbrellas The victor spent some weeks on the banks of the holy Ganga and Yamuna and, as a memento of this sojourn, these famous rivers were incorporated in the Rashtrakūta Imperial banner.

Dhruva could not press home his victories by marching upon and occupying Kanauj. He was too far away from his base; he was also getting old and had to settle the problem of succession. He therefore returned to the south in c. A.D. 790, laden with rich booty.

At the close of Dhruva's reign the Rāshṭrakūṭa power had reached its zenith. The Gaéga crown-prince was in the Rāshtrakūṭa prison, and the Pallava king could save himself only by surrender; Vatsarāja had fied, and Dharmapāla had been overthrown. There was no power in the country to challenge the Rāshṭrakūṭa supremacy.

Dhruva had several sons, the names of four of whom are known. The eldest Stambha (or Kambha) Raṇāvaloka was the viceroy of Gaṅgavāḍī, and the other sons were also capable administrators. In order to prevent a struggle for succession after his death, Dhruva chose the third son Govinda as his successor. The latter was formally appointed as ywvarija and invested with a kaṇihikā or neckace which was the insignia of the heir-apparent. But as the old emperor still apprehended trouble, he proposed to abdicate in favour of the heir-apparent. Though Govinda is said to have opposed this proposal, some records state that he was invested with the royal

state by his father at a formal coronation. Unless we take these expressions to refer to his installation as a yuvarāja—though vējādh-rāja-paramešvaratā would hardly bear that sense—we must conclude that in spite of Govinda's real or pretended opposition, Dhruva actually abdicated in favour of his son Govinda III who assumed the titles Jagattuāga, Prabhūtavarāha, Srīvallabha, Janavallabha. Krītinārāyana and Tribhuvaradhavali.

According to an inscription of the time of Govinda III, Dhruva chose Govinda as his successor because he was the ablest and worthiest among his sons. Normally no great importance attaches to a statement like this, but the career of Govinda III fully justifies his father's choice if it was based upon any such consideration.

# 4. GOVINDA III

Govinda III ascended the throne in A D. 793 and, as was expected, his accession did not go unchallenged. For a time Stambha kept quiet, but when he was assured of the support of a number of feudatories and neighbours, he broke out in open revolt against his brother. Govinda, however, quelled the rebellion of "twelve kingsheaded by Stambha" and took his brother prisoner. He, however, treated him leniently and, being convinced of his loyalty in future. Govinda took the magnanimous step of reinstating him in the Gañga viceroyalty. Throughout the rest of his life, Stambha remained loyal to his plighted word.

Sivamāra, the Ganga prince in the Rashtrakūţa prison, had been released by Govinda soon after his accession, evidently to act as a check on Stambha's ambitions Sivamāra, however, joined the side of Stambha, contrary to Govinda's expectations. When the two brothers became reconciled, they jointly marched against Gangavādī, captured Sivamāra, and once again put him into prison. Next came the turn of the Pallava king Dantiga, who also was compelled to submit Vishnuvardhana IV of Vengi was the maternal grandfather of Govinda and so was not disposed to challenge his supremacy. When Govinda III thus became the undisputed overlord of the Deccan in c A.D 795, he decided to intervene in the political tangle of Northern India Subsequent to the retirement of his father from the Ganga valley in c AD 790, considerable changes had taken place in the political situation. Dharmapala recovered from his defeat earlier than Vatsarāja, and eventually succeeded in putting his own nominee Chakrayudha on the Kanauj throne. Vatsarāja's successor Nāgabhata II, however, soon turned the tables and reoccupied Kanauj after defeating Chakrayudha and Dharmapāla. Such was the situation in the north on the eve of Govinda's invasion

# THE RASHTRAKOTA EMPIRE

The northern expedition of Govinda was skilfully planned and boldly executed. Indra, the younger brother and loyal supporter of Govinda, was the viceroy of Gujarāt and Malava; he was entrusted with the task of keeping watch over the Vindhyan passes in order to prevent Nāgabhaṭa from bursting into the Deccan, when the main Rāshṭraktiṭa army was away in the North. A number of detachments were kept in Central India to keep the local rulers in check and secure the lines of communication.

After taking these prudent precautions, Govinda marched into Northern India via Bhopāl and Jhānsi, Kanauj being his main objective. Nägabhata marched out to meet the invader. The two armies probably met in Bundelkhand. Victory once more favoured the southern army and Nagabhata fled to Rajputana, leaving the Doab at the mercy of the conqueror. Chakrayudha, the puppet ruler of Kanaui, was quick to realise the futility of opposition and came forward with unconditional surrender. Govinda was satisfied and did not deem it necessary to march upon Kanauj. Dharmapāla also offered submission, as he too thought it politic and prudent to do so. He knew that Govinda could not long remain in Northern India and he was really grateful to him for having shattered the power of his mighty rival, Nagabhata II. Besides the powerful Gurjara-Pratihāra and Pāla kings, other rulers of Northern India were also humbled by Govinda III. A detailed account of his conquests is given in the Sanjan plates of his son and successor which seem to describe the events in chronological order. Even at the risk of repetition, we may therefore sum up as follows the verses referring to the glorious conquests of Govinda III:-

After defeating Nagabhata and Chandragupts, a king whose identity is not certain, Govinda III uprooted other kings but after-wards reinstated them in their dominions. He then proceeded as far as the Himalaya mountains, and it was presumably on the way that Dharmapalia and Chakrāyudha submitted to him. He returned and "following again the bank of the Narmadā... and acquiring the Mālava country along with the Kosala, the Kalinga, the Vanga (or Vengi), the Dāhala, and the Odraka, that Vikrama (i.e. Govinda III) made his servants enjoy them". After having subjugated his enemies he returned to the banks of the Narmadā and established himself in a befitting manner in a capital city at the foot of the Vindhyas, performing pious deeds by constructing temples.

While he was encamped there, Mārāšarva or Sarva, the ruler of a small principality with his capital at Sribhavana (modern Sarhon in Broach District), submitted and presented to Govinda III valuable treasures which he had inherited from his ancestors. 10

Govinda III stayed for some time in his capital and there his son and successor Amoghavarsha was born. It is somewhat curious that most of these details of the northern campaign are not found in the records of Govinda's reign and known only from an inscription recorded nearly 70 years later. But still, as they are substantially corroborated by contemporary records, we need not dismiss them as altogether fictitious though there may be some amount of exaggeration.

The date of the great northern campaign of Govinda III has been a subject of keen controversy among scholars For a long time it was believed that it took place about A.D. 806 or 807 But it is now generally held that all these conquests were achieved before AD 802, most probably in A.D. 800 17

Vishpuvardhana IV of Vehigi died in A.D. 799 and was succeeded by his son Vijayāditya II. The new ruler challenged the Rāshtrakita supremacy, but Govinda defeated hm and put his younger brother Bhima Salukki on the Vehigi throne in c A.D 802 The new ruler naturally enough became a loyal henchman of Govinda

Taking advantage of Govinda's absence in the north, the Pallava, Pāṇḍya, Kerala and Gaṅga rulers formed a confederacy against him. Govinda marched against them with lightning speed and scattered them all before the end of AD 802. The occupation of Kāṣ̄chi by the Rāshtrakita forces created a tremor in the heart of the king of Ceylon, who tried to ingratiate himself into Govinda's favour by presenting him two statues, one of himself and the other of his premier. Govinda installed one of them in the Siva temple at Kārchi to serve as a column of victory to proclaim to the subjects of his enemy his great power and might.

Govinda III was undoubtedly the ablest of the Rāshṭrakūṭa emperors, unrivalled in courage, generalship, statesmanship, and martial exploits. His invincible armies had conquered all the territories between Kanauj and Cape Comorin, and Banaras and Broach. Vengī was governed by a nominee of his; and the power of the Dravidian kings in the extreme south was completely broken Even the ruler of Ceylon was terrified into submission. Never again did 'the prestige of the Rāshṭrakūṭa empire rise so high.

# ŚARVA OR AMOGHAVARSHA

Govinda III was succeeded by his son Sarva, better known as Amoghavarsha, in A.D. 814. He assumed the titles Nripatinga, Mahārājahanda, Vīra-Nārāyana, and Atisāya-dhavala. The new emperor was a boy of 13 or 14, and his father had arranged that Karkka,

# THE RASHTRAKOTA EMPIRE

who had succeeded his father Indra as the viceroy of Gujarāt, should assume the reins of government during his minority.

The arrangement worked satisfactorily for two or three years, but a formidable revolt broke out in AD. 817. It seems to have been led by the Vengi ruler Vijayāditya II who, though ousted from the throne by Govinda III, had subsequently managed to regain it. 18 A number of disgruntled officers, relations, and feudatories swelled the ranks of rebels; and they eventually gained the upper hand. The boy emperor had to fice and the Räshtraküţa power was for a time completely eclipsed about AD. 818. Karkka, however, soon retrieved the situation and reinstated his ward upon the imperial throne some time before AD. 821.

After spending five or sux years in restoring order and authority in the different provunces of his empire, Amoghavarsha launched an attack on Vijayāditya of Vengi and inflicted a severe defeat upon him in c. A.D. 830. It appears that the Rāshtrakūta forces were in occupation of Vengi for about a dozen years thereafter. The city was recaptured by Pānduranga, a general of Vijayāditya II, shortly before A.D. 845.

An almost continuous war was going on between the Räshtrakütas and the Gańgas during the first twenty years of the reign of Anoghavarsha. Eventually the latter were able to drive out the Räshtraküta forces from the major part of their country. Amoghavarsha also did not make any serious effort to regain his ascendancy in that province. In c AD. 860 he married his daughter Chandrobalabbe to a Gańga prince named Būtuga, which put an end to the hostility between the two houses and ushered in an era of co-operation between them

According to the Sirur plates the rulers of Anga, Vanga, Magadha, Mālava, and Vengī paid homage to him. The reference to the last is easily intelligible As regards Mālava, it was a bone of contention between the Rāshtrakūjas and the Pratihāras and, in spite of casual victories on either side, it ultimately passed into the hands of the latter. The first three countries in the list were included in the Pāla dominions, and it is interesting to note that the Pāla emperor Devapāla claims to have defeated the Dravida king who is usually identified with Amoghavarsha, It is probable, therefore, that hostillities occasionally broke out between these two; and that first Devapāla, and later Amoghavarsha had some success It is difficult to believe that the latter actually invaded Anga and Vanga (Bengal and Bihār), though its possibility cannot be altogether ruled out.

Amoghavarsha built the city of Mānyakheṭa and established his capital there. This city is now represented by Mālkhed in the Hyderābād State, about 90 miles to the south-east of Sholapur. It is difficult to say where the capital was situated before this. Various suggestions have been made locating it at Mayūrakhindi or Morkhind (Nāsik District), Nāsik, Sooloobunjan near the Ellora caves, and Ellichpur. But there is no satisfactory evidence in support of any of these views.

The later part of the reign of Amoghavarsha was also full of rebellions. Even the crown-prince Krishna appears to have been involved in them. Bankeya, the great general of the king, who distinguished himself in the wars against the Gangas, succeeded in crushing these rebellions. But the most unfortunate, and in some respects the most serious, rebellion was that of the Gujarāt Branch of the Rashtrakutas founded by Indra. When Amoghavarsha attained majority and assumed the reins of government in c. A.D. 821, his cousin Karkka, who was carrying on the regency administration. retired to Gujarāt as viceroy. His relations with Amoghavarsha continued to be cordial till his death in c. A.D. 830. He was succeeded by his son Dhruva I. The friendly relations between the two Rashtrakūta families terminated soon after the accession of Dhruva. Either Amoghavarsha was ungrateful or Dhruva became too overbearing, puffed up by the consciousness that it was his father who had won the throne for Amoghavarsha Whatever the real cause, protracted hostilities raged between Amoghavarsha and his cousin which lasted for about 25 years. Dhruva I was eventually killed in this struggle and was succeeded by his son Akalavarsha in c. A.D. 845. The latter succeeded in winning back his throne, but the tables were soon turned against him when Bankeya, the famous general of Amoghavarsha, assumed the command of the imperial army. Eventually peace was concluded between the warring houses when Akālavarsha was succeeded by his son Dhruva II. By this time the Gurjara-Pratīhāra ruler Bhoja I had become very powerful and cherished designs to avenge the defeat inflicted upon his grandfather Nagabhata II by Govinda III, the father of Amoghavarsha I. Dhruva II could never hope to meet the Pratihara invasion single-handed, and Amoghavarsha had little chance to emerge victorious unless his viceroy in Gujarāt and Mālava gave him wholehearted support. The tragic and long-drawn war, therefore, came to an end in c. AD. 860. The threatened Pratihāra invasion did not materialise; there were only frontier skirmishes, and the Rāshtrakūtas were able to hold their own and confine the enemy to the other side of the Narmada.

Amoghavarsha was no born military leader, but he was nevertheless able not only to reconquer his kingdom and establish peace

# THE RASHTRAKUTA EMPIRE

and order but also to send an expedition against the Pälas. The arts of peace attracted him more than feats of war. He was a liberal patron of literature and his court was adorned by a number of famous Hindu and Jain writers such as Jinasena, the author of the Adipurana, Mahavīrāchārya, the author of Ganitasārasamaraha, and Sākatāyana, the author of Amoghavritti. He was himself the author of Kavirājamārga, the earliest Kanarese work on poetics. He treated all creeds with impartiality and his own life was a striking synthesis of what was best in Hinduism and Jainism He revered Mahāvīra as profoundly as Mahālakshmī, and on one occasion proffered to the latter a finger of his own in the belief that such sacrifice would abate a severe epidemic. Kings rarely bleed for others; usually they make others bleed for themselves. Towards the evening of his life from c. A.D. 860, he used off and on to retire from the work of administration in order to devote himself as much as possible to religious worship. Amoghavarsha's name will endure as of a ruler who established peace and order in his kingdom, encouraged art and literature, practised the principles he preached, and did not flinch even from offering a limb of his body by way of sacrifice, when he thought that public welfare demanded it.

# KRISHNA II

Amoghavarsha I died about AD. 878 and was succeeded by his son Krishna II who, like his illustrious namesake, assumed the titles Akdlavarsha and Subhatusga. He married the daughter of the Chedi ruler Kokkalla I and received substantial help from his wife's relations in the arduous struggles of his reign.

Several Räshiraktita records 19 make a bold claim on behalf of Krishna II that he terrified the Gurjaras, destroyed the pride of Läta, taught humility to the Gaudas, deprived the people on the seacoast of their sleep, and that his command was obeyed by the Anga, the Kalinga, the Ganga, and the Magadha, waiting at his gate. Much of this is, no doubt, mere conventional praise based upon a kernel of historical truth. But there is no doubt that his reign was full of wars.

The most arduous of his campaigns were those against the Pratihāras and the Eastern Chālukyas. Several records refer to his fight with the Gurjara-Pratihāra ruler Bhoja<sup>20</sup>, and the Begumra plates, dated A.D. 914, state that even then old men remembered the great battle and talked of it. It is clear from the records of the Läţa (Gujarāt) Branch of the Rāshtrakūṭas that they, particularly their chief Kṛishparāja took a distinguished part in the

campaign against the Pratihāras. Although the advance of Bhoja was checked, the Lata Branch seems to have come to an end shortly after. Kṛishnarāja is known to have been on the throne till at least A.D. 888, but no successor of his is so far known. Whether he died without leaving any issue, leading to the lapse of his kingdom, or whether there was a further war between the main dynasty and the Lāṭa Branch which wiped out the existence of the latter, we do not know.

The war with the Eastern Chālukyas was a more serious affair, and at one time even threatened the very existence of the Rāshtrakuja kingdom. The campaigns will be more fully described in connection with the Eastern Chālukyas in Chapter VI and a short summery here must suffice.

Vijayāditya III, the contemporary of Krishņa II on the Vengi throne, had freed his kingdom from the Rashtrakūta yoke during the reign of Amoghavarsha; the advent of a new king on the Rashtrakuta throne emboldened him to take the offensive, and he was for a time successful. In the south he attacked the Nolambas and the Gangas, who were Rashtrakūta feudatories, and in the north his invading forces penetrated right into the heart of Berär. For a time Krishna was defeated all along the line. But in a few years he reorganised his forces, summoned the battalions of his feudatories, and hurled back the Chālukva invaders. His victory was decisive, and the Chalukya king Bhima, who had succeeded his father, was taken prisoner. Eventually, Bhima was released after a few years and permitted to rule his kingdom as a feudatory In course of time, however, he once again challenged the Rashtraküta overlordship, but was again defeated in a sanguinary battle, in which his crown-prince lost his life.

Kṛishna II seems to have had political relations with the Cholas One of his daughters was married to the Chola king Aditya I, and there was a son by this marriage named Kannara. On the death of Aditya, his other son Parāntaka ascended the throne. There-upon Kṛishya II invaded the Chola kingdom in order to secure the throne for his grandson But he was decisively defeated at Vallāla (modern Tiruvallam in North Arcot District).

The wars of Krishna II thus generally ended in failure and sometimes in disaster in spite of his initial brilliant victories against the Eastern Chālukyas.

# 7. INDRA III

Krishna II died towards the end of A.D. 914 after a reign of about 36 years. Like his father he had a leaning towards Jainism

#### THE RASHTRAKUTA EMPIRE

He was succeeded by his grandson Indra III, whose father Jagattunga predeceased Krishna. Indra assumed the titles Nityavarsha, Rattakandarna, Kiritinanayana, and Rajamartanda.

Indra III was a youth of 30 at the time of his accession, and he had inherited the military dash and daring of Govinda III. Soon after his accession, he emulated his great ancestor by declaring war against the Gurjara-Pratihāra emperor Mahīpāla. It has been suggested by some writers that he did this in sympathy with his Chedi relations.21 who had espoused the cause of Mahīpāla's rival and half-brother Bhoja II. There is, however, no positive evidence in support of this, and Indra's expedition against the Gurjaras may be merely a phase of the long-standing hostility between the two powers. The southern army followed the Bhopal-Jhansi-Kalpi route, crossed the Yamuna at the last mentioned place, and marched upon Kanauj and occupied it. The capture of Kanauj, the imperial city of Northern India, was a sensational achievement and immensely enhanced the prestige of the Rashtrakuta arms. Mahipāla fied and Indra sent his own Chālukva feudatory, Narasimha II of Vemulavada, in pursuit. This campaign has been dealt in detail in the next chapter.

The war with the Vengis continued in the reign of Indra also, but with no conspicuous success on either side. Indra died some time after A.D. \$27.52 and was succeeded by his son Amoghavarsha II. The latter fell a prey to the foul play of his younger brother Govinda IV; his widow fied to Vengi, and lived under the protection of its ruler Amma I, as she did not feel that either her honour or her son would be safe anywhere within the empire over which her husband once ruled. Govinda naturally did not like this action of Amma I, and when the latter died in \$25, he intervened in the war of succession for the Vengi throne that cnsued, and eventually succeeded in putting his own nominee Tädapa upon it.

# 8. GOVINDA IV AND AMOGHAVARSHA III

Govinda was a youth of about 25 at the time of his accession, and soon gave himself up to a life of vicious pleasures. His administration became tyrannical and unpopular, and his ministers and feudatories felt that his removal was necessary in the interests of the empire. They therefore made overtures to Amoghavarsha, an uncle of Govinda, and requested him to displace Govinda Amoghavarsha had a high reputation for character and integrity, and when he marched against Mälkhed with the assistance of his Chedi relations, he was openly welcomed by the distressed people who had become disgusted with Govinda's vices and excesses.

Amoghavarsha found no difficulty in overthrowing Govinda and ascending the throne in A.D. 936.26 Whether Govinda was killed in battle or was put in prison, we do not know.

Amoghavarsha III was aged about 50 at the time of his accession. He was religious by temperament and did not take any active interest in administration. During his short reign of three years, therefore, the government was entirely carried on by his able and ambitious son Krishpa. The latter sent an expectation into Gasgavādi, and deposed its king Rājamalla with a view to enthrone the latter's younger brother Bütuga, who had married a sister of Krishpa. As crown-prince, Krishpa also led an expedition into Bundelkhand and captured the important forts of Kālanjar and Chitra-Kūta. During this expedition a misunderstanding and possibly a conflict arose between him and his Chedi relations, which put an end to the long-standing entente cordiale between the two royal families.<sup>24</sup>

# 9. KRISHNA III

Krishna III Akalavarsha succeeded to the throne as the de jure emperor on his father's death towards the end of A.D. 939. Soon after his accession he planned an invasion of the Chola kingdom in collaboration with his brother-in-law Bütuga, ruling in Gangavādī. The two brothers-in-law led a lightning expedition to the south and captured the important cities of Kanchi and Tanjore some time in A D. 943. Parantaka, the Chola king, soon rallied his forces and repulsed the invaders, who could retain effective possession only of Tondamandalam, consisting of Arcot, Chingleput and Vellore Districts. In A.D. 949 the Chola army penetrated into Arcot District with a view to drive out the invader, but sustained a signal defeat at the battle of Takkolam, in which the Chola crown-prince Rajaditya, who was leading his forces, was killed in his howdah by Būtuga. Krishna pressed home his victory by marching down to Ramesvaram, where he set up a pillar of victory; then he came back to North Arcot and encamped for some years at Melpadi. He built the temples of Krishnesvara and Gandamartandaditya at or near Ramesvaram to shine there 'as resplendent hills of fame.' Krishna eventually decided to annex only Tondamandalam which remained an integral part of his empire to the end of his reign,

In recognition of the valuable help rendered by his brother-inlaw, the Ganga king, Krishna bestowed upon him the governorship of Banavāsi 12000, Belvola 300, Purigere 300, Kinsukāḍ 70, and Bāgenāḍ 70.

# THE RASHTRAKUTA EMPIRE

In c. A.D. 963 Krishna led a second expedition into Northern India in which Măresinha, the successor of the Ganga ruler Bütuga, offered valuable assistance. Krishna seems to have marched into Bundelkhand; but his objective is not definitely known. Later on he led an expedition into Mälwä against the Paramära ruler Siyaka and occupied Ulijavini.

Krishna succeeded in bringing Vengī effectively under his control by championing the cause of Bāḍapa against Amma II, amd putting him on the Vengī throne in A.D. 956. Though Bāḍapa remained a loyal Rāshṭrakūṭa feudatory till the end of his life, Amma II soon regained the throne and put an end to the Rāshṭrakūṭa influence.

Kṛishṇa III was one of the ablest monarchs of the Rāshṭrakūṭa dynasty. Possibly he was not as successful in his northern campaigns as Dhruva, Govinda III, or Indra III. But there is no doubt that, unlike any of his predecessors, he was the lord of the whole of Deccan (Sakala-dakhṇa-dig-dahipati) in the full sense of the term. Govinda III conquered Kāñchi, but could not penetrate to Rāmeśvaram and thus effectively break the power of the Draviḍa kings. Vengī was a source of trouble to him; during the latter half of Kṛishna's reign, it was ruled by a submissive feudatory. Kṛishna was in effective possession of a large part of the Chola kingdom and his temples of Kṛishneśvara and Ganḍamārtanḍādītya at or near Rāmeśvaram proclaimed his conquest of the extreme south of the Peninsula. No other Rāshṭrakūṭa king was the overlord of the cntire Deccan in so complete a sense of the term as Kṛishna was in c. A.D. 965.

# 10. KHOTTIGA AND KARKKA II

Kṛishṇa III apparently had no issue living at the time of his death, since he was succeeded by his younger brother Khoṭṭṭṇa in A.D. 967. The new ruler was an old man at the time of his accession and seems to have lacked military capacity. At any rate he was unable to repulse the invasion of the Rāshṭṛakita dominions by the Paramāra king Siyaka, who was keen on avenging his defeat by the previous Rāshṭṛakiṭa emperor. Siyaka crossed the Narmadā and advanced straight upon Mālkhed. The Rāshṭṛakiṭa capiṭal was captured and plundered in the spring of A.D. 972. The imperial treasury was completely sacked and the raider carried away even the office copies of copper-plate charters lodged in the record office. Khoṭṭṭṭa died of a broken heart soon after this calamity, probably in September, A.D. 972.

Khottiga was succeeded by his nephew Karkka II, son of Nirupama. The prestige of the empire had been already shattered

by the sack of its capital, and matters were worsened by the maladministration of the new emperor and his two vicious ministers. This naturally aroused imperial ambitions in the minds of the feudatories, and one of them eventually deprived Karkka of his sovereignty over the Deccan within eighteen months of his accession.

This feudatory was Taila II of the Chalukva family. He was ruling över a small fief at Tarddavādi in Bijāpur District as a submissive feudatory of the Rashtrakūtas from the time of Krishna III down to A.D. 965. He, however, believed that he was a direct descendant of the Imperial Chālukva family of Bādāmi, and his ability and military capacity urged him to make a bid for the imperial status snatched from his ancestors by the Räshtrakütas. He made elaborate but secret preparations, and by the end of AD. 973 openly revolted against the authority of Karkka. The latter marched against him, but was signally defeated in a sanguinary battle fought somewhere in northern Karnātaka. The notorious ministers of Karkka were killed in the battle, but Karkka himself escaped and managed to carve out a small principality for himself in Sorab taluk of Mysore State, where he continued to rule up to AD. 991. Though Karkka gave up the task of restoring Rashtrakūja supremacy as hopeless, it was attempted by the Ganga ruler Mārasimha on behalf of his nephew Indra, a grandson of Krishna III This effort also failed, as Taila succeeded in crushing his enemy's forces in A.D. 974. Both Marasimha and Indra turned Jain monks and died by the Sallekhanā vow, and Taila became the overlord of the Deccan by A.D. 975. His reign and the history of his family will he described in the next volume

# 11. RETROSPECT AND REVIEW

The period of Räshtraküta ascendancy in the Deccan from about AD. 753 to 975 constitutes perhaps the most brilliant chapter in its history. No other ruling dynasty in the Deccan played such a dominant part in the history of India till the rise of the Maräthäs as an imperial power in the eighteenth century. No less than three of its rulers, Dhruva, Govinda III, and Indra III carried their victorious arms into the heart of North India, and by milicting severe defeats upon its most powerful rulers changed the whole course of the history of that region. Their success in the south was equally remarkable, and Krishna III literally advanced as far as Rämeśvara in course of his victorious career. All the great powers of India, the Pratihäras and the Pälas in the north, and the Eastern Chalukyas and Cholas in the south, were subjugated by them at one time or another. They,

# THE RÄSHTRAKŪTA EMPIRE

no doubt, suffered reverses at times but on the whole their military campaigns against powerful adversaries were repeatedly crowned with brilliant success.

The Räshtrakūtas also excelled in arts of peace. The Kailāsa Temple at Ellora, to be described elsewhere, will keep alive for ever the name of its builder Krishna I. Amoghavarsha, though not renowned like his father and grandfather as a conqueror, was a remarkable personality. By virtue of his literary accomplishments and religious temperament he occupied a unique position among contemporary sovereigns. The Arab writers who visited Western India for trade or other purposes speak very highly of the Rashtrakūta kings whom they refer to as Balharā, no doubt an abbreviation of Ballaha-raya, a Prakrit form of Vallabha-raja. According to these foreigners the Balhara was recognised as the greatest king in India and homage was paid to him by all the other princes. It is further said: "He gives regular pay to his troops and has many horses and elephants and immense wealth". On the other hand Mas'ūdī savs: "His troops and elephants are innumerable, but his troops are mostly infantry, because the seat of his government is among the mountains."25 Both the king and his subjects are described as being friendly to the Muslims, and according to some writers Muslims were appointed even as governors of cities in the kingdom, "6 Mas'udi says: "There is none among the rulers of Sindh and Hind who in his territory respects the Muslims like Rāja Balhara. In his kingdom Islam is honoured and protected. And for them mosques and congregational mosques, which are always full, have been built for offering prayers five times,"27 All these undoubtedly testify to the liberal and progressive views of the Räshtrakūta kings.

1 Vol. III. pp 248-92 In loter times the Rächtrakütas regarded themselves as having the 198-202 In loter times the Rächtrakütas regarded from Yalu, and one record describes them as belonging to the Stayin branch of Yadiwanias There is brudy say doubt that these Rächtrakütas were of Kannada origin; at least Kannada was their mother mother than the property of th

3 According to Mirashi, Dantidurga's "ancestors were ruling, not over Vidarbha,

3 According to Mirashi, Dantidurga's "ancestors were ruling, not over Vidarbha, but over the Aurangääd District (ancest Mülaki) where the earliest macriptions of the family have been found "(POC. XV Summary of Papers, p. 89). It is said in the Singiah Plates of Ameghavaraha that "Indirariaja, in the (mundrid) that the properties of the princes are blavagana. Khejaka is modern Kana, where a battle must have taken place, though we do not know the cause of it. The princess probably belonged to the Caparit branch of the Chälukvas. The circumstances relating to the battle and the forced marriage are shrouded in obscurity."

are shroused m obscurity.

The Ellora plates of Dantidurga, the earhest record of the family, are dated m Søm. 683. This has been referred to the Saka era, and the resulting date is AD. 742 (El, XXI. 28). Prof. V. V. Mirashi, however, reads the date as 483 and refers it to the Kalachur era of AD. 235-51 (POC. XV. Summary of

Papers pp 97-8). The equivalent Christian date being A.D. 715, it pushes back the accession of Dantidurga by more than 25 years. If we accept this inter-pretation, Dantidurga must have had a long regn of more than 40 years, as his other known record, Samangad plates, is dated A.D. 754.

other known record, Samangod plates, is dated A. J. 1976.

6. 1A, XI. III.

7. ASWI V. 92.

8. El, XVIII. 352.

9. El, IV, 207.

10. This is based upon the inference suggested by the Navsārı plates of Pulates and Ellora plates of Dantadurga.

- 12. Vol III, pp. 247-8, 263. 12a. For a different view on this point, cf. next chapter (pp. 20-21 in 14).
- 12a. For a different view on this point, cf. next chapter (pp. 20-21. In 14).
  12a. According to some records (IA, XII. 26) Duntidurgs due without a son, and Kannara (i.e. Krishin) succeeded hum According to the bard of Kannara (i.e. Krishin) succeeded hum According to the point of Kannara (i.e. Krishin) succeeded hum According to the had good astray. The view that Duntidurga was deposed by his uncle Krishin for oppressing his subjects cannot be upheld. For a full discussion of the point of Altkara, Rakhirdekitas, pp. 41-2.
  12 For the reign of Govunda II, cf. Allas Plates (EI, VI 208), Daulathibld Plates (EI X 185), and Bhor State Museum Plates (EI, XXII 176)
- 15 A large number of inscriptions refer to the conquests of Dhruva and Govinda III

A large infinite in the proposition of the conquesses at Edward and Covernment (i) Radchampur and Wani plates of Govinda III (IA, XI 157) (ii) Bardca Plates (IA, XII 158), (iii) Nikgund, Sirur, and Sanjan plates of Amoghavarsha (EI, VI 98, VII 243; XVII 244)

16 This detail is found in Radhanpur and other plates, but not in Sanjan plates which merely refer to the birth of his son in Sarva's kingdom

17. The vexed problem of the chronology of the campaigns of Govinda III was The vexed protein of the caronology of the campaigns of copution 11. Was discussed by the author of this chapter and Mirash, in D R Bleudarker Voltime. pp. 138 ft. and El, XXIII pp 244-7, 263-7 The vewer given above are sightly different from those held previously by the author CI also El, XXXII, 159 (Ed) 18. This will be described more fully in Chapter VI
 Karhad Pl. (El, IV 287)

This will be described more fully in Chapter II

- 21. Indra himself, his father Jagattunga, grandfather Krishna II. and son Amogha
- varsha II had all married princesses of the Chedi family of Triput a According to one view, he ruled till at least A D 927 and was succeeded by his elder son Amoghavarsha who was removed by Govinda IV in A D 930 (EI. XXVI 162-3) Some scholars believe that he ruled till the end of A D 928 (EI, XXXII. 50). The date 922, for the death of Indra III as given in the first edition (p. 13) by the late Dr. Altekar has been proved to be wrong by epigraphic re-cords and has been changed to 927 (Ed)

Some authorities place it in A D 934 (El, XXVI 163-4)
 This is denied by Prof K A N. Sastii (JOR, XVI. 155).
 For a different view, of Ch V, Section II

25 HIED, I. 3, 13, 21

26. Al Istakhrī (1bid 34) says, 'There are Musalmans in its (land of Balharā) cities, and none but Musalmans rule over them on the part of the Balhara There are Jama Masjids in them (where Muhammadans assemble to pray)." The bracketed portion is added by Ibn Haukal (ibid) who repeats the rest 27 POC, X, 406.

#### CHAPTER II

# RISE AND FALL OF THE PRATĪHĀRA EMPIRE

The early history of the Gurjara-Pratihāras has been dealt with in the third volume.1 We have seen how the Pratihara dynasty. founded by the Brähmana Harichandra, carved out a powerful kingdom in Raiputana, and various other Gurjara families, probably branches of the same dynasty, set up small principalities to the south and east. The southern branches ruled in Lata with its capital at Năndipuri.2 but we have no definite information about the capital of the eastern branch or the exact locality and extent of its dominions. Some scholars hold the view that Bhillamala was the early capital of this family, as they identify it with the capital city of the Gurjara kingdom mentioned by Hiuen Tsang. But apart from their identification being doubtful, that kingdom was ruled, as has been shown already,3 by the main branch. As a matter of fact, the eastern branch did not come into prominence till about a century later, and as the main branch in Jodhpur continued to rule for 150 years more after that, there is no valid ground for taking Bhillamāla as the original capital of the eastern branch.4 The only clue to the original location of the family is furnished by the details available about the fourth kmg Vatsarāja. There are grounds to believe that he ruled over both Jälor and Avanti. But these are disputed points and will be treated more fully later, in connection with that ruler. For the present we may accept as a probable hypothesis, though not as a proved fact, that he and his ancestors ruled over Avanti and had their capital at Ujjayinī.

# NĀGABHATA 1

The tamily came into prominence in the second quarter of the cighth century A.D. by the successful resistance it offered, under Nägabhata I to the Arabs. He is described in the Gwälior Inscription as "having crushed the large armies of the powerful Mlechchha king." It has already been noted above<sup>5</sup> how he saved Western India from the Arabs and gradually brought under his sway a large number of states that had been overrun by them. In particular, he established his supremacy over the Gurjara kingdom of Nāndī purf, and probably also over the Pratifiara family of Jodhpur. A new feudatory family—the Chāltamānas—was set up in Broach, but the old dynasty of Harichandra continued at Jodhpur. Siluka, whose history has been related above. Was perhaps the last independence of the pratical processing the second of the continued at Jodhpur. Siluka, whose history has been related above. Was perhaps the last independence of the process of the continued at Jodhpur.

dent ruler of this family. His two successors Jhota and Bhillāditya are said to have proceeded respectively to the Bhāgirathi and Genāgādvāra, and no martual glory is sacribed to them. This would indicate that the Jodhpur family was politically insignificant during the latter half of the eighth century AD. It is obvious that Nāgabhaṭa and his descendants now attained the supremacy and leadership of the Gurjara confederacy, so long enjoyed by the Jodhpur chiefs.

It is unfortunate that we know practically nothing of the ancestors of Nāgabhaṭa I. Very likely they had carved out a kingdom in Eastern Rājputāna and Mālwā about the same time as the other branch had conquered the region round Broach. Like the latter, they too probably acknowledged the suzerainty of the Jodhpur Pratihāras until Nāgabhaṭa established the independence of his kingdom on a firm footing in the wake of the political disruption that followed the disastrous Arab raids.

The date of Nāgabhaṭa's accession is not definitely known, but since he successfully opposed the Arabs, he must have ruled in the second quarter of the eighth century A.D. Whether he defeated Junaid or his successor Tamin<sup>6</sup> it is difficult to say, but in any case, he must have ascended the throne within a few years of A.D. 730. He ruled probably till A.D. 756 as will be noted below.

About the time when Nagahhata was laying the foundations of the future greatness of his family, another powerful dynasty arose in the Decean, immediately to the south of Mālwā. These were the Rashtrakūtas whose history has already been dealt with in the preceding chapter. The Rāshtrakūta king Dantdurga, who reignod between c. A.D. 733 and 758, is said to have defeated the Gurjara king and made him serve as a door-keeper (parāhāra) when he performed the Hiranyagarbhā-dāna ceremony at Ujiain. It has been suggested by some scholars to that there is a pun on the word pratihāra and an allusion to the Pratihāra king of Avanti. Though this view is not accepted by all, 11 there is no doubt that a Gurjara king had to submit to Dantidurga, who went to the extent of occupying the palace of the vanquished ruler. 12

Dantidurga also claims to have conquered Lāṭa (Southern Gujarāt) and Sindh. Since Dantidurga died before A.D. 758, it is more or less certain that his Gurjara adversary could not have been any-body clse but Nāgabhaṭa I. But since the latter is acknowledged as suzerain by Bharṭrivaḍdha, the Chāhamāna ruler of Broach, in A.D. 758, is it does not appear that Dantidurga's military victory was followed by any permanent conquest. 12 Both Nāgabhaṭa I and Dantidurga fished in the troubled waters caused by the Arab raids.

#### RISE AND FALL OF THE PRATTHARA EMPIRE

Though Dantidurgs gained some initial successes, he could not conquer permanently the territory north of the Kim river, i.e. the old Gurjara principality of Nāndīpurī. Perhaps the impending conflict with his Chālukya overlord forced him to abandon his aggressive designs in the north. In any case there are good reasons to believe that in spite of initial discomfiture Nāgabhaṭa was able to leave to his successors a powerful principality comprising Mālwā and parts of Rājputāna and Gujarāt. The Gwālior Inscription describes him as the image of Nārāyana, and there can be no doubt whatever that he achieved distinction as a great national hero by defeating the Araba

# 2. VATSARĀJA

Nāgabhata I was succeeded by his brother's sons, Kakkuka and Devaraja, of whom nothing is known. Devaraja's son Vatsarāja was, however, a powerful ruler. The author of a Jain work, Kuvalayamālā, says that he composed the work in the year 700 (= A.D. 778) at Jāvālpura (modern Jālor) which was at the time ruled by the Ranahastin (war-elephant) Vatsarāja. 15 This Vatsarāja has been generally identified with the Pratīhāra ruler. Another Jain work, Jinasena's Harivaméa-purana, contains a reference to Vatsaraja and his kingdom, but unfortunately the interpretation of the passage is not free from difficulty, and has given rise to a keen controversy,16 Jinasena gives the names of kings who flourished in different directions when he finished his work at Vardhamanapura in the year 705 (= A.D. 783). The first two lines of the verse tell us that in that year Indravudha was ruling in the north. and Śrī-Vallabha, son of king Krishna, in the south. The next two lines of the verse run as follows -

Pürvvām Śrīmad=Avanti-bhūbhriti nripe Vatsādirāje=parām | Saurāņām= adhimandale(lam) jaya-yute vīre Varāhe=vati ||

According to some scholars 17 it means that Vatsarāja, the ruler of Avanti, was the king in the east, while victorious Varāha (or Jaya-Varāha) was ruling over the Sauras in the west. Others, 18 however, point out that Avanti-bhābhrit (king of Avanti) must be distinguished from Vatsarāja, as otherwise the word nripa (king) is redundant. They accordingly infer from the passage that the ruler of Avanti was the king of the east and Vatsarāja of the west, while Varāha was ruling over the Sauras. This interpretation is, however, open to serious objections. In the first place, the name of the eastern king is omitted, while the names of all other kings are given. No purpose is served by saying that the ruler of Avanti was the eastern king, which would be almost tantamount to stating that the ruler of the eastern king, which must be first place of the east Second-

ly, it appears from the general tenor of the verse that the author proposes to name the four rulers in the four directions. The proposed translation adds a fifth without indicating its connection or relevancy to the context. It is urged by some that the fifth ruler has been named because he reigned over Vardhamānapura where the work was composed. But if we accept the identification of Vardhamāna with Wadhwān in Kāthiāwār Peninsula, we can hardly regard Vatsarāja as a western ruler, even though his kingdom was in Raiputana, as is argued by scholars who do not accept the other translation locating it in Avanti. To obviate this difficulty one scholar proposes to identify Vardhamana with Badnawar, about 40 miles to the south-west of Ujjain. 19 But in that case, we cannot assign any reason why the fifth king should be mentioned at all, Thus there are difficulties in the second translation which are of a more serious nature than those of the first. For, as regards the redundance of the word nripa, it should hardly surprise us if we remember such expression as Gurjareśvara-pati used with reference to the son of the same Vatsaraja, in a record dated A.D. 812.20 ie less than thirty years after Jinasena wrote. On the whole, therefore, it is a more reasonable view to regard Vatsaraia as the king of Avanti in AD. 783. This view is also corroborated by what has been said above regarding the Gurjara king defeated by Dantidurga

The two Jain works would thus prove that the Pratihara king Vatsarāja ascended the throne in or before A.D. 778, and his kingdom comprised both Mālwā and eastern Rājputāna. That he ruled over Central Rajputana also is proved by two epigraphic records 21 Some idea of the extent of his kingdom may be gained from the fact that the northern king named by Jinasena as his contemporary was Indrayudha, who was probably king of Kanauj 22 There is no doubt that Vatsarāja gradually extended his dominions in the north. The Gwalior inscription of his great-grandson records that he forcibly wrested the empire from the famous Bhandi clan. This Bhandi clan has been taken by some to refer to the ruling family founded by Bhandi, the maternal uncle of Harsha 23 It would then follow that this clan wielded imperial power, probably with its seat of authority in Kanauj, though we have no independent evidence of this. But whatever we might think of these probabilities, there is no doubt that Vatsarāja was ambitious of establishing an empire in Northern India and attained a great deal of success. We learn from the Rashtrakūta records24 that he defeated the Lord of Gauda, who must be identified with a Pāla king of Bengal, probably Dharmapāla; and carried away his umbrellas of state. Vatsarāja was aided in this expedition by his feudatory chiefs, one of whom, the Chāhamāna Durlabharāja of Śākambharī, is said to have overrun

#### RISE AND FALL OF THE PRATTHARA EMPIRE

the whole of Bengal up to the confluence of the Ganga and the sea.25 But as this occurs in a poetical work composed about four centuries after the event described, it is difficult to take it as literally true. As the kingdom of Gauda at that time extended up to the Ganga-Yamuna Doab, it cannot be said definitely whether Vatsarāja actually invaded Bengal, or met and defeated the lord of Gauda somewhere in the Doab.26 Be that as it may, Vatsaraja must have established his supremacy over a large part of Northern India and laid the foundations of a mighty empire. He thus appears to have scored over Dharmapäla who was equally ambitious of founding an empire. Unfortunately the imperial dreams of both were rudely shattered by the invasion of the Rashtraküta king Dhruya. While Vatsarāja and Dharmapāla were fighting for the empire in the north, the Räshtraküta king Dhruva seized the opportunity to emulate Dantidurga by renewing the attempt to conquer the north. The details of his campaign are not known, but, according to the Räshtrakūta records,27 Dhruva inflicted a crushing defeat upon Vatsarāja, who was forced to put the desert of Rājputāna between him and the invading army. Dhruva next turned against Dharmapala and defeated him somewhere between the Ganga and the Vamuna

Thus began that triangular struggle between the Gurjaras, the Pālas and the Rāshtrakūtas for supremacy in Northern India which was destined to be an important factor in Indian politics for more than a century. The city of Kanauj, which was raised to the position of imperial dignity by Harsha-vardhana, seems to have been the prize coveted and won by each, with a varying degree of success It is very likely, though not known with certainty, that Vatsaraia took possession of it before marching towards Gauda Dharmapāla, the king of Gauda, was also proceeding towards the west with the same object, and thus ensued the fight between the two rival claimants, probably somewhere in the Doab. Although both Dharmapäla and Vatsarāja were defeated by Dhruva, the Pratīhāra king seems to have fared worse. For Dharmapala, in spite of his successive defeats, was in possession of Kanaui not long afterwards. and held a durbar there in the presence of a host of rulers of northern states including Avanti, all of whom acknowledged his imperial position.28

As we have seen above, Indrāyudha was the ruler of the north in A.D. 783. As Dharmapāla is expressly said to have conquered Kanauj by defeating Indrarāja and others, it is generally held that Indrarāja was the same as Indrāyudha. If, as is presumed, Vatsarāja had conquered Kanauj before Dharmapāla, he, too, must have defeated Indrāyudha and permitted him to rule as a vassal. But

Dharmapāla placed on the throne a new ruler Chakrāyudha, whose name-ending shows that he was probably connected with the ruling family.

# NAGABHATA II

After his defeat at the hands of Dhruva, Vatsarāja passes completely out of our view. Nothing is known of him or of his kingdom during the palmy days of Pāla imperialism under Dharmapāla. It is probable that his power was confined to central Rājputāna. His son and successor Nagabhata II, however, retrieved the fortunes of his family. The Gwälior Inscription of his grandson tells us that the rulers of Andhra, Saindhava, Vidarbha and Kalniga succumbed to him, that he defeated Chakrāyudha and the lord of Vanga, and forcibly seized the hill-forts of the kings of Anartia, Mālava, Kirāta, Turushka, Vatsa, and Matsya,<sup>29</sup> The records of some of the families feudatory to him corroborate and supply details of these conquests. On the other hand, the Rāshraktia records categorically assert that Nāgabhaṭa was defeated by Govinda III who overran his dominions and reached the Himālavas.

Although we thus know a great many details of the eventful career of Nāgabhata II, it is not easy to arrange then chronologically, and view his reign in a correct perspective. We do not know, for example, whether his discomfiture at the hands of the Rāshtrakūtas preceded or followed his victories,—in other words, whether his reign began in disaster and ended in glory, or whether the reverse was the case. No wonder, therefore, that different views have been adopted by different scholars about the life and career of this great emperor 30. The following reconstruction of his history may be resarded as merely provisional —

The forcible seizure of the hill-forts of Anartta, Milava, etc. is said to have begun even in his boyhood. It has been suggested that some of these events might actually have taken place in the reign of Vatsarāja. But as the same record refers to the achievements of Vatsarāja, and is silent about them, this view is not probable They may, therefore, be regarded as the earliest military exploits of Nāgabhata II. The geographical position of the rulers shows that Nāgabhata advanced towards North Gujrāt (Anartta) and Mālwā in the south and east, and this probably brought him into conflict with the Rāshtrakūjas, which is referred to in the records of both the parties Indra, the Rāshtrakūja ruler of Lāṭa, is said to have defeated the Gurjara king who fled to distant regions.<sup>92</sup> On the other hand Vāhukadhavala, a feudatory chief of Nāgabhaṭa II, is said to have defeated the Karpāṇas, which apparent-

# RISE AND FALL OF THE PRATTHARA EMPIRE

ly refer to the Räshtrakūţas (Inscription No. 3).<sup>32a</sup> It may be concluded, therefore, that no party gained a decisive victory, though Nāgahhaṭa probably retained some of the captured hill-forts. His similar enterprises in the north (Matsya), east (Vatsa), and west (Turushka) were probably more successful, but we possess no details of these campaigns. The Turushkas undoubtedly refer to the Muslim rulers of the west against whom he scored some success,<sup>33</sup> and the Kirātas represent some primitive tribes, probably of the Himālavan region.

The initial successes of Nagabhata in these military raids emboldened him to carry on further campaigns which resulted in the submission of the Saindhava chiefs, ruling in Western Käthiäwär, and the rulers of Andhra, Kalinga and Vidarbha. It is difficult to believe that Nagabhata actually advanced as far as Andhra or even Kalinga country on the eastern coast of the Deccan.34 It is not, therefore, unlikely that he entered into a confederacy with them, though, as usually happens in such cases of unequal alliance, they became, for all practical purposes, subordinate, rather than independent, allies. Although this view has been challenged, 35 it seems to be true at least in the case of the Saindhavas of whom alone we possess any contemporary records. It appears from the contemporary copper-plate grants36 of the Saindhava chiefs that while they were devoted and loyal to the Pratiharas, they did not invoke their name as suzerains as was done by the Chapas and Chālukvas of the Kāthiāwār Peninsula-the other feudatories immediately to their east.

Nägabhata's next move seems to have been to reconquer Kanaui. As already noted, its ruler Indrayudha had probably acknowledged Vatsarāja's suzerainty and was, perhaps for that very reason, defeated by Dharmapāla, who put instead Chakrāyudha on the throne. Nagabhata defeated Chakrayudha and conquered his kingdom.37 He probably occupied Kanauj which later became the permanent capital of the Pratiharas. It was a challenge to the power of Dharmapala, and both sides made preparations for the inevitable conflict. Nagabhata was joined by at least three of his feudatory chiefs in this momentous struggle for the empire. These were Kakka, of the Jodhpur Pratīhāra family, Vāhukadhavala, the Chālukva chief of Southern Käthiawar, and the Guhilot Sankaragana. The family records (Ins. 2-4) of these three refer to the first as having fought the Gaudas at Monghyr, the second as having defeated king Dharma, and the third as having defeated Gauda and made the whole world, gained by warfare, subservient to his overlord. All the three evidently refer to the great battle between Nagabhata and the lord of Vanga, described in the Gwalior Inscription in

which the latter, though possessed of "crowds of mighty elephants, horses, and chariots", was vanquished by the former. There is no reference to this encounter in the Pāla records, but the combined testimony of the four different records, coming from four different sources, and particularly the fact that the Pratihāras advanced as far as Monghyr, almost in the heart of the Pāla dominions, leave no doubt that Nāgabhaṭa scored a great victory over his Pāla rival Dharmasāla.

But Nagabhata's success was not destined to be more permanent than that of his father. Once more the hereditary enemies from the south upset the grandiose imperial scheme of the Pratihāras. Nāgabhata, as noted above, had already come into conflict with the Rashtrakutas in the early part of his reign. This took place probably about A.D. 794-95, early in the reign of Govinda III, when the new king was engaged in the south in putting down the rebellion of his brother and fighting with the Ganga ruler, The brunt of the attack fell upon his vicerov of the north, Indra. who 'alone' is said to have defeated the Guriara lord. But, as noted above, the Pratihāras also claimed victory, and probably gained some hill forts in Malwa, The northern frontier was, however, guarded effectively by Indra and his son Karkka, who says in one of his records that the Rashtrakūta king had "caused his arm to become an excellent door-bar of the country of the lord of Guriaras."38

But the Rāshtrakīṭa king Govinda III could not be content merely with a defensive policy against the Pratiĥāras. As soon as he was free from internal troubles, he made preparations to invade the north as his father Dhruva had done before Like the latter he achieved phenomenal success, though probably more than one campaign was necessary for the purpose He "destroyed the valour of Nāgabhata", who "in fear vanished nobody knew whither", and then having "devastated his home" and overrun his dominions, proceeded up to the Himālayas <sup>59</sup> Even making allowance for exaggerations, there can be hardly any doubt that Govinda III inflicted a crushing blow on Nāgabhata and shattered his dreams of founding an emipre.

A Räshtraktia record\*o informs us that Dharmapāla and Chakrāyudha surrendered of their own accord to Govinda III. If we remember that both of them were defeated by Nāgabhata II, it is difficult to avoid the conclusion that they had invıted the Rāshtraktīta king, or at least made common cause with him against Nāgabhata II, their common foe This would satisfactorily explain the triumphant march of Govinda III right up to the Himālayas and the complete discomfiture of the Pratihāras for some time to come.

#### RISE AND FALL OF THE PRATTRARA EMPIRE

If the success of Govinds III matched his father's in brilliance, it was equally ephemeral. He was called to the Deccan on account of internal troubles that had broken out during his long absence in the north, and for nearly half a century the Rāshiraklitas ceased to play any dominant part in north Indian politics. The field was thus left free to the two rival powers, the Pālas and the Pratihāras. The reverses of Nāgabhaja II gave an opportunity to Dharmapāla and his son Devapāla to re-establish the power and supremacy of the Pālas, and there was a decline in the Pratihāra power for the time being.

It is difficult to fix the date of the great victory of Govinda III over Nägabhata II, but it must have taken place before A.D. 809-10 41 Although Nāgabhata's imperial ambitions were curbed, his power was not destroyed. A record.42 dated A.D. 815, found at Buchkalā in Bilada District, Jodhpur, gives him all the imperial titles and describes the locality as sva-vishava, or his dominions proper. In addition to the three feudatories who helped him in his wars against the Pälas, we know of another, Güvaka I, the founder of the Chahamana dynasty of Sakambhari (near Aimer), who was his vassal (Ins 6). Whether they threw off their allegiance to him after his discomfiture we cannot say, but this does not appear very likely. For, though the record (Ins. 2) of Bauka, the Pratihara king of the Jodhpur dynasty, dated A.D. 837, would lend some colour to such a supposition, we should remember that Nagabhata's grandson Bhoja was able to enlist the support of his feudatories within a few years of his grandfather's death. On the whole we may conclude that Nagabhata II continued to exercise his sway over the greater part, if not the whole, of Rajputana and Kathiawar Peninsula. In the east his sway extended up to Gwalior.43 and probably further east so as to include Kanaui and Kälañjara.44

We learn from a Jain book, Prabhāvaka-charita, 45 that king Ragāvaloka of Kānyakubja, the grandfather of Bhoja, died in 890 V.S. (=A.D. 833). This Nāgāvaloka is undoubtedly Nāgabhaṭa II, and if we can rely on this passage, his death must have taken place in A.D. 833. It would also appear that Nāgabhaṭa II had fixed his capital at Kanauj. But although Kanauj was the capital of Bhoja, we have no independent evidence that it was the Pratihāra capital before his time. The reference to Kānyakubja in Prabhāvaka-charita may be explained by the fact that Kanauj had been the well-known capital of the Pratihāras long before the thirteenth century A.D. when this book was composed. The reference to swexishaya in the Buchkalā record, noted above, and the claims of Dharmapāla and Devapāla in the Pāla records cannot be easily reconciled with the renewed imperialist ambition of Nāgabhaṭa II se would be neces-

sarily indicated by his permanent transfer of capital to Kanauj. The admittedly inglorious reign of his son is also against such a supposition. The fact that the grandson of Nagabhata II was on the throne within three years of the date of his death, as given in Prabhāvaka-charita, throws doubt on the whole passage, but even if we accept it as true, we can only presume that the capital was changed towards the very end of his reign The same passage in Prabhāvaka-charita also tells us that Nāgabhata II put an end to his life by immersion in the holy waters of the Ganga-a religious process adopted in later years by Ramapala of the Pala dynasty and Amoghavarsha, the Rashtrakūta king This shows his religious temperament, which is also testified to by his performance of religious ceremonies enjoined by the Vedas. An active religious sentiment is further proved by the eclectic spirit of the royal family-for four generations of Pratihara kings beginning from Devaraia were devotees respectively of Vishnu, Siva, Bhagavatī, and Sūrya 46

In spite of doubts and uncertainties, due to the paucity of data, the reigns of Vatsarāja and Nāgabhaṭa II occupy a prominent place in the contemporary history of India. Both of them were remarkable personalities and had a high degree of military skil; and the ultimate reverses at the hands of the Rāshtraktias cannot minimise the glory they had achieved by extensive military conquests from one end of north India to the other. They raised a provincial principality into a first-rate military and political power, and although their dreams of founding a stable empire were not actually realised, they laid its foundations so well that ere long king Bhoja succeeded in the great task even in the face of very strenuous opposition from his hereditary foes, the Pālas and the Rāshtrakiṭas.

Nagabhata II was succeeded by his son Rāmabhadra, who had a very short and inglorious reign of probably three years. His kingdom, which certainly extended up to Gwâlior in the east. Dischard probably no further, seems to have been overrun by hostile forces. It is curious, as two copper-plate charters or record, that two grants, made by his father, had lapsed during his reign, and had to be confirmed by his successor. All this shows a period of weakness and trouble, probably brought about by the aggressive policy of the Pāla emperor Devapāla as will be noted in the next chapter.

# 4. BHOJA

With the accession of Rāmabhadra's son and successor Bhoja, a new and glorious chapter begins in the history of the Pratīhāras. The earliest record of the king is the Barah copper-plate<sup>50</sup> which

#### RISE AND FALL OF THE PRATIHARA EMPIRE

he issued in A.D. 836 from his camp (skandhāvāra) at Mahodava in order to confirm an endowment in the Kālaniara subdivision (mandala) of the division (bhukti) of Kanyakubja which had been obstructed during the reign of his father. It shows that Bhoja had ascended the throne in or before A.D. 836, and was already in possession of the region round Kālanjara (Bāndā District, U.P.). If Mahodaya denoted Kanaui, as is generally supposed, we must further presume that he was also in occupation of that city and probably had his capital there. It has been urged, however, against this view, that Mahodaya, in this record, was not identical with Kānyakubja which is mentioned separately as such, and that the epithet skandhāvāra or camp could not have been appropriate for a rājadhānī (capītal) like Kanauj. The latter objection may be easily ruled out, as even famous capital cities like Pățaliputra and Vikramapura have been referred to as skandhavara in the records of the Pala and Sena kings. The other objection, though more valid, is also not decisive. For the older name might have been used for the big Division, while the city proper could be referred to by the alternative name. On the whole it is likely, though not certain, that as early as A.D. 836. Bhoia had fixed his capital at Kanaui, and obtained mastery of the region round it, which had been probably lost during his father's reign.

The Jodhpur Pratiharas, whose history has been dealt with above,51 also came into prominence and probably regained independence during the inglorious reign of Ramabhadra. This seems to follow from the family records of both the branches. The Jodhpur Inscription, as noted above. 62 describes the two successors of Siluka as practising austerities, an unmistakable indication of the decline in their political and military authority. But the next king Kakka is described as a great fighter who, as noted above, accompanied Nagabhata II in his expedition against the Pala king of Bengal. But although he acknowledged the suzerainty of Nagabhata II at first, he seems to have practically behaved like an independent king in later years. In the Jodhpur Inscription dated A.D. 837 (Ins. 2). Kakka's queen-consort is called a Mahārājīs, and the career of their son Bauka is described in terms which make him out to be an independent king, at least de facto, if not de jure. This conclusion is corroborated by the Daulatpura copper-plate of Bhoja<sup>63</sup> which records that a piece of land in Gurjaratra, the home-territory of the Jodhpur Pratihāras, which was originally granted by Vatsarāja and continued by Nagabhata II, fell into abeyance, and was renewed by Bhoia in A.D. 843. This indicates, like the Barah copper-plate, that there was obstruction in the enjoyment of land during the reign of Ramabhadra, and this fits in well with the view that the Jodhnur

Pratihāras threw off the yoke of this king. The copper-plate further shows that by AD. 843 Bhoja had reasserted his authority over Gurjaratrā or Central and Eastern Rājputāns. The success of Bhoja was undoubtedly due to the loyal devotion of some of his feudatories, one of whom, the Guhliot prince Harsharāja, son of Sankaragan,<sup>54</sup> is said to have overcome the kings in the north and presented horses to Bhoja (Ins. 4).

It is thus clear that Bhoja succeeded, within a few years of his accession, in re-establishing, to a considerable extent, the fortunes of his family. But soon he had to measure his strength with the Pāla king Devapāla. Bhoja was defeated, and his triumphant career was arrested, as will be related in the next chapter He now turned his attention to the south, no doubt tempted by the distracted condition of the Räshtrakūtas. 5 Some time between A.D. 845 and 860 he seems to have invaded the Rashtraküta dominions, but was defeated by Dhruya, the Rashtrakūta chief of the Gujarat branch, ce Thus the growing power of the Pratiharas was once more checked by their two hereditary enemies. Bhoja was also defeated by the Kalachuri king Kokkalla (c. 845-880).57 It is interesting to note that the Rashtrakūta inscription, which records the defeat of Bhoja, refers to him in very flattering terms, and describes him as "united to fortune and surrounded by crowds of noble kinsmen," and having "conquered all the regions of the world." This shows that Bhoja had already raised his kingdom to a position of eminence. But there is no doubt that the defeat at the hands of the Palas, the Rashtrakūtas, and the Kalachuris was a great blow to his rising power which perhaps declined to a considerable extent.

An indication of this decline is seen in the renewed power of the Jodhpur Pratiñaras. Bāuku's step-brother and successor Kakkuka refers in two of his inscriptions, dated A.D 861,68 to Gurjaratrā and other provinces as forming part of his own dominions Thus Bhoja must have lost his hold over this part of Rājputāna some time between A.D. 843 and 861. It appears that after some initial successes Bhoja's attempt to re-establish the glory of his family proved a failure.

But Bhoja did not lose heart and bided his time. An inscription, 60 dated AD. 876, refers to his resolve "to conquer the three worlds", and there is no doubt that he renewed his aggressive career some time in the third quarter of the ninth century A.D. The death of Devapāla removed a thorn in his side, for the next two kings of the Pala dynasty, who ruled during the second half of the ninth

#### RISE AND FALL OF THE PRATIHARA EMPIRE

century A.D., were weak and peace-loving. Fortunately for him the Rashtrakuta king Amoghavarsha, who ruled from A.D. 814 to c. A.D. 878, was also of a religious disposition, and did not have the aggressive imperialism or military ambition of his two illustrious predecessors, Dhruva and Govinda III. Nevertheless Amoghavarsha came into conflict with the Pala rulers, and probably, after his conquest of Vengi, invaded the Pala dominions from the south and gained some successes. Perhaps taking advantage of the weakness of the Pala rulers and their distracted condition due to the Räshtraküta raids. Bhoia planned a campaign against Bengal. The combined testimony of several records indicates that he was helped in this enterprise by Gunambhodhideva, the Chedi ruler of Gorakhpur, and the Guhilot chief Guhila II, son of Harsharaia.60 Assisted by these powerful chiefs Bhoja appears to have inflicted a crushing defeat upon the Pala king Narayanapala and conquered a considerable part of his western dominions.

Bhoja was also engaged in a prolonged struggle with the Rashtrakūtas.61 Reference has already been made to his fight with Dhruva of Guiarat. It was renewed during the reign of Krishna II (c. A.D. 878-914). Bhoja probably took the offensive and gained considerable success. A Pratihāra record62 refers to the defeat of Krishna II, probably on the banks of the Narmada, and his retreat to the south of the river. After having thus occupied Mālwā, Bhoja advanced towards Gujarāt. The Rāshtrakūta records admit that not only Khetaka (Kaira District) but also the region round it fell into his hands. They, however, assert that Krishna II recovered them, and there was a sangunary battle between the two hosts at Uijavinī which made a deep impress even upon posterity.63 It is generally held that Bhoia lost Malwa as a result of this defeat. which took place some time between A.D. 878 and 888. But this is by no means certain. An inscription64 at Partabgarh, in Southern Rājputāna, refers to a local Chāhamāna dynasty which was a source of great pleasure to king Bhojadeva. It has been suggested. with a great degree of plausibility, that these Chahamanas helped their overlord Bhoia in his wars against the Rashtrakutas. This Chāhamāna dynasty acknowledged the suzerainty of the Pratīhāras in the time of Mahendrapāla II (A.D. 946), and asked for some favours from the representatives of their overlord at Ujjavini and Mandanikā (Māndu) about the same time. It would thus appear that Mālwā formed a part of the Pratīhāra dominions even so late as A.D. 946, and as we know that it was conquered by Bhoia, it is more reasonable to suppose that it continued to be in the possession of the Pratiharas rather than that it was reconquered by his successors all of whom, except his son Mahendrapala I, were too

weak to be credited with any such new acquisition. In any case, we may take for granted that the Partäbgarh region formed a part of the dominions of Bhoja, and Mālwā, even if lost, was reconquered by Mahendranāla I.

Although Bhoja lost his hold upon Khetaka or Kaira District, he maintained supremacy over probably the whole of Käthiäwär Peninsula.<sup>55</sup> In the north-west his dominions extended to the Punjäb. In the east the Kalachuris of Gorakhpur were his feudatories, and probably the whole of Awadh (Dudh) was included in his dominions. The Chandellas of Bundelkhand also acknowledged his overlordship. Bhoja thus consolidated a mighty empire in Northern India for which Vatsarāja and Nāgabhaţa had fought in vain, and raised Kanauj, his capital, once more to the position of an imperial city.

Bhoja had a long reign of more than 46 years, two of his known dates being AD 836 and 882 to A Arab account of India, composed in AD. 851 and generally attributed to Sulaimān, refers to the great power and resources of the king of Juzr As Juzr undoubtedly stands for Gurjara, the Arab account may be taken to refer to Bhoja. As such it is an interesting commentary upon his reign and personality and may be reproduced in full:—

"This king maintains numerous forces and no other Indian prince has so fine a cavalry. He is unfriendly to the Arabs, still he acknowledges that the king of the Arabs is the greatest of kings. Among the princes of India, there is no greater foe of the Muhammadan faith than he. His territories form a tongue of land He has got riches, and his camels and horses are numerous. Exchanges are carried on in his states with silver (and gold) in dust, and there are said to be mines (of these metals) in the country. There is no country in India more safe from robbers."67

It is thus evident that Bhoja had the reputation of a strong ruler, able to maintain peace in his kingdom and defend it against external dangers. He stood as a bulwark of defence against Muslim aggression, and left this task as a sacred legacy to his successors.

Bhoja was undoubtedly one of the outstanding political figures of India in the ninth century, and ranks with Dhruva and Dharmapāla as a great general and empire-builder. Unfortunately, we know very little of his personal history, 62 except that he was a devotee of Bhagavatī and was known by varous names such as Prabhāsa, Ādivarāha, and Mihira, in addition to Bhoja which was most commonly used.

# RISE AND FALL OF THE PRATIRARA EMPIRE

## 5 MAHENDRAPĀLA

Bhoia probably died about A.D. 885, and was succeeded by his son Mahendranāla I. whose earliest known date is A.D. 893 (Ins. 3). A verse in Rajatarangini, the meaning of which is obscure, seems to indicate that he lost some territory in the Puniab, gained by his father, to Sankaravarman king of Kashmir, 89 But, with this doubtful exception. Mahendrapāla not only maintained intact the vast empire inherited by him, but also further expanded it towards the east. No less than seven of his records have been found in South Bihar and North Bengal with dates ranging from years 2 to 19. These indicate that shortly after his accession he conquered Magadha and even a part of Northern Bengal, the home territory of his hereditary enemy, the Pālas. Mahendrapāla's records have also been found in Käthiäwär Peninsula, Eastern Punjäb, Jhänsi District and Awadh (Oudh), and we may say, without much exaggeration, that his empire extended from the Himalayas to the Vindhyas and from the Eastern to the Western ocean.

The name of Mahendrapāla is also written in slightly varying forms such as Mahindrapāla and Mahendrāyudha, and he was also known as Nirbhaya-narendra or Nirbhayarāja. 10 His guru, or spiritual preceptor, Rājašekhara, is a famous personality in Indian literature. Although his writings do not throw any light on the career or personality of Mahendrapāla, they refer in unmistakable terms to the glory and grandeur of the imperial city of Kanaui.

## 6 MAHIPĀLA

Mahendrapāla's last known date is A.D. 907-8,71 and he probably died not long afterwards The succession to the throne after him is a matter of dispute, as the available data lend themselves to various interpretations. He had at least two queens. Dehanāgādevî and Mahîdevî (or Mahādevî) 72 The son of the former, Bhoia II. ascended the throne before Vināvakapāla, the son of the latter. one of whose known dates is A.D. 931 (Ins. 9). Mahîpāla,73 a son of Mahendrapala, is known to have ruled in A.D, 91474 and A.D. 917 (Ins. 8), while a king Kshitipāla is known to be the father of king Devapala ruling in A.D. 948-9 (Ins. 7). There are good grounds to believe that the last two kings also belonged to the same family. A king Devapala, with the epithet Hayapati (lord of horses), son of Herambapala, is mentioned in another contemporary inscription.75 and it is held by some that this Devapala is identical with his namesake, ruling in A.D. 948-9. Thus his father would be Herambapāla alias Kshitipāla, and as these are synonymous respectively with Vinavakapala and Mahipala, the identity of all the four

is generally presumed, and the genealogy is drawn up as follows 76;—Dehanāgādevī = Mahendrapāla I = Mahīdevī (or Mahādevī)



Some scholars, however, do not accept the identification of the two kings named Devapäla, and therefore regard Vināyakapāla as different from Mahapāla alitas Kshitipāla.'7 Others again identify the latter with Bhoja II 78 It is impossible, with the insufficient data now available, to prove or disprove any of these hypotheses So we may provisionally accept the genealogy drawn up above.

It is significant that while the Grant of Vināyakapāla, dated A.D. 931, refers to his elder brother Bhoja II as his predecessor, the earlier Grant, dated A.D. 917, makes no reference to Bhoja II, and represents Mahīpāla as having succeeded Mahēndrapāla. It has been suggested that this omission may be due to short duration of Bhoja's reign or to a struggle for succession between the two. But it may be easily explained by the not uncommon practice of tracing only the direct descent of the ruling king by omitting all references to collateral line. The short duration of reign is not a satisfactory explanation, and if we accept the identification of Mahīpāla and Vināyakapāla, we can hardly explain the omission in one Grant and not in the other as due to rivalry. It has been urged that with the lapse of time the memory of the old rivalry faded away, and hence the reference to the reign of the elder brother was made in A.D. 931 but not in A.D. 917. But this is questionable.

A struggle for succession to the throne has been inferred from the statement in the Kalachuri records that Kokkalladeva I "set up Bhojadeva" and "granted him freedom from fear." These expressions have been taken to mean that Bhoja II invoked the aid of Kekkalla in the war of succession against his brother. But apart from the fact that it is uncertain whether Bhoja here refers to the father or son of Mahendrapäla. "we need not assume that any help that Kokkalla might have rendered to Bhoja II was necessarily against his brother. For a Räshtraküta record seems to imply that Krishna II invaded the dominions of the Pratthäras and occupicate the Yamunā-Cangā Doāb. The veractity of this claim has been

# RISE AND FALL OF THE PRATTHÁRA EMPIRE

doubted by many scholars, but there may be some truth in it, so and if Bhoja II sought the help of Kokkalla, it might have been on such an occasion.

On the whole, we have no definite knowledge of the events that followed the death of Mahendrapāla. The weakness of the empire, as revealed by the advance of the Rāshtrakūṭas to the very gates of the imperial city and its destruction by them, not much later, about AD. 916, undoubtedly lends colour to the theory of internal dissensions, but we must remember that the Rāshtrakūṭas achieved similar successes even during the reigns of powerful kings like Vatsarāja and Nāgabhaṭa II.

In any case there are no good grounds against the view that when Mahīpāla ascended the throne, about A.D. 912, the empire enjoyed peace and prosperity. An inscription, dated A.D. 914, proves his suzeramity over the Kāthiāwār Peninsula. Al Mas'ūdi, a native of Baghdād, who visited India in the year A.D. 915-16, refers to the great power and resources of the Pratīhāra king of Kanauj, and the wide extent of his kingdom, which touched the Rāshṛtakija kingdom in the south, and the Muslim principality of Multān in the west, with both of which he was at war. He was, we are told, rich in horses and camels, and maintained four armies in four directions, each numbering 700,000 or 900,000 men. 35

The poet Rājašekhara, who graced the court of Mahīpāla, as that of his father, refers to the former as "the pearl-jewel of the lineage of Raghu" and "the Mahārājādhirāja of Aryāvarta". He also describes the conquests of Mahīpāla in a grandiloquent verse according to which the emperor defeated the Muralas, Mekalas, Kalifigas, Keralas, Kulūtas, Kuntalas, and Ramathas.<sup>54</sup> This would mean the suzerainty not only of nearly the whole of Northern India, but also of a part of the Deccan where the Rāshtrakūṭas ruled. Even making due allowance for the panegyrical exaggerations of the courtpet, ti may be reasonably held that Mahīpāla not only maintained intact the empire inherited by him, but probably even extended it in the early part of his reign.<sup>56</sup>

But once more the eternal enemies, the Rāshtrakūţas, were to of the Rashtrakūţa king Krishņa II that he advanced up to the Gangā, there is no doubt that his successor Indra III conducted a campaign against the Pratihāra dominions some time between A.D. 915 and 918. According to a Rāshtrakūṭa record, so lindra III advanced through Mālwā, crossed the Yamunā, and completely devastated the city of Kanau]. According to a Kanarese poem, Pampabhārata. Indra's feudatory Narasinha (Chālukva) took a

prominent part in inflicting a crushing defeat upon Mahipāla. It is said that "Mahipāla fied, as if struck by thunderbolts, staying neither to eat, nor rest, nor pick himself up; while Narasimha, pursuing, bathed his horses at the junction of the Gaigā."27

Thus according to the Rāshṭrakūṭa version Indra III had a complete victory. He occupied the capital city of his enemy and sacked it, while Mahnpala fied for his life, hotly pursued by the hostile forces as far as Allāhābād. But, as on previous occasions, the Rāshṭrakūṭas did not stay long enough to consolidate their conquests in the north.

It redounds to the credit of Mahīpāla that he survived this terrible shock and re-established the fortunes of his family. This was due mainly to the help of his powerful feudatories. According to a Chandella record.88 king Harsha placed Kshitipala on the throne. It refers most probably to the help rendered by the powerful Chandella chief to Kshitipāla or Mahipāla in regaining the throne after the Räshtrakūta debacle.89 The Guhilot chief Bhatta, grandson of Harsharaia, who helped Bhoia I, is said to have defeated in battle the king of the south, at the command of his paramount lord, at a time of great danger when the kingdom was invaded by foreign soldiers and everything was in confusion (Ins 4). This also probably alludes to the defeat inflicted upon the Rashtrakutas after they had overrun the Pratihara dominions. The recovery of Malwa is hinted at by the vainglorious claim made by Bhāmāna, the feudatory Kalachuri chief of Gorakhpur, that he conquered Dhārā (Ins. 5)

Whether Mahipāla succeeded in recovering all the territories he had lost is difficult to determine. But we have literary and epigraphic records to show that in A.D. 931 the empire of Mahipāla-Vināyakapāla extended up to Saurāshtra (Kāthiāwār Peninsula) in the wester and Banaras in the east (Ins 9), and in A D 942-3 up to Chanders (Narwar) in the south.91 Even so late as A.D 946, the Pratihara empire included Malwa (Ins. 10). It would thus appear that Mahipala recovered at least a large part, if not the whole, of his dominions, but there can be no doubt that the prestige of the Imperial Pratiharas suffered a severe blow from which they never fully recovered 92 The feudatory chiefs and provincial governors slowly asserted independence, and new dynasties rose to power. This will be evident from the history of the Chandellas, Chedis, and Paramaras dealt with in a separate chapter. The decline and the process of disintegration of the Pratihara empire offer a close parallel to the fate which overtook the Mughal empire in the eighteenth century.

## RISE AND FALL OF THE PRATTHARA EMPIRE

Towards the close of Mahīpāla's reign the Rāshtrakūṭas seem to have again invaded the north. It is said in a Rāshtrakūṭa record, 33 dated A.D. 940, that "on hearing of the conquest of all the strongholds (by Kṛishṇa III) in the southern regions simply by means of his angry glance, the hope about Kālaājara and Chitrakūṭa vanished from the heart of the Gurjara." It has been inferred from this that these two forts of the Pratīhāras were occupied by the Rāshṭrakūṭa ramy shortly before A.D. 940.94

# 7. MAHĪPĀLA'S SUCCESSORS

Vināyakapāla ruled till at least A.D. 942,95 and was succeeded by his son Mahendrapäla II,96 whose known date is A.D. 945-6 (Ins 10). During the next 15 years there is a succession of no less than four kings, viz. (1) Devapāla (A.D. 948-9), son of Kshitipāla (Ins. 7): (2) Vināvakapāla II (A.D. 953-4): (3) Mahīpāla II (A.D. 955);97 and (4) Vijayapāla (AD, 960), successor of Kshitipāla (Ins. Whether all these were distinct rulers or two or more of them were identical, it is difficult to say. Dr. Bhandarkar identifies Mahendrapāla II with Devapāla, and takes the kings Nos. 2, 3 and the predecessor of No 4 to be the same person.98 Dr. N. Ray99 takes No. 1 to be son of Bhoia II, whom he identifies with Mahipāla alias Kshitipāla, but distinguishes him from Vināvakapāla He also suggests that No. 2 was probably a son of Mahendrapala II. No 3 a son of No. 1, and No. 4 a son of No. 3, who was also called Kshitipāla. Dr. Tripathi 100 regards Nos. 1 and 2 respectively as a brother and a son of Mahendrapāla II, and No. 4 as a brother or half-brother of No. 1 He argues that there is not sufficient ground to hold that No. 3 was a Pratihara emperor, and he might have been a vassal ruler who, as Rajor Inscription (Ins. 11) shows, often assumed imperial titles. 101 It is also doubtful whether No. 2 is a separate king ruling in A.D. 953-4, or is to be identified with Vinayakapāla I whose name appeared in a record long after his death, 102

The different views are quoted above just to indicate the great uncertainty prevailing about the succession to the imperial throne between A.D 945 and 960. There is, however, no doubt that there was a steady decline in the power and authority of the empire during this period. The Chahamānas of Partābgarh, in south-east Rāj-putāna, acknowledged Mahendrapāla II as overlord, and the imperial officers were posted at Ujjayini and Mandapilas (Māndu). A.D. 945-6 (Ins. 10). But in a record dated A.D. 954, we find the Chandellas taking credit for defeating the Gurjaras and forcibly laking possession of the famous fort of Kālañjara, though they still refer to Vināyakapāla as protecting the earth. <sup>103</sup> An inscription dated A.D. 960 (Ins. 11), found at Rajorgarh, about 28 miles southwest of the town of Alwar, records an order issued by the Mahā-

rējādhirēja, Parameśoαra, the illustrious Mathanadeva of the Gurjara-Pratihāra lineage, residing at Rājyapura (i.e. Rajor), to his officials. This record leaves no doubt that although, like the Chandellas, he invoked the name of the Pratihāra Emperor Vijayapāladeva as hıs suzerain, yet he ruled as a de facto independent king.

Most probably the Räshtraküţa king Krishna III led a second expedition to Northern India about A.D. 863. His feudatory, Ganga chief Mārasimha, distinguished himself so much in this northern campaign that he came to be known as the king of the Gurjaras. This proves that the main brunt of the attack fell upon the Pathaharas The great success of the Räshtraküţa king is proved by his Kanarese record incised on a stone slab found at Jura, 12 miles from Maihar Rallway Statom in Bundelkhand, 104

Although the Rāshtrakūṭas could not achieve any permanent success they probably gave the final blow to the Pratihāra domination in Central India The Chandella ruler Dhaṅga (A D. 950-1000) claims to have attained "supreme lordship after inflicting a defeat over the king of Kānyakubļa." Even Gwālior, which was a stronghold of the Pratihāras ever since the time of Rāmabhadra, if not earlier still, fell into the hands of the Chandellas A few years later the Kachchhapaghāta chief Vajīradāman conquered it after defeating the Pratihāra Emperor. <sup>106</sup>

The Chāhamānas of Sākambharī, many of whose chiefs helped their Pratīhāra overlords as noted above, 100 asserted their independence, and so did also the Guhlas 107 and perhaps some other vassals. While the feudatories were gradually defying the imperial authority, there arose new powers like the Kalachuris in Central India the Paramāras in Mālwā, and the Chaulukyas in Gujarāt to weaken still further the declining authority of the Pratīhāras.

The history of these powers, which is related in detail in a subsequent chapter, leaves no doubt that about the middle of the tenth century AD. the Pratibāra empire disintegrated and was gradually reduced to the territory round about Kanauj. We do not possess any record of the Pratibāra emperors for nearly half a century after Vijayapāla, who was on the throne early in AD. 960. When the curtain rises again in A.D. 1019, the Pratibāra empire had vanished and North India presented the same political features as inevitably followed the disruption of an empire. Rājyapāla, the successor of Vijayapāla, ruled over the small kingdom of Kanauj, but the old imperial name and fame still lingered for a decade, to be finally swept away by the invasions of Sultān Mahmūd. Trilochanapāla, <sup>108</sup> the successor of Rājyapāla, ruling in A.D. 1027, is the last of the Imperial Pathāras known to us.

## RISE AND FALL OF THE PRATTHARA EMPIRE

Attention may be drawn to the fact that three of the powerful succession states that arose out of the ruins of the Pratihāra empire were those of the Chāhamānas (Chauhāns) in Rājputāna, Chaulukyas (Solankis) in Gujarāt, and the Paramāras (Pawārs) in Mālwā. It is interesting to note that these three, along with the Parihāras (Pratihāras), are described in bardic traditions as Agnikula, originating from a sacrificial fire-pit (agnikunda) on Mount Abu. Whatever we might think of this mythical legend, it is not unlikely that these four tribes were connected by ethnic ties or some other close association, and we may therefore hold that a considerable part of the empire of the Pratihāras, specially their home-territory and original dominions, passed into the hands of kindred peoples who had hitherto accepted their suzerainty.

# 8. THE PRATIHARA EMPIRE-A GENERAL REVIEW

The Pratihāra empire, which continued in full glory for nearly a century, was the last great empire in Northern India before the Muslim conquest. This honour is accorded to the empire of Harsha by many historians of repute, but without any real justification; for the Pratihāra empire was probably larger, certainly not less in extent, and its duration was much longer. It recalled, and to a certain extent rivalled, the Gupta empire, and brought political unity and its attendant blessings upon a large part of Northern India. But its chief credit lies in its successful resistance to the foreign invasions from the west. From the days of Junaid (c. A.D. 725) to those of Mahmud of Ghazni, the Pratiharas stood as the bulwark of India's defence against the aggression of the Muslims. This was frankly recognised by the Arab writers themselves. Historians of India, since the days of Elphinstone, have wondered at the slow progress of Muslim invaders in India, compared to their rapid advance in other parts of the world Arguments of doubtful validity have often been put forward to explain this unique phenomenon. But now there can be little doubt that it was the power of the Pratihara arms that effectively barred the progress of the Muslims beyond the confines of Sindh, their first conquest, for nearly three hundred years. In the light of later events this must be regarded as the chief contribution of the Pratiharas to the history of India.

The Pratifiara empire was the logical end of the tripartite struggle for power that characterised the history of India for nearly a century (A.D. 750-850). Dhruva and Govinda III, as well as Dharmapäla and Devapäla, played the imperial role, and then came the turn of the Pratifiars under Bhoja and Mahendrapäla. Though in each case the empire, like waves of the sea, rose to the highest

point only to break down, the Pratihāras had a longer spell of success than either of their rivals.

The Pratihāra line was distinguished for its long succession of able rulers. Apart from the hero who founded the royal dynasty, four such remarkable personalities as Vatsarāja. Nāgabhata II. Bhoja, and Mahendrapāla, ruled almost uninterruptedly for a century and a half with a short break of three years. They created the tradition of an imperial glory which long endured and survived many rude shocks. It is reflected in the literary works of Rajaśekhara, the last Indian poet who could, with justifiable pride, refer to his royal patron as "the Mahārājādhirāja of Āryāvarta" (King-Emperor of Northern India) But the best testimony to the power and glory of the Pratihāras is the eloquent tribute paid to their wealth and resources by their inveterate enemies, the Arabs

# GENERAL REFERENCES

- R. C. Majumdar, The Gurjara-Pratihāras JDL X 1-76 (abbreviated as GP)
   R. S. Tripathi, History of Kanauj (abbreviated as THK)
   A. S. Altekar, The Rabirtokities and their times (abbreviated as Analysis)

- 4 D. Sharms, The Imperial Pratihāras—a revised study (JIH, XXII 93)
  5 N Ray, A note on the chronology of the Later Pratihāras (IA, LVII 230)
  - IMPORTANT INSCRIPTIONS (Referred to in the text by the serial No )
- Gwâlior Stone Inscription of Bhoja, EI. XVIII 99
   Jodhpur Inscription of Bauka, EI, XVIII 87
- 3 Two Grants of Châlukya Chiefs of the Time of Mahendiapāla, El, IX, 1 4 Chatsu Inscription of the Guhilot chief Bālādītya, El, XII 13
- Kahla Plate of Kalachuri Sodhadeva, El, VIII 86
   Harsha or Haras Stone Inscription of the Chahamana Vigraharaja, El, II 119 ff;
   IA, XLII 60 ff

- Ch. X, pp. 158 ff Cf. Vol. III, p. 155 Cf Vol. III, p. 158, Cf. JDL, X. 10 and the authorities referred to therein
- Vol. III, pp 155, 173 Vol III p 154 Cf. Ins No 2, given above

- 7 Cf. Ina No. 2, given above 8 Vol III, p. 173.

  8 Sanjin CP EI, XVIII. 235.

  9 Sanjin CP EI, XVIII. 235.

  10 JDL, X S. 25, I XVIII. 235.

  11 DL, S. 25, I XVIII. 235.

  12 Curiovally smooth of the Vill. 286-17, AR 40 (In 32)

  12 Curiovally smooth of the Vill. 286-17, In a not referred to by any of those who oppose the view that Valancija ruled in Malwa 13 Cf. Hansot Pl. El, XII. 197. The name of the suserian kung is given as Nagranivaloka, but he is generally identified with Nagashhas I (Iold, 200). The granivaloka put he is generally identified with Nagashhas I (Iold, 200). The survival was laused from Broach and records the gift of a village in Aktrinesware-villages and the survival of the Armonda We may, therefore, regard the Chikhamatika on the left bank of the Narmadá.

  We may, therefore, regard the Chikhamatika publish of soldening up to the Kim river and thus corresponding to the all Guiyan kingdom of Manfiguri.

## RISE AND FALL OF THE PRATIHĀRA EMPIRE

14. It has been urged (JIH, XXIII. 94) that according to Antrolo-Chharols pl. (JBBARS, XVI. 169), dated A. D. 179, "Stata II. a feutletty Räshtyabith chief of Gujarat, gave away villages from practically the same region, showing thereby that sometime between AD. 758 and 757 the Räshtyabith ruler Dantidurgs had succeeded in defeating the Pratibirus and ending their supremacy in Liqu." But the villages granted lay to the south of the Kim tween. Ye. Altekar Lata." But the villages granted lay to the south of the Kim river. Dr. Altekar argues (AR. 11) that "since the donee hailed from Jambusāra in Bu Broach District" this region was included in the dominons of Karka II But this assumption can hardly be justified. On the whole, there is nothing to milicate that Nagabhat lost his supremacy over the feudatory principality of Broach which extended up to the Kim river in the south (see preceding note).

J. C. Ghosh (HPQ, VI. 755), Dasaratho Sarma (ABORI, XVIII. 396; IHA, XXIII. 43); H. L. Jam, (FC, XI. 163).
 H. L. Jain, op cit. But in the map on p. 185, Bednawa: is placed to the north-part of Ulysin.

20 Baroda Pl. of Karkarāja, IA, XII, 163.

Daulatpura CP (EJ, V. 208); Osia Ins (ASI, 1908-9, p. 108; JRAS, 1907, p. 1010)

23 I proposed the identification of the Bhandis with the Bhattis (JDL, X. 28), and this view was accepted by Tripath (THK. 229). Their identification with Bhandi's family was proposed by Ojha and is accepted by many. Bhandi is referred to in Harsha-charits, but we do not know anything about him or his 

Vide infra, Ch III, \$ 2.

Vide vityra, Ci II., § 2. The identification of these places has been discussed in JRAS, 1908, pp. 257-8 Anartta is northern part of Käthiäwär Peninsuls, and Vatsa probably represents the region round Kausämbl, or Rewa country, further to the south, which is associated with the name of Vatsa.

30 Cf JIH, XXII. 99 ff, PIHC, XI. 141.

- JIH, XXII. 103. Baroda Pl IA, XII, 163; Sısavaı Grant, v. 15, EI, XXIII. 209
- 32a References are to the list of "Important Inscriptions" given at the end of this

Yung myra, Ch. Y, I VI
 For a possible conflict or alliance between Nagabhata II and the E. Chalukya hung Vijayakitya II, cf. Ch. VI.
 JIH, XXII. 102-3

36. EI, XXVI. 185.

37. The Barah CP (EI, XIX. 15) shows that the Kālanjara-mandala in the Kānyakubja-bhukti was included in the dominions of Nagabhata II.

38 Baroda Pl IA, XII, 163.

 The victory of Govinda III is referred to in many Rashtrakuta records of the main and Gurjara branches. Nagabhata is mentioned by name in Sanjan CP man and curjars oranches. Assances is menuoned by name in Schijan CP. (EJ, XVIII. 255) which also refers to Govinda's advance up to the Himklayes. The Pathari Pillar Ins. (EJ, IX. 255) refers to the hasty retreat' and 'devestated home' of Nagawaloka, who has been dentified with Nagabahata II. Karkka, to whom the credit for this achievement is given, probably accompanied the Rashtraktika king Govinda III (A., 1911, 289).

Rashtrackita kmg Govinda III (IA, 1911, 239).

8 Sanján CF, v 23 (E. XVIII. 245).

41. Dr. Altekar has shown good ground for the belief that Govinda III led more than the same of the companion of the companion (I. R. Bahadarkar Vol. 133). But he has somewhat changed his views in the preceding chapter.

82. EJ, X. 189.

83. EJ, L. 158-7.

THK. 236; JIH, XXII. 104.

46 This appears from the epithets given to the various kings in the official genealogy contained in the royal charters. El, I. 154.

47 47 E., 1. 159. 48 This seems to be hinted at m v. 12 of the Gwallor Ins (No 1). 49 Ef, XIX. 15; v. 208. 50. Ef. XIX. 15; XXIII 242. 51. Vol. III. pp. 133 ff

51. vol. III. pp. 155 II 52. See p. 20. 53. EI, V. 208. 54. See above p. 25. 55. See above, p. 10. 56. Begunra Pi IA, XII 179 57. See later, Ch. V. SII.

JRAS, 1895. 513; EI, IX. 277

59 EI, I. 156.

Tripathi thinks that Guhila II accompanied Mahendrapala I in his expedition against Bengal (THK 250-255, cf. also Ch. V. \$VII 2). The question cannot be definitely decided one way or the other 61. For a detailed account, of PIHC, VI 166.

EI, XIX 174.

- Begumra Grant of Krishna (IA, XIII 86), Begumra Grant of India III, No 1, v. 15, EI, IX 31. EI, XIV. 176.
- This follows from the description of Arab writer Sulaiman that Bhoja's territory formed a tongue of land. It is also confirmed by a tradition in the Skanda Purana to which Dr. Raychaudhuri drew attention (IHQ V 129-133).

66 Pehoa Ins. (EI, I. 184).
67 HIED, I 4.

According to the story in the Skanda Purana, referred to in fn 65 above, Bhoja, king of Kānyakubja, abdicated his throne and went on a pilgrunge to the holy stee of Saurashira. But this story, mixed up with myths and fables, can hardly be regarded as historical. Dr. Raychaudhurl has sought to prove the abdication by reference to appgraphic data, but without success (cf. THK 245) 69. For full discussion on this point, of JDL, X 55

70 The name read by Fleet as Mahishapala in the Asni CP (IA, XVI 173) is obviously a misreading for Mahindrapala.

71. Siyadoni Ins (EI, I 162).

 This form occurs in Partabgarh Ins (EI, XIV 182)
 Thugath is wrong in his statement that according to Asni Ins. Mahipala was born of Mahidevi (THK 254)
 This for any other) inscription does not give orn or manucevi (11th 254) This the name of Mahipāla's mother 74 Haddala CP. IA, XII 180. XVIII 90 Khajurāho ins EI, I 122 76 JDL, X. 58-63, THK 257. 77 EI, XIV. 180. 78 IA, LVIII 230

79 THK 255. 80. Ibid.

81 See later, Ch. V, \$II. 82. PIHC, VI. 169. 83 HIED 1. 21.

For full discussion, of JDL X 63, THK 263 As Rājašekhara was the guru of Mahendrapāla also, it is likely that he wiole his poems in the early part of Mahipala's reign

58 AR. 101-2; THE 280; JDL, X 66.

88 Khajuraho Ins. El, I 121

89 Some acknown hold that the uncident refers to the help that Mahipala received Some senours note unas the incluent reters to the neigh that manipular recurses in his struggle against his brother (THK. 256). But, as already noted above we have no evidence of any such struggle for the throne Harsena associates Vinaya'datepial, an AD 381, with Vardhamānapura, usualiv identified with Wadham (above, p. 22). Cf. IC, XI 162

1. ANJ, 1924-25, p. 188.
14. ANJ, 1924-25, p. 188.
15. ANJ, 1924-25, p. 189.
16. ANJ, 1924-25, p. 189.
17. ANJ, 1924-25, p. 189.
17. ANJ, 1924-25, p. 189.
18. ANJ, 1924-25, p Pratihāras' (ibid. 272).

## RISE AND FALL OF THE PRATIHĀRA EMPIRE

93. Deoli Pl. (v. 25). El, V. 188.

zeou r. (v. a); £, v. 130.
 But this does not seem very likely. Possibly the two forts were conquered by a third power (Kalachura or Chandellas) allied to the Rakhristida, and the Gurjara-Pratidars agave up all hopes of recovering them (cf. JOR. XVI 135-38). For a critical discussion of Mahipfals's reign of JHR XXXVIII, 611-26.

95. ASI, 1924-25, p. 188. 96. Bhandarkar infers from Ins 10 that Vidagdha was an epithet of Mahendrapāla II (List No. 61, fn. 3). 97. Bayna Ins. (EI, XXII. 122). 98. List of Ins. p. 400.

99 IA, LVII, 234.

100. THK. 271-4.

- 101. Ibid. 275. 102 The Khajuraho Ins of Dhanga, dated A.D. 954 (EI, I 122), mentions, in the ist line, Vinsykapsjädeva as protecting the earth. There is no doubt that he was the Pratihäre ruler of Kanauj to whom the Chandellas still paid at least nominal allegance. He was formerly identified with Vinšyakapsla I whose last known date is AD. 942. But as he must have died before AD. 945, the known date of his son and successor Mahendrapala II (ins. 10), it was held that the inscription, though originally drafted earlier than A.D 946, was actually set up in A.D. 954, without any modification of the suzerain's name But this explanation is not accepted by some scholars who regard him as a different
- ruler Vināyakapāla II (THK 273; 14. LVII 232)

  103. See preceding note lf. as noted above, the fort of Kālañjara had been seized by the Rāshrtakitas, the Chandellas probably recovered it from them. But even then they conquered it on their own account and not on behalf of their Gurjara-Pratihara overlord. It is possible that the successful reconquest of this region from the Rashtrakutas made the Chandellas virtually an indepen-
- dent power.

  104 EI, XIX. 287 Altekar takes quite a different view of the expedition (AR. 121), but does not meet the argument of Mr. N L. Rao (El, XIX. 289) that the northern campaign of Krishna III took place in AD 963-4. The reference to the Gurjaras makes it unlikely that the campaign was directed against a Paramara king, as Altekar thinks Evidently Altekar has changed his view; cf above p. 14
- 105, IA, XV 36 This must have taken place before AD 977 when Vairadaman was already in possession of Gwälior (JASB, XXXI. 393). See pp. 22, 27, 31. Vude mira, the history of the Guhilas and Chāhamānas in Ch V.

107

108 Jhusi CP, IA, XVIII 33. Another king Yasabpala is known from Kara Ins (JRAS, 1927, p 682), but it is not definitely known whether he belonged to the Imperial Prathibara family.

# CHAPTER III

# THE PALAS

# 1. THE RISE OF THE PALAS

Reference has been made above to the political disintegration of Bengal resulting in anarchy and confusion for more than a century after the death of Sasanka. But about the middle of the eighth century A.D. a heroic and laudable effort was made to remedy the miserable state of things. The people at last realized that all their troubles were due to the absence of a strong central authority and that this could be set up only by the voluntary surrender of powers to one popular leader by the numerous chiefs exercising sovereignty in different parts of the country It reflects no small credit upon the political sagacity and the spirit of sacrifice of the leading men of Bengal that they rose to the occasion and selected one among themselves to be the sole ruler of Bengal to whom they all paid willing allegiance.2 It is not every age, it is not every nation. that can show such a noble example of subordinating private interests to public welfare The nearest parallel is the great political change that took place in Japan in AD 1870 The result was almost equally glorious and the great bloodless revolution ushered in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since

The hero who was thus called to the throne by the popular voice was named Gopāla We do not know anything of his early history, but may very well presume that he was a leading chief who had already made his mark as a ruler and a general 3 His father Vapyata is said to have destroyed his enemies, and was perhaps a military chief of renown, but we cannot say whether he was a ruling chief Dayitavishnu, the grandfather of Gopāla, is only described as a learned man and evidently had no military achievements to his credit Gopāla was thus the real founder of the ruling dynasty which came to be known as Pāla, from the last part of his name which formed the name-ending of all his successors -affording an almost exact parallel to the Gupta dynasty. Gopāla was a Kshatriya, or at least came to be regarded as such, and it was only at a very late age that his family claimed any mythical pedigree such as descent from the Sun or the Ocean. Gopāla was a Buddhist and so were all his successors According to Tibetan tradition. Gopāla founded a monastery at Nālandā.

# THE PALAS

In a poetical work Ramacharsta4, written by a court-poet of a later Pāla king, Varendrī or North Bengal is said to be the fatherland (janakabhū) of the Pālas. At the same time, there are good grounds to believe that Gonala's original kingdom was in Vanga or East Bengal. We may, therefore, readily accept Taranatha's account according to which Gopāla was born of a Kshatriya family near Pundravardhana (Bogra District), but was subsequently elected ruler of Bhangala, which was undoubtedly a corrupt form of Vangala or Vanga. Täranätha seems to imply that the election was only in respect of this kingdom which formed a part of Bengal. But the Khälimpur copper-plate (No. 1)4a of Gopāla's son Dharmapāla speaks of his having been elected without any such geographical limitations. But whatever might have been the original limits of his kingdom, it is probable that before his death he consolidated his rule over the whole of Bengal.5 His reign-period is not definitely known but probably extended from A.D. 750 to 770.6

# 2. DHARMAPÄLA (c. A.D 770-810)

When Dharmapala ascended the throne of Bengal, the political horizon was gloomy in the extreme. The Pratiharas, who had established their power in Mālwā and Rājputāna, were gradually extending their territories in the east, and the newly established Rāshtrakūta power in the Deccan also cast covetous eyes on the rich fertile plains of the north.7 Dharmapala was shortly involved in a struggle with these two powers-whether deliberately out of imperial designs, or as a means of defence against aggressive enemies, we cannot say. The course of events in this long-drawn struggle cannot be definitely traced in chronological order, but some of the main incidents can be broadly noted. The first encounter took place between the Pratihara ruler Vatsaraja and Dharmapala. probably somewhere in the Gangetic Doab,8 in which the former gained a complete victory. He is said to have "appropriated with ease the fortune of royalty of the Gauda" and "carried away Gauda's umbrellas of state." But before Vatsarāja could collect the spoils of his victory, he was defeated by the Rashtrakūta king Dhruva and forced to take refuge in the deserts of Rajputana. Dhruva then advanced to the Doab9 and defeated Dharmapala, but shortly after his victory he retreated to the Deccan.

It would appear that Dharmapāla gained more than he had lost by the incursions of the Rāshirakūjas. For while Vatsarāja's power was effectively destroyed, Dharmapāla did not suffer much either in power or prestige. The Rāshirakūjas not only freed him from the Pratihāra menace, but left in the harried and devastated Northern India a free field for his military ambitions. He was

not slow to take full advantage of the situation, and by a series of victorious campaigns, made himself the suzerain of nearly the whole of Northern India.

Although the details and chronology of Dharmapäla's campaigns are not known to us, we can form some idea of their nature and extent from the description of the durbar which he held at Kanaui. His main object in convoking the great assembly was to proclaim himself as the suzerain and install Chakrayudha on the throne of Kanaui in place of Indrayudha whom he had defeated. 10 The durbar was attended by a number of vassal chiefs among whom are mentioned the rulers of Bhoja, Matsva, Madra, Kuru, Yadu, Yavana, Avanti, Gandhara and Kīra, who uttered acclamations of approval, "howing down respectfully with their diadems trembling." This categorical and specific statement, occurring in a contemporary record, cannot be lightly brushed aside,11 and we must hold that Dharmapala must have enjoyed, at least for some time, the unique position of a paramount lord in Northern India. This view is supported by the fact that even in a poetical work composed by a Gujarāti poet12 in the eleventh century AD., Dharmapāla is referred to as the "Lord of Northern India" (Uttarapathasvāmin),13

We know very little of the different states, mentioned above, which acknowledged the suzerainty of Dharmapāla, but most of them are well-known names Gandhāra represents the Western Punjāb and the lower Kābul valley. Madra was in the Central Punjāb, while Kira, Kuru, and Matsya correspond respectively to Kāngra, Thāneswar and Jaipur regions Avanti denotes the whole or a part of Mālwā, and the Yavana must be taken to refer to a Muslim principality in the Sindhu valley. The location of Yadu and Bhoja, though these are very well-known in ancient Indian history, offers some difficulty. The Yadus or Yādavas had various settlements such as Sinhapura (Punjāb), Mathurā, and Dvārakā (Kāthiāwār Peninsula), and probably the first is meant here. The Bhojas probably ruled over Berār or a part of it.

These states were not annexed by Dharmapāla, but their rulers acknowledged his suzerainty, and were evotentity left undisturbed so long as they paid homage and falfilled the other conditions imposed on them. 14 The kingdom of Kanauj was, however, on a different footing. Its ruler Indrayudha, who was probably a vassal of Vatsarāja. 14 was defeated and dethroned, and another ruler, Chakrāyudha, probably a member of the same royal family, was placed on the throne by Dharmapāla It was the visible symbol of the most significant change in the political situation of the time, viz. the transfer of supreme power in Northern India from the Pratithäres

### THE PALAS

to the Pālas and the formal assumption of imperial authority by the latter. Kanauj thus became once more the seat and symbol of imperialism, ie though it was ruled directly not by Dharmapāla, but by his nominee Chakrāyudha.

The empire of Dharmapāla may thus be broadly divided into three distinct parts. Bengal and Bihār, which formed its nucleus, were directly ruled by him. Beyond this, the kingdom of Kanauj, roughly corresponding to modern U.P., was a close dependency, whose ruler was nominated by, and directly subordinate to, him. Further to the west and south, in the Punjāb, Western Hill States, Rājputāna, Mālwā and Berār, were a number of vassal states which did not form an integral part of the dominions ruled over by Dharmapāla, but whose rulers acknowledged him as their overlord and paid him homage and obedience. According to a tradition preserved in the Sougambhū-Purāṇa, Nepāl was also a vassal state of Dharmapāla. <sup>17</sup>

The position of supremacy attained by Dharmapäla must have been the result of a series of victorious military campaigns. We are told that, in the course of these, Dharmapala's army visited such holy places as Kedara and Gokarna. The former is even now a famous place of pilgrimage on the Himālavas in Garhwāl and may be regarded as a landmark in the northern campaign of Dharmapäla in course of which he subdued Kuru, Madra, Kira and probably other neighbouring states. The location of Gokarna is somewhat uncertain. It has been identified with a holy place of that name in the North Kanara District of the Bombay State. 18 as well as with a sacred site in Nepal19 on the bank of the Bagmati river. The latter view is more probable. If we accept the other, we have to presume that Dharmapala marched over the whole of the Deccan right across the entire length of the Räshtraküta dominions. We have no independent evidence of such a brilliant military campaign. and if there was any basis for it, it would surely have been prominently mentioned in the Pala records.

Dharmapāla's triumphant career did not remain unchallenged for long. Nāgabhaṭa II, the son and successor of Vatsarāja, revived the fortunes of his family and adopted an aggressive imperialist policy like his father. He achieved great success and even conquered Kanauj and drove away Chakrāyudha. This was really a challenge to Dharmapāla whose protégé Chakrāyudha was. A struggle for supremacy between the two rivals was inevitable, and Nāgabhaṭa made extensive preparations.<sup>20</sup> According to the Pratihāra records, a pitched battle was fought, probably near Monghyr, in which Nāgabhaṭa defeated the mighty lord of Vaṇag "who appeared

like a mass of dark, dense cloud in consequence of the crowd of mighty elephants, horses, and chariots".<sup>21</sup>

The Pāla records make no reference to this struggle, but the very fact that the Pratihāras advanced up to Monghyr supports their claim to a great victory. Unfortunately, Nāgabhaṭa II had to suffer the same fate as his father. Once more it was the Rāshtraktūjas who decided the political issue in Northern India. Govinda III completely defeated Nāgabhaṭa II and forced him to give up the dream of founding an emoire in India. <sup>22</sup>

The Räshtraktia records tell us that both Dharmapäla and Chakräyudha submitted of their own accord to Govinda III.23 Considering the great advantages which these two had derived from the timely intervention of the Räshtraktia king, this is by no means surprising or improbable. Indeed it is even possible that they appealed to Govinda III for aid to save themselves from Nägabhata's domineering power, and secured it by a formal acknowledgment of his suzerainty. But in reality this meant nothing, for, as they could have easily anticipated, Govinda III soon left for the Deccan and Dharmapäla was once more free to pursue unchecked his imperial ambitions.

On the whole there are good grounds to believe that the great success of Nāgabhaṭa II was a passing phase that ended with the Rāshṭrakūṭa invasion, and Dharmapāla continued to rule as a mighty emperor till the end of his life. When he died at an advanced age, after a reign of 32 years or more, he left intact<sup>24</sup> his extensive domnions to his son Devanāla.

Although we know so little of the personal history of Dharmapala, there is enough to indicate that his career was a remarkable one. He was the hero of a hundred fights and passed through many crises, when not only his own fortunes, but the fate of Bengal hung in the balance. But he never faltered; he overcame all difficulties, and in the end achieved phenomenal success. His triumph in the political field seems almost miraculous. Bengal, which had lost all political homogeneity and had almost been eliminated as a factor in Indian politics, suddenly emerged under him as the most powerful state in Northern India. The country, which was hopelessly divided by internal dissensions and trampled upon by a succession of foreign invaders for more than a century, was raised by him to the position of a strong integrated state exercising imperial sway over a considerable part of Northern India. Sasanka's dream of founding a great Gauda empire was at last fulfilled. The new imperial status attained by Bengal is reflected in the records of Dharmapāla. He assumed full imperial titles Parameivara, Paramabhattāraka.

## THE PALAS

Mahārājādhrāja. Reference has been made above to the great imperial durbar which he held at Kanauj. A grandiloquent description is also given (Ins. No. 1) of the pomp and splendour of the court which he held at the other imperial city Pāṭaliputra, "where the bed of the Gangā was covered by his mighty fleet and the day-light was darkened by the crowd of his mighty elephants and the dust raised by the hoofs of numberless horses presented by the kings of the north, some of whom also attended in person with their innumerable inflantry." These are no doubt poetic embellishments, but they reflect the new spirit of the people

The credit for this great transformation of Bengal is no doubt mainly due to the spirit of self-sacrifice and the sense of political wisdom displayed by her people and leading chiefs when they voluntarily surrendered their power and authority to their elected chief, Gopăla. Verily a remarkable act produced a remarkable result, of which there are few parallels in the history of India. But king Dharmapäla is also entitled to a large share of the credit. He personified the new energy and vision of the people, and led them to the Promised Land. His grateful subjects fully realized what they owed to him, and his name and fame were sung all over the country. It is a strange irony of fate that he should have been forgotten in the land of his birth but his memory should be kept green in Tibet According to Tibetan tradition.25 he was a great patron of Buddhism and founded the famous Vikramasila monastery which developed into a great centre of Buddhist learning and culture.20 second only to that of Nalanda It was located at the top of a hill. on the banks of the Ganga in Magadha, and most probably the hill at Pāthaighāta near Bhāgalpur represents the site of this great university. It was named after the great emperor who had a second name Vikramašila. Dharmapāla also founded a great vihāra at Somapurī in Varendra, the ruins of which have been recently excavated at Pāhārpur in the Rāishāhi District 27 According to Tibetan authority. Dharmapala also founded a big and splendid monastery at Odantapuri in Bihar, but others give the credit for this achievement to Devapala or Gopala. Dharmapala was the patron of the great Buddhist author Haribhadra and, according to Taranatha, founded fifty religious schools. He thus distinguished himself also in the peaceful pursuits of life in spite of his untiring activities in the field of war and politics.

Dharmapāla married Rapnādevī, the daughter of the Rāshtrakūta king Parabala. A Rāshtrakūta king of this name is known to have ruled in Central India in AD. 861 <sup>28</sup> Although he is usually regarded as the father-in-law of Dharmapāla, it seems very doubtful in view of the fact that Dharmapāla must have died more than half

a century before this date. It is not, of course, beyond the range of possibility that out of political considerations Dharmapāla married at a fairly advanced age a young lady of the Ršshṛrakūṭa royal family The issue of this marriage was Devapāla who succeeded his father about A.D. 810. The last known date of Dharmapāla is his 32nd regnal year (Ins. No. 1). According to Tāranātha he ruled for 64 years; but such a long reign is not supported by any other positive evidence We may, therefore regard Dharmapāla as having ruled from c. A.D. 770-810.

# 3 DEVAPĀLA (c. A.D. 810-850)

Devapāla was a worthy son of a worthy father Not only did he maintain intact the great empire inherited by him, but he even appears to have extended its boundaries. He is said to have exacted tributes from the whole of Northern India from the Himilayas to the Vindhyas and from the eastern to the western ocean. Do not specifically we are told that his victorious campaigns led him as far as Kāmboja in the west and Vindhyas in the south, and that he externmated the Utkalas, conquered Prägiptisha (Assam), curbed the pride of the Hūnas, and destroyed the haughtiness of the lords of the Dravidas and Gurjaras. In these victories he was considerably helped by the diplomacy and wise counsels of his ministers, Darbhapāni and his grandson Kedāramisra, and the bravery and military skilo of his cousin, Jayapāla,

It would appear from these statements that Devapāla, like his father, followed an aggressive imperialist policy and sport a great part of his life in military activities. He was materially holped by his cousin Jayapāla, son of Dharmapāla's younger brother Vākpāla Jayapāla was the commander of the army, and we are told that on his approach the king of Prāgiyotisha (Assam) submitted without any fight and the king of Utkala fied from his capital city.<sup>52</sup> It is likely that both the kingdoms acknowledged the suzerainty of the Pāla empire but, as will be shown below, threw off the yoke within a short time.

On the opposite extremity of the empire lay the Hūnas They had several principalities, one of which was situated in Uttarāpatha near the Himālayas. This was probably subjugated by Devapāla, who then proceeded to the Kāmboja territory which lay still further to the west in the North-West Frontier Province. Unfortunatiely, we do not know the details of his campaign or the extent of his success.

The Gurjara lords against whom Devapāla fought must have been the Pratīhāra rulers. It is possible that Nāgabhaṭa II tried

#### THE PALAS

to assert his power after the death of Dharmapāla and if, as some scholars believe, he transferred his capital to Kanauj, he must have achieved some success. But Devapāla soon re-established the Pāla supremacy, and it was possibly after his successful campaign against the Pratihāras that he advanced to the Hūṇa and Kāmboja principalities. Nāgabhaṭa's son, Rāmabhadra, probably also had his kingdom invaded by Devapāla. The next Pratihāra king Bhoja also, in spite of his initial success, suffered reverses at the hands of Devapāla, and could not restore the fortunes of his family so long as the Pāla emperor was alive. Thus Devapāla successfully fought with three generations of Pratihāra rulers, and maintained the Pāla supremacy in Nothern India.

The Dravida king defeated by Devapala is generally supposed to be the Räshtraküta ruler Amoghavarsha. This view is not unlikely m view of the part played by Dhruva and Govinda III in Northern India, and the weakness and pacific disposition of Amoghavarsha. But Dravida, it should be remembered, normally denotes the land of the Tamils in the south and not the Deccan, the territory of the Räshtrakūtas From this point of view, it has been suggested that the Dravida king defeated by Devapala was most probably his contemporary Pāndya king Śrī-Māra Śrī-Vallabha who claims in an inscription to have defeated a hostile confederation consisting of the Gangas, Pallayas, Cholas, Kalingas, Magadhas and others.34 The Magadhas in this list obviously refer to the Pala forces, and it is not unlikely that the conquest of Utkala brought Devapala into contact with the southern powers. As the Rashtrakutas were common enemies of these powers and the Palas, an alliance between them might have been dictated by political exigencies. Unfortunately, we know little of this phase of Pala diplomacy, and cannot say anything definite about the expedition of Devapala to the far south. But some victorious campaign in this region may be the basis of the claim, put forward in the Monghyr copper-plate (No 2) that the empire of Devapala extended from the Himalayas in the north to Ramesvara Setubandha in the south.

But whatever we might think of Devapāla's victory in the cxmes south, there cannot be any doubt that he occupied the position of a paramount ruler in North India. It does not appear that his direct rule extended beyond Bengal and Bihār, but as his victorious arms reached the frontier both in the east and the west, there is no reason to doubt that he effectively maintained the suzerainty which he had inherited from his father. His great rivals, the Pratihāras, in spite of some initial successes, could not re-establish their power till after his death. The Rāšhrtakītas left North India alone

during his reign, and Devapāla probably carried the fight to their dominions. He certainly led his army as far as the Sindhu and claimed an imperial position in North India, a feat to which no other ruler of Bengal could lay claim during the next thousand years.

Devapāla had a long reign of about forty years. 36 He was a great patron of Buddhism like his father, and his fame spread to many Buddhist countries outside India. About this time a powerful Buddhist dynasty, the Sailendras, ruled over an extensive empire in the East Indies. 36 Balaputradeva, a king of this dynasty, sent an ambassador to Devapāla, asking for a grant of five villages in order to endow a monastery at Nālandā. Devapāla granted the request 37 Another record informs us that a learned Buddhist priest, halling from Nagarahāra (Jelālābād), received high honours from Devapāla and was appointed the head of Nālandā monastery. 38

The reigns of Dharmapāla and Devapāla constitute the most brilliant chapter in the history of Bengal Never before, or since till the advent of the British, did Bengal play such an important role in Indian politics. A brief but interesting account of the Pāla empire at the height of its glory is given by the Arab merchant Sulaimān who visited India and wrote his account in A D 851.01 He refers to the Pāla kingdom as Ruhmi, 40 a name which cannot be satisfactorily explained. According to him the Pāla ruler was at war with his neighbours, the Gurjaras and the Rāshirakūṭas, but his troops were more numerous than those of his adversaries. We are told that the Pāla king took 50,000 clephants in his military campaigns, and ten to fifteen thousand men in his army were "cm-ployed in fulling and washing cloths."

The Tibetan records claim that some of their rulers, who were contemporaries of Dharmapāla and Devapāla, conquered the dominions of the Pālas, and specifically refer to Dharmapāla as submitting to Tibetan supremacy. This is not, however, corroborated by any independent evidence, and we cannot say how far the claims can be regarded as historically true. It is not unlikely that Tibet exercised some political influence in Eastern India during the period AD. 750-850, and the occasional reverses of the Pala rulers at the hands of the Pratihāras and the Rāshtrakūtas may be partly due to Tibetan aggression.<sup>41</sup>

## 4 FALL OF THE PALA EMPIRE

Devapāla was succeeded by Vigrahapāla He was most probably a nephew, descended from Vākpāla, the younger brother of Dharmapāla. but some scholars regard him as a son of Devapāla.<sup>12</sup> After a short reign of probably three or four years he abdicated the

## THE PALAS

throne and retired to an ascetic life. His son and successor Nārāyaṇapāla, who ruled for more than half a century, 40 was also of a pacific and religious disposition. During the reigns of these two unmartial kings the Pāla empire fell to pieces. Some time after A.D. 880 the Rāshṛraktusa defeated the Pāla rulers 44 The Pratifiarsa took advantage of the distress and weakness of their rivals; and their rulers Bhoja and Mahendrapāla gradually extended their power to the east. Nārāyaṇapāla not only lost Magadha (South Bihār), but for a time even North Bengal, the homeland of the Pālas, passed into the hands of the Pratifiar king Mahendrapāla. 25

The triumph of the Pratihāras encouraged the subordinate chiefs to throw off the yoke of the Pālas. King Harjara of Assam assumed imperial titles and is credited with many victories; and the Sallodbhavas established their power on a firm footing in Orissa.<sup>40</sup>

The disintegration of the Pala empire was thus almost complete, and for a time the rule of Nărăyanapâla was probably confined to a part of Bengal. He, however, recovered North Bengal and South Bihar from the Pratiharas some time before the year 54 of his reign, which probably corresponds to about A.D. 908. This was probably due to the Rashtrakūta invasion of the Pratīhāra dominions -the factor which had saved the Palas more than once in the past. The Rashtrakūta king Krishna II, who defeated the Pratīhāras, however, also claims success against the Gaudas and it is not unlikely that Nārāyanapāla was defeated by him.48 But peace was established and probably cemented by a marriage alliance. For the Rāshtrakūta Tunga, whose daughter was married to Nārāvanapāla's son Rājyapāla (Ins No 5), is most probably to be identified with Jagattunga,40 the son of Krishna II In any case. Naravanapala reestablished the Pala supremacy in Bengal and Bihar before his death which took place about A.D. 908. He was succeeded by his son Rājyapāla

The Pāla kungdom steadly declined during the reigns of Rājyapala and his two successors, Gopāla II and Vigrahapāla II, which covered a period of about eighty years. The collapse of the Pratihāra empire might have offered some respite to the Pālas, but they suffered equally from the new powers that arose out of the ruins of that empire. The records of both the Chandellas and the Kalachuris<sup>61</sup> refer to the defeat inflicted by their rulers upon Gauda, Rādhā, Anga, and Vangāla. The mention of these separate units<sup>67</sup> indicates a disintegration of the Pāla kingdom into a number of independent or semi-independent principalities. And we definitely know the existence of at least two such states within the boundaries of Bengal.

The first is a kingdom in West Bengal ruled by a Kamboja family. We know the names of three rulers of this family, viz. Rājyapāla and his two sons Nārāyaņapāla and Nayapāla. In a charter<sup>53</sup> issued by Nayapāla ın which both he and his father are given imperial titles, Parameśvara, Paramabhaţţāraka and Mahārājādhirāja, lands are granted in the Vardhamana-bhukti, i.e. Burdwan division in West Bengal. The Kamboja rule in North Bengal is testified to by an inscribed pıllar found in Dinājpur District which mentions a lord of Gauda belonging to the Kāmboja family.54 The date of this record has been interpreted as 888 (Saka), though this is doubtful. But there is no doubt that both the records belong to the latter half of the tenth century A.D. and probably refer to the same family. The names of the three kings who thus ruled over both North and West Bengal were all borne by the Pala kings of Bengal and, what is curious, Rājyapāla's queen is named Bhāgyadevī, as is also the case with the Pala king Rajyapala. Nevertheless we cannot identify the two without more evidence. It is held by some scholars that the Kāmbojas, a hill tribe from Tibet or other regions, conquered Bengal But it is more likely that some high official of the Palas, belonging to the Kāmboja family or tribe, took advantage of the weakness of the Pala kings and set up an independent kingdom. Its capital was Privangu which cannot be identified.

A copper-plate found at Chittagong<sup>65</sup> mentions a Buddhnst king of Harikela named Mahārājādhirāja Kāntideva. Harikela primarily denotes Eastern Bengal, or a part of it comprising the Sylhet and portions of neighbouring districts, though it was sometimes used in a wider sense, as a synonym of Vańga (East and South Bengal).<sup>60</sup> The capital of Kāntideva was Vardhamānapura. If it denotes the modern city of Burdwah then his kingdom must have comprised a portion of West Bengal also, but this is very doubtful. The date of Kāntideva is not definitely known, but he probably reigned during the century following the death of Devapāla.

Kings with names ending in chandro also ruled in East Bengal as independent kings after Käntideva. One of them is Layahachandra' whose record dated in his 18th regnal year has been found near Comilla. Two Buddhist kings, Trailokyachandra and his son Srichandra, ruled over Harikela and Chandradvīpa (Bākargan) District). Srichandra, who ruled for no less than 46 years, 50 probably flourished towards the close of the tenth and the beginning of the cleventh century A D. Later, this dynasty extended its power to South Bengal. The original home of this dynasty was Rohitägiri which has been identified by some with Rohtasgadh, and by others with Lalmai or Mainämath tills near Comilla in Bengal.

# THE PALAS

Gopäla II is known to have ruled in East Bengal in the first, and North Bengal in the sixth year of his reign. 59 But gradually he or his son and successor Vigrahapāla II lost hold of nearly the whole of Bengal and ruled only in Bihar. The Pala kingdom had thus reached the very nadir when Mahīpāla I, the son of Vigrahapāla II, ascended the throne about A.D. 988. The new king was, however, made of sterner stuff, and succeeded to a large extent in recovering the old glory of his family. A full account of his reign will be given in the next volume, and it will suffice here to state that before he had reigned for three years he had reconquered nearly the whole of North and East Bengal "after defeating the usurpers who had seized his encestral kingdom" (Ins. No. 5). Thus by the year A.D. 1000, with which this volume closes, the Palas had once more become a powerful ruling family in Eastern India. Mahipala, who is justly described as the second founder of the Pala kingdom, gave it a new lease of life which continued, with strange vicissitudes, for nearly another century and a half.

#### GENERAL REFERENCE

1 HBR Ch. VI (It contains a full reference to authorities for topics discussed in this chapter).

# IMPORTANT INSCRIPTIONS

- Khālimpur CP of Dharmapāla, year 32. EI, IV. 243.
   Monghyr CP of Devapāla, year 33. EI. XVIII. 304.
   Bhāgalpur CP Nārāyanapāla, year 17. IA, XV. 304.
   Bādāl Pillar Inscription, EI, II 160
- 5 Bangadh Grant of Mahipala El. XIV 324.
  - (All the above inscriptions are edited in Gaudalekhamala, a Bengali work, by Akshaya Kumar Maitreya).
- 1. Vol. III, pp 142 ff. rules by the prairitis or people of Bengal in order to remove martie and snarrhy is referred to in Inn Mo. 1, and also described by the Thetan historian Liam Ziramitha (History of Buddhars in India, IT by A. Schielne). Tärmäthat's work was written in AD 1998, but he had evidently access to old traditions and records now lost. His statements about the accession of the traditions and records now lost. His statements about the accession and the statement and the statement that the statement with the statement of the statement that the statement with the statement of the word works in a statement with the statement of the word works in a statement with the statement of the word works in a statement with the statement with th
- unless corroborated by independent evidence.

  The common meaning of the word synchrit is 'subjects', and hence it is generally held that Gopals was elected king by the general body of the people But we cannot think of a general election in the modern sense. The choice was evidently made by the leading chiefs and endorsed by the people. Military skill and administrative capacity must have been the indispensable challingtones of a seder in those troubleus times

  Audilitations of a seder in those troubleus times

  Ramanila in the next solution.
- Rămapăla in the next volume

- 46 minagana and the average of the proportion Inscriptions' given above.
  46 minagana and the proportion Inscriptions' given above.
  46 minagana and the proportion of the propo
- Some scholars take the view that Vatsarija advanced as far as Bengal and actually conquered it up to the sea. This does not seem likely, and the only evidence in support of it is a casual verse in a poetical work composed four centuries after this event.

- 9. It is definitely said in the Rashtrakūta records that Dhruva met the king of Gauda between the Ganga and the Yamuna and carried off his umbrellas of Saving serveren me campa and the ramium and carried on its university of state (Sanjin CP v 14, E1, XVIII 244) It has been recently urged by a sholar (IHQ, XX, 84) that Dhruva did not defeat the king of Gauda, but really got his state unbrellas from Valsarija when the latter was returning from his expedition to Bengal In his opinion, it was Valsarija whom he met and defeated between the Ganga and the Yamuna, but the writer of the Rashtrakuta records, who knew that Dhruva captured the white umbrellas belonging to the Gauda king, naturally, but er-oneously, thought that the Gauda king was defeated by Dhrivar This theory is no doubt ingenious and even plausible, but cannot be accepted in view of the categorical statement in Sanjan CP, so long at least as we have no evidence in support of it.
- 10. The full significance of v. 12 of Ins. No 1 which contains an account of this assembly has been discussed in HBR, 107

  12 Cf eg THK 216, 230

  13 The Udagmannideri-kathā by Soddhala (G O S edition), pp 4-6
- 13 Uttarapatha technically means the western part of North India, but applied to Dharmapala, ruler of Bengal and Bihar, it evidently means the overlordship of
- 14. This is clearly indicated by Ins. No 2, v. 8 15 Cf Ch II, p. 23 above 16. It is significant that all three contending powers, the Palas, the Pratihāras, and the Rashtrakūtas, had their eyes fixed upon Kanauj. The Piatihāras finally transferred their capital to this city. The Rashtrakūta king Dhruva and Govinda III overran this region, and one of their successors, India III, captured and ruthlessly sacked this city which was then the imperial capital of the
- Pratihāras 17 IC, IV 266 18 IA, 1892, p 257, fn 6 19. IC, IV 266 The capital of the Kirātas was situated in the jungles of Gokarna to the north-east of Pasupati (Lévi, Le Nepal II 83)
- For Nagabhata's history and military campaigns, of Ch II, pp 24 ff
- 21 Gwalior Ins of Bhoja, v 10 (El, XVIII 112). The description shows the strength of the Pala army and may be contrasted with the 'easy victory' obtained by Vatsaraja against the king of Gauda referred to above
- 22 Cf Chapters I and II
- 23. According to Sanjan CP, "Dharma and Chakrayudha surrendered of themselves" to Govinda III (EI, XVIII 253) There is no evidence in support of the view that Dharmapäia was defeated in a battle by Govinda III (JBORS XII, 362) 24 Ins No 2, v 12
  - For authorities, cf HBR 115
- It consisted of a central temple surrounded by 107 others—all enclosed by boundary wall it provided for 114 teachers in different subjects (JASB, N S V (1969), pp 1 from detailed description, see Vol. V, Ch XVI
- EI, IX. 248 Ins No 4, v 5
- Ins No 2, v 13 30
- Ins No 4, v 13, No 3 v 6 Darbhapani's father Garga was a minister of Dharmapāla
- Ins No 3, v 6 33 For details see Ch II
- For a full discussion of this point, of POC, VIII 537, S. K. Asyangur Com. Vol. 197; HBR 120-21.
   Buf K. A. N. Sastri roposes this view (India Antiqua, 254).
   The last known date of Devapala depends upon the reading of the figure for his regnal year in the Nalanda CP. It is usually read as 39 (EI, XVII. 318), but seems to be really 35 (JRASBL, VII. 215)
  36 Vide infra, Ch. XV.
  37. Nālandā CP. (EI, XVII. 318).
- Goshrawa Stone Ins (IA, XVII 307).
   HIED, I. 5, 25 But some scholars doubt whether the account was really written by Sulaiman (cf. Arab Geographers' Knowledge of Southern India by S. M. H. Nainar, pp 7 ff.).

  40. IHQ. XVI. 232
  - 41 HBR. 124 Cf. also Ch. IV. \$1

#### THE PALAS

- 42. The whole question has been fully discussed in HBR, 188.
- 43. His latest known date is year 54 (IA, XLVII. 110) 44. According to Sirur Ins. dated A.D. 866 (IA, XII. 218), Anga, Vanga and Magadha paid homage to king Amoghavarsha, who could not possibly have undertaken an expedition against the Palas before his conquest of Vengi which took place about A.D. 860.
- 45 Several inscriptions of Mahendrapala have been found in South Bihar (Palas of
- Bengal, 64) and one in Pähärpur (North Bengal) (MASI, 55. 75).

  46 See next Chapter

  47 Thus is proved by an image found in Bihär with an ins. dated in the year 54 (IA, XLVII 110) Inscription No 3 shows that Narayanapala was in possession of Bihar in the year 17 So the Pratiharas conquered it propably during the interval between these years (c. A.D. 879-908). As Mahendrapala did not ascend the throne till after A.D. 882, his conquest of Bihar and North Bengal may be placed between A.D 890 and 900.
- 48. According to v 5 of the Deoli CP, Krishna II was the preceptor "charging the Gaudas with the vow of humility" and that "his command was obeyed by Afiga, Kalinga, Ganga and Magadha" (Ef. V. 193) The Räshtraküta king was probably accompanied by Malla, a chief of Velanängu (in Krishnä District), for the latter claims to have subdued the Vangas, Maghdhas and the Gaudas (Pithāpuiam Ins. v. 11; EI, IV. 40).
- 49 Ba. V. II; Ed. IV. vol. 187.
  49 For other views, of HBR, I 131, fn 4
  50 The Pāla records have nothing to say about them except that Rājyapāla dug tanks deep like the sea and constructed temples high as the mountains (cf. Ins. No. 5, vv. 7-10). In a verse applied to Gopāla II and Vigrahapāla II in two difficient records (No. 5 and Jājipārā (C. of Gopāla II JASL, XVII. 137) their elephant forces are said to have wandered in the eastern regions, western deserts, Malaya mountains in the south and the Himalaya in the north. These aimless wanderings were formerly regarded by some scholars as a covert allusion to the loss of ancestral kingdom by Vigrahapāla, but as the same verse is now known to apply to the earlier king Gopāla II also, this interpretation is doubtful (of HBR. 136). But the verse may indicate the hopplessly weak position of both the kings
- 51 For the history of these dynastics, of Ch. V For the effect of Chandella invasions on Bengal, of IHQ, XXVIII 177
- 52 As noted above, some of these units are separately mentioned also in the Rāshtrakūtia records (cf in. 44 and 48 above). 53 Irdā CP. EI, XXII 150; XXIV. 43

- 53 Irda CP. El, X2 54 JASB. VII 613 55 El, XXVI 313. 56 Cl IC. XII. 88 57 El, XVII 349. 58 HBR. Ch\_VII The year 46 is found in Madanpur Plates (EI, XXVIII. 51, 337).
- Cf Mandhuk (Tippera District) Ins of Gopāla II year 1 (IHQ, XXVIII. 55) and Janipara CP of the same king (JASL, XVII. 137).

## CHAPTER IV

# EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

Having dealt with the history of the Pālas who were the leading political power in Eastern India, we may now turn our attention to the several independent kingdoms which flourished in Nepāl, Kāmarūpa (Assam) and Utkala (Orissa).

## I. NEPAL

The history of Nepal, during the two centuries following the death of Jayadeva II, is very obscure, as the Vamsavalis (chronicles) are hopelessly confused and there are no epigraphic records to help us. One strange episode at the beginning of this period has been preserved in Rajatarangini.2 It tells us how, in the course of his victorious campaign. Javapida, the grandson of Lalitaditya,3 came to Nepal, was captured by its king Aramudi, effected his escape through the self-sacrifice of his minister, and conquered the kingdom. Like his other adventure concerning Jayanta,4 this also reads more like a romance than real history, and Stein rejects it as mythical. Lévi has, however, pointed out that the name Aramudi is Tibetan, and as we know from Tibetan sources that Nepal was at this time under the political subjection of Tibet, and there was hostility between this country and Käshmir, there may be some basis for the story. According to the Chronicles of Ladakh, the Tibetan king Khri-sron-lde-btsan (A.D. 755-97) carried his victorious arms to India.5 According to another Tibetan text, composed in the ninth century A.D., his son conquered a large part of Jambudyipa.6 The next important king Ral-pa-can (A.D. 817-836) is said to have conquered India as far as the confluence of the Ganga and the sea 7 As noted above.8 there is no independent evidence in support of these claims. But, according to some Nepälese chronicles, the Tibetan king Namovāti ruled over Nepāl after the reign of Vasantadeva. and we may regard the Tibetans as having exercised a general supremacy over Nepāl. This Namoyāti may be identified with king Aramudi who defeated and imprisoned Jayapida, as mentioned above. But it is very doubtful if Aramudi is a Tibetan name ? In addition to the Tibetans, the Pālas also appear to have exercised some sort of supremacy over Nepal.9

These foreign conquests may explain the political confusion in Nepal which is reflected in its chronicles. The year AD, 879, the

## EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

epoch of the Newari era, which is current even now in Nepal, probably marks an important political event in its history. According to Prinsep and Cunningham the new era, dating from October 20, A.D. 879, was inaugurated by king Raghavadeva. S. Lévi, however, rejects this view, as this king does not occupy any prominent place in the local chronicles. He suggests that the new era was simply the Saka era with the omission of the eight hundred. In his opinion, after the end of the Saka year 800, the Nepälese, who had a superstitious dread for the figure 8, began to count the year afresh as 1, 2, etc. without any reference to the figure for hundred. This view gains additional strength from the fact that we have now good grounds to believe that of the two earlier Nepāli eras, the first one was really the Saka era, and the second, the same era with the omission of 500.10 It would thus appear that the Nepälese adopted the Saka era before the end of its fourth century, and continued to use it ever since, dropping the hundredth figure, first after 500, and then, again, after 800 years of that era The last-named era probably came into use during the reign of Raghavadeva, and hence he was regarded by posterity as the founder of that era.

Räghavadeva is mentioned in two old Chronicles, which assign to him a reign-period respectively of 43 and 63 years. The names of his successors are also given differently in them. It is not unlikely that the two Chronicles refer to two different lines of kings ruling simultaneously over two regions. King Vikramadeva and his three successors are, however, common names in both the lists. Narendradeva, who succeeded Vikramadeva, is known from the colophon of a manuscript to have ruled in AD 999. Henceforth the royal lists in the Chronicles can be checked with the help of colophons and epigraphic records. Thus we reach a firm ground in the history of Nepăl only at the close of the period dealt with in this Volume.

A great deal of uncertainty, however, prevails in respect of the chronological and genealogical position of king Gunakāmadeva, who is mentioned in all the Chronicles as having played a great role in the history of Nepāl. His name is placed in the two old Chronicles immediately after Narendradeva These assign him a reign of 85 years while the modern Chronicles give it as 51. All this is impossible, for Gunakāmadeva's reign must have come to an end by A.D. 1000, as his successor is said to have ruled for 5½ years, and the next king Nirbhaya is known to have jointly ruled with Rudra in the year 128 (= A.D. 1007). <sup>12</sup> Gunakāmadeva was evidently a king of some eminence, and a great many traditions have gathered round his name. He probably extended the boundaries of his dominions beyond the valley towards the east. He is said to have been cowner of fabulous wealth, and to heve sent a large amount in reli-

gious endowments, including many benefactions to the God Pasupati. He is the reputed founder of the capital city of Kätmändu, where he instituted a religious festival in honour of Lokesvara Khasarpana. Lévi thinks that Kāntipura, the old name of this city, is derived from Gunakāma, both kāma and kānti being derived from the same root. The other cities, Patan and Sanku, are also said to have been founded about the same time. The foundation of new cities probably indicates the growth of trade and commerce. Nepāl was at first mainly an agricultural country, but its contact with Tibet and China made it a valuable highway for trade between India and these countries. Whereas the epigraphic records of the earlier period refer only to villages and rural community, the Chinese History of the T'ang dynasty (A D 618-905) shows that merchants were numerous. and cultivators scarce, in Nepāl. There was also a development of arts and crafts. This transformation from rural to industrial economy probably explains the great wealth of the king

GENERAL REFERENCES

Lévi-Le Nepal, Vol II, 172-187
 DHNI, I. Ch. IV.

# II. KÄMARŪPA

King Harsha of Sālastambha family 16 was followed by Balavarman, and probably one or two others, 14 after whom we find a king
Sālambha on the throne of Kāmarūpa He is referred to in several
inscriptions as belonging to the dynasty of Sālastambha, 16 but at
least one record'o seems to imply that he restored the sovereignty
of the Naraka dynasty, 1e, the family to which Bhāskara-varman
belonged, though it draws prominent attention to the somewhat
strange character of the name Another record, however, omits the
name of this king and clearly states that after many rulers of the
family of Sālastambha had reigned, Harjara became king of Kāmarina. 17

It is, therefore, difficult to say definitely whether Sālambia founded a now family, and if so, whether it was connected in any way with the earlier rulers of Kāmarūpa ending with Bhāskara-varman. We are not also quite sure about the name of the ruler, for another copper-plate gives the name as Frālambia. He probably flourished about the end of the eighth or the beginning of the nint entury A.D is It is, therefore, probable that the change in the royal dynasty of Kāmarūpa was caused by the successful invasion of the Pālas referred to above, ?" for it is not unlikely that Devapāla drove away or killed the king and put his own nominee on the throne He might hāve selected a scion of the old ruling family in order to make the political change, less unacceptable to the people

## EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

Nothing is known of Salambha, but his son or nephew21 Harjaravarman was a king of some eminence. One of his records (No. 1),22 dated in the year 510 of the Guota era (= A.D. 829), gives him the full imperial titles Mahārājādhirāja Parameśvara Paramabhatjāraka. It is also probably not without significance that in another record of this family (No. 4) the name of Salambha or Pralambha is omitted, and the royal line begins with Hariara. On the whole, it would be fair to conclude that Hariara-varman threw off the voke of the Pālas and ruled as an independent king. It is not unlikely that as his predecessors had to acknowledge the suzerainty of the Pālas, their names were omitted in the records of later kings who did not like to recall those inglorious days of the family.

No particulars of the reign of Harjara are known. He was succeeded by his son Vanamala-varman who was probably associated in the government as yuvarāja during his father's rule.23 Vanamālavarman is said to have had a long reign (No. 5). One record (No. 3) of his reign refers to a grant of land to the west of the Trisrotā river. This is undoubtedly represented by the modern Tista, and we must, therefore, conclude that the kingdom of Kamarupa included a part of North Bengal. This supports the traditional account that the river Karatova formed the western boundary of Pragivotisha or Kāmarūpa.

Vanamāla was succeeded by his son Javamāla, who assumed the name of Viravahu after his accession to the throne 24 Nothing is known of him or of his son and successor Bala-varman. But we know from a later inscription25 that when Tyagasimha, the twentyfirst king after Salastambha, died without any issue, the people chose Brahmapāla, a kinsman of the deceased ruler, as king Tyagasimha was probably the last king of the dynasty of Salambha.

The dynasty of Salambha ruled from A.D. c. 800 to c 1000. The kings were devotees of Siva, and their capital was Haruppesvara on the bank of Lauhitya or the Brahmaputra river. Although no detailed account of their reign is known, it may be presumed that under Harjara and his descendants Kāmarūpa flourished as a powerful independent kingdom.

## GENERAL REFERENCES

- 1 DHNI, I. Ch. V
- 2 KSS-All the inscriptions are edited in this work

## LIST OF IMPORTANT INSCRIPTIONS

- Tezpur Rock Inscription of Harjana-varman, dated 510 G.E., JBORS III 508.
   Häiyungthal CP. of Harjana-varman (Noticed in IHQ. III 838, 841, 844. Edited 2 Malyungman Ur. of Bulpasevariani (1990).
  in KSS).
  in KSS,
  in KSS,
  4 Perpur CP Vanamala, JASB, IX. (1840), p 766.
  5 Perpurity Plates of Vanamalavarmadeva, ET XXIX, 145
  5 Novegong CP. of Bala-varman, JASB, LXVII 121, 285; LXVII 103
  6 Howraghat Plates of Bala-varman, EJ, XXXII 289.

# III. UTKALA (ORISSA)

We have already discussed<sup>26</sup> the history of the Sailodbhayas whose rule terminated probably about the middle of the eighth century A.D. or somewhat later. During the two centuries and a half that followed, we find several dynasties ruling in different parts of Orissa. Unfortunately, neither their chronology nor the boundaries of their kingdoms can be definitely ascertained, nor do we know anything of their exact status and mutual relations. The most powerful of them were the Karas, who ruled along the eastern seaboard, exercising authority in the districts of Balasore, Cuttack and Puri, and a part of the corresponding hinterland. The Bhañias set up several states which covered a large part of what were till lately known as the feudatory Orissa States. In addition to these two, several minor dynasties ruled in these regions from time to time. Whether the Sailodbhavas continued to rule over Kongoda cannot be exactly determined, but this region, corresponding to the northern part of Ganjam, not only passed from time to time under the political authority of both the Karas and the Bhañjas, but we find there other dynasties such as the Gangas of Svetaka who occasionally acknowledged the supremacy of the Karas. Towards the middle of the tenth century A.D. the Somavamsi kings of South Kosala conquered Orissa and continued to rule it till the advent of the Eastern Gangas more than a century later.

The history of Orissa during this period offers certain peculiarities. An unusually large number of inscriptions have come to light, far exceeding those we have for a bigger province like Bengal during the corresponding period. But apart from royal names, they hardly ever give any details of historical interest. Although many of them are dated, the years are more often regnal or refer to an era which is unknown. Their palaeography, too, is often of no great help in determining their age, as the letters, even of the same time and locality, are sometimes written in different styles which give erroneous impressions about their antiquity. As a matter of fact, in the case of no other region in India do we notice such a wide difference of opinion among scholars regarding the age of the records. To add to the difficulty, we have very often the same name borne by a number of kings, and several alternate names borne by the same king which are indiscriminately used in official records. All this makes it almost impossible to arrive at any conclusion which would be generally acceptable, and all that we can do is to arrange the known facts under some system of chronology, which appears to be the most reasonable. With these preliminary remarks we proceed to give a short account of the different dynasties with the ex-

# EASTERN INDIA DURING THE PÂLA PERIOD

ception of the Somavamsis whose history will be dealt with in the pext volume.

# 1. The Karas

About the time when the Pālas established their power in Bengal we find a new dynasty ruling in Orissa. It was called both Bhauma and Kara. The former designation shows that the dynasty claimed descent from Bhūmi or Earth, and the latter was no doubt derived from the fact that the names of all the kings of the family ended in -kara. There is nothing to show that the Bhauma dynasty of Orissa was connected in any way with the dynasty of Kamarupa27 to which Bhaskara-varman belonged, though that was also descended from Naraka, the son of Bhūmi (Earth). The Vishnu Purāna refers to Mahendra-Bhauma along with Kalinga and Mahishika as being protected (?) by Guha (or Guhas).28 These Bhaumas living in Mahendra hill may be regarded as the ancestors of the Bhaumas of Orissa, and the conclusion is strengthened by the fact that the capital of the latter was called Guhadeva-pātaka or Guheśvarapātaka, apparently named after Guha (or the Guhas) with whom the Bhaumas are associated in the Vishnu Purana. It has been suggested that the Bhūñās, now inhabiting the northern hill tracts of Orissa, are the representatives of the Bhaumas, and in this connection attention has been drawn to the fact that a class of people, living to the south of the Mahanadi river, call themselves Mati-vamsa or family sprung from the Earth.29

No less than seventeen records of this family have so far come to light. They enable us to draw the following genealogy of the family Many of these contain dates which, however, cannot all be read with certainty. These are put in brackets after the names. Most of the kings had one or more alternative names which are added after the name ending in Kara, though in some records these alternative names alone are used. The order of succession is shown by Roman figures.

# I. Kshemankaradeva

II. Śivakaradeva I alias Unmattasimha alias Bharasaha (20 or 50)30

III. Subhākaradeva I (54?)31

IV. Sivakaradeva II (73?) V. Sāntikaradeva II = VIII. Tribhuvanaalias Gayāda I Mahādevī I (110) VI. Subhākaradeva II (100)<sup>32</sup>

> VII. Subhākaradeva III alias Simhaketu alias Kusumahāra I (103)



As will be seen from the above table, there were five kings bearing the name Subhäkara. The first king of that name is known from Neulpur plate, but as the characters of the newly discovered Khadipadā (now Cuttack Museum) inscription of Subhäkara seem to be older than those of the former, it has been suggested that there was an earlier king bearing that name. On the other hand, it has been pointed out that the palaeographical differences between the two inscriptions are "not so great as to render the identification of these two Subhäkaras impossible." The identity of these two kings has been assumed in the above table, but it is not unlikely that there was an earlier king of that name, who even preceded No I

It has been stated in Hindol Plate that when kings like Lakshmi-kara and others of the Bhauma family "had gone to heaven." there flourished in that family king Subhakara (No III) It may be inferred from this that there was a king called Lakshmikara, who was either identical with No.I or his predecessor, immediate or remote But there is nothing to justify the assumption that Lakshmikara was the father of No. L<sup>37</sup>

The chronology of these kings has been a matter of dispute. At a time when the relation between these rulers was not definitely known, it was held on palaeographic grounds that the king No. III flourished about eighth century A.D <sup>30</sup> and the Queen No XIV, as late even as thirteenth century A.D <sup>30</sup> In spite of uncertainty in the reading of some figures, there is now no doubt that all the monarchs ruled in an unbroken line of succession, and as their known dates extend from 20 (or 50) to 187 of the same era, the rule of the entire dynasty must be placed within a period of two centuries, notwithstanding indications of palaeography to the contrary

## EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

Fortunately, there is some independent evidence in support of the conclusion, based on palaeography, that the first three kings flourished about the eighth century A.D. Professor Lévi drew attention to the fact that in the year A.D. 795 the Chinese Emperor Te-tsong received an autographed Buddhist manuscript from the king of Wu-ch's (Udra=Orissa) whose name is translated as "the fortunate monarch who does what is pure, the lion." Lévi has shown that a name like Subhakara corresponds very well with the Chinese translation, and he accordingly identifies Subhākara (No. III) as the king who sent the manuscript.40 It has been argued that the name is really Subhakara which means 'the store of purity' and that the emendation of the name to Subhakara "one who does what is pure" is unwarranted.41 This difficulty can be avoided if we identify the king of Udra (Orissa), who sent the manuscript in A.D. 795, not with Subhākara, but with his father Sivakaradeva, as Siva and Subha mean the same thing. Besides, Sivakaradeva had another name Unmattasimha, and the last part of this means 'the lion', which forms a part of the name in the Chinese translation. It would thus follow that king No II flourished in the latter half of the eighth century A D. and the dynasty was evidently founded about the middle of that century.

This view goes against the assumption that the dates of the Kara kings are to be referred to the Harsha era.42 This theory is open to several objections. In the first place, the ruler of Orissa about A.D. 795 would be a queen (Nos. XIV-XVI) who was a Saiva and not a Buddhist. The Buddhist ruler of Orissa m A.D. 795, who. according to the Chinese source, "had a deep faith in the Sovereign Law", must be identified with one of the first three Kara kings who are called respectively 'Paramopäsaka', 'Paramatathägata' and 'Paramasaugata', and not with any of their successors who were devotees of Maheśvara. Secondly, according to Täranätha, there was political disintegration both in Bengal and Orissa shortly before the time when Gopāla was elected to the throne. As his statement has proved to be true with regard to Bengal, we may give credit to it in respect of Orissa as well. It is more probable, therefore, that the Karas, who ruled for two centuries in an unbroken line of succession, established a powerful kingdom about the middle of the eighth rather than the seventh century A.D. Thirdly, if we refer the date of the Kara records to Harsha era, king No. III would flourish about the middle of the seventh century A.D., but the scripts of his plate are so distinctly later than the Ganiam plate of Sasanka that it has been assigned to the latter half of the eighth century A.D 43 Fourthly, if the date of king Unmattakesari, recorded in

the Ganjam grant, is really 20, we can hardly refer it to the Harsha era as Orissa had not yet been conquered by Harsha.

On these and other grounds it is more reasonable to refer the foundation of the Kara dynasty to the middle of the eighth century A.D. In that case we cannot refer the dates in their records to any known era, and must presume that it was a case of continuous reckoning of the regnal year of the first king by his successors which has given rise to so many local eras, including the Ganga era in Kalinga.

Very little is known of the detailed history of the long line of rulers belonging to the Kara dynasty. As mentioned above, kings Nos. I-III were all devoit Buddhists. The Neulpur plate, issued by No. III, refers to the first two as kings and gives the title Mahārāja to the third. In a record of No. IV, however, both Nos. III and IV are given the higher imperial titles Paramabhatjáraka Mahārājādhirāja Paramaēvara. Those titles were borne by all their successors, whose charters have so far come to light, and these charters are also drawn in characteristic imperial style, the royal order being addressed to Mahāsāmantas, Mahārājas, Rājaputras and a host of high officials. This shows that the kings were independent and powerful, but we have no reason to believe that their permanent authority extended beyond the boundaries of Orisso or even over the whole of it.

The Talcher plate, dated 149, tells us that Unmattasimha (No. II) defeated in battle the kung of Rāḍhā and carried away his daughter, while his son Subhākara I (No. III) subjugated the Kalingas. It is somewhat singular that neither the Neulpur plate issued by Subhākara I himself nor any other record refers to any such exploits,

But some corroboration about the conquests of the Kara kings at this time is obtained by the Ganjām Grant of Jayavarmadeva. This record indicates that Jayavarman of the Svetaka Branch<sup>44</sup> of the Ganjāms, who ruled in the northern part of Ganjām District, acknowledged the supremacy of king Ummatjakesarī of Vīrajās This Unmatjakesarī may be identified with the Kara king No. II. It would then follow that even in his time a part of Kongoda was included within the dominions of the Karas, and the next king Subhākara had probably extended his conquests further south to Kalihga. But as Kongoda formed a part of the dominions of the Gangas of Kalinga, it is also not unlikely that Subhākara himself achieved a victory over them in his father's reign, and hence his name was associated with the conquest of Kalinga in later days.

Although the dates of Subhākara I and his son Sivakara II. read respectively as 54 and 73, are somewhat doubtful, we may

#### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

take as certain the date 93 of Santikaradeva I. He therefore flourished in the second quarter of the ninth century A.D. It was perhaps during his reign, or that of his brother and predecessor Sivakaradeva II, that Devapala subjugated Utkala.45 There is perhaps a covert allusion to it in the Dhenkanal Plate dated 110. It distinctly says that after the death of eminent Mahārājas like Unmattakesarī (No. II) and Gayada (No. V), "the Kara family had to depend upon nothing but their past glory", and "the kingdom looked like the sky bereft of refulgent stars and a female with distressful heart." Tribhuvana-Mahādevī (No. VIII), the daughter of Rājamalla, a renowned Naga chief of the south, and the queen of Lalitahara (No. V), then ascended the throne being "entreated by a great circle of chiefs to be pleased to protect the fortunes of Kara kingdom," as Devi Gosvāminī did in old days. In the Talcher plate, dated 141, it is said that after the death of Kusumahara (No. VII) his mother Tribhuvana-Mahadevi took up the burden of administration of the entire kingdom and abdicated in favour of her grandson Lonabhära when he had come of age. None of these plates mention king Subhākara II (No. VI) who evidently ruled during this period. All these would indicate that some time before A.D. 860 the Kara kingdom was visited by a great calamity and suffered much in power and prestige, but the situation was saved by the queen-mother, probably with the aid she received from her father Rajamalla. It is not unlikely that the invasion of the Pala ruler Devapala was the cause of the calamity. but then the boast of the Pālas that the Utkalas were exterminated can only be regarded as the usual exaggeration of court poets, for the Kara dynasty soon re-established its power, and the kings continued to use the imperial titles Possibly the collapse of the Pala empire after Devapala gave Utkala the requisite opportunity. It is worthy of note that shortly before the Pala myasion the Kara kings gave up the Buddhist religion, and henceforth the sovereigns were mostly Saiva, though Tribhuvana-Mahadevi was a devotee of Vishnu. Whether this change of religion had any political significance in the relations between the Palas and the Karas, it is difficult to say

Nothing is known of the four successors of Lonabhära (Nos. X-XIII). The last of them, Subhakara V, was succeeded on his death by his queen, named Gauri After her, her daughter Danqi-Mahādevī ascended the throne. Two of her charters dated 180 and 187 are known. According to the newly discovered Taltali plate<sup>50</sup> she was succeeded by her step-mother Vakula-Mahādevī, and the latter by Dharma-Mahādevī, queen of Lavaṇabhāra. undoubtedly a Sanskritized form of Loṇabhāra. As we know from the Angul plate that Dharma-Mahādevī was the name of the queen of Sāntıkaradeva III, we must presume that Lavaṇabhāra was another name of Sāntıkara

deva III. It is no doubt very singular that there was a regular succession of four queens on the throne, which passed after Dandi-Mahādevī to two senior ladies of the royal family. All the three ruling queens of the family whose charters have so far come to light, viz. Tribhuvana-Mahādevī (No. VIII), Dandi-Mahādevī (No. XV) and Dharma-Mahādevī (No. XVII), assumed imperial titles Parama-bhaṭṣārtkā, and Mahārājādhirājo-Paramesparī.

It is interesting to note that Vakula-Mahādevi is described in a verse as "an ornament like a flag with insignia in the family of the Bhañja kings." This verse is a verbatim copy of one applied to Daŋḍ-Mahādevi in the Kumurang plate, with the substitution of Bhañja for Kara. There is hardly any doubt that Vakula-Mahādevi belonged to the Bhañja family, and it is also not unlikely that her paternal relations played some part in the politics of the Kara kingdom at this period. The succession of four queens one after another probably indicates troublesome times for the Kara dynasty which led to its downfall at no distant date, and the Bhañjas might have played a prominent part in the final stage.

Nothing is known of the Karas after Dharma-Mahādevi who probably flourished about the year 200 of the Kara era, i.e. about A.D. 850. Probably the family was ousted by the Somavariáis, who are known to have conquered Orissa about the middle of the tenth century A.D.<sup>47</sup>

We can get a fair idea of the dominions of the Karas from the names of villages mentioned in their land-grants In addition to the coastal territories comprised in the modern districts of Balasore, Cuttack and Puri, their dominions included Angul, the old feudatory states of Hindol, Dhenkanal, Talcher, Pal Lahara, a part of Keonjhar, and the northern part of Ganjām District. These territories are sometimes referred to as included in North and South Tosali, but the name Utkala also occurs in the records

The northern part of the Ganjām District is referred to as Końgoda-magdala in South Tosall. It is definitely known from their land-grants that the rulers Nos. II, VII, and XV exercised authority in this region, but, as we shall see later, we find there also the records of the Bhañjas as well as of a branch of the Gangas of Kalinga. As noted above, one of the latter, Jayavarman, refers to Unmattavarman as his overlord, but neither the other rulers of this family nor the Bhañjas refer to the Kara overlord in their landgrants. There can be hardly any doubt that some of these Bhañja and Ganga rulers were contemporaries of the Karas. Either, there-

#### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

fore, this region must have frequently changed hands, or the feudatories issued land-grants without any reference to their Kara overlords.

All the land-grants of the family are issued from the same place, which is called Guhadeva-pāṭaka in the earlier records and Guheśvara-pāṭaka in the later ones. This town was evidently the capital of the family. A late tradition places the foundation of the Kara kingdom in Jājpur. The Ganjām grant also refers to the second king of the dynasty as king of Virajas, evidently a variant of Virajā, which is a well-known name of Jājpur. It may be presumed therefore that this town represents the site of the ancient capital of the Karas 48

### GENERAL REFERENCE

Binayak Misra-Oriasa under the Bhauma Kung.

Section I of this book gives a list of Kara interrptions, and either edits or contains a short second of them. The historical discussion in Section II is, contains a slave highly or relable. The near-pitous have been discovered since the above work was published. They are referred to in the footnotics.

### 2. The Bhañias

More than thirty records of kings with names ending in Bhañja have so far come to light The task of arranging them in a genealogical or chronological order has proved a difficult one and scholars differ widely on the subject. But we can easily distinguish two important branches, one ruling at Khiñjali, and the other at Khij-jiànga. The latter is undoubtedly the same as Khiching in Mayurbhanj whose ruins still testify to its great antiquity. Khiñjali, which lay far to the south, cannot be definitely identified. The records refer to two Khiñjalis, and it has been suggested that one lay to the north and the other to the south of the Mahānadi. But there is no doubt that the kingdom of Khiñjali corresponded, at first, to the old feudatory states of Baud and Sonpur in Orissa and its immediate neighbourhood, though later its boundaries extended further south to the northern part of the Ganiām District.<sup>49</sup>

Whether the Bhañja ruling chiefs of Khiñjali and Khijjinga belonged to the same family, or were connected in any way, is not definitely known to us. Some scholars held this view and tried to draw up a genealogy of them all on this basis. to but the result has been very unsatisfactory. On the whole, although it is quite possible that the different Bhanja chiefs had a common ancestor, there is no evidence in support of it and the question must be left open.

### A. The Bhañjas of Khiñjali

The rulers of this family, so far known from their records, are represented in the following genealogical table:—

- I. Yathāsukha
- II. Mallagambhira
- III. Śilābhañja I (Āngaddi)
- IV. Satrubhanja (Gandhata; Mangalaraja)
- V. Raņabhañja
  - VII. Dıgbhañja Diśâbhañja)
- (Kalyāṇakalaśa I) | VIII. Śilābhañja II (Tribhuvanakalaśa)
  - IX. Vidyādharabhañja (Amoghakalaśa)

X. Nettabhañja II (Kalayānakalaśa II)

The first four rulers are known from the Tekkali plates of Satrubhañja.51 The rulers Nos, III-X are known from other records. While there is no doubt about the genealogy of these rulers (III-X), doubts have been entertained regarding the identity of Silabhañia, and his son Satrubhañia, mentioned in the Tekkali plates, with the rulers bearing the same names and the same relation in the other list 52 Their identity has been challenged on the ground that the opening verses of the Tekkali plates resemble those of the later, and not earlier, Bhanja rulers of the family. But as Nos III to X ruled in an unbroken line of succession, the four rulers mentioned in the Tekkali plates can only be regarded as collateral (1 e. contemporary) or posterior to No X The latter view is untenable as the characters of the Tekkali plates are undoubtedly much earlier than those of No. X, and there are not sufficient grounds for the former view The identity of names of two generations naturally leads to the presumption of the identity of the persons, and the genealogy has accordingly been drawn on this basis.

Even the identity of Rapabhañja mentioned in the different records has been challenged, and Rapaka Rapabhañja and Mahārāja Rapabhañja have been held to be different persons <sup>53</sup> But here, again, there are not sufficient reasons to reject the normal presumption about their identity.

A recently discovered plate, not yet published, adds the name of another Bhañja king, who evidently flourished after No. X, and

#### EASTERN INDIA DURING THE PÂLA PERIOD

probably belonged to the same family. It was issued in the 13th regnal year of Rēņaka Netṭabhañja Tribhuvanakalaśa, son of Rāyabhañja and grandson of Pṛithvibhañja. It has been surmised that the last named was not far removed from No. X and might have been his brother, son or grandson.<sup>64</sup>

There can be hardly any doubt that the name-ending Bhañja of No. III was adopted by his successors and gave rise to the name "Bhañja dynasty," even as we find in the case of Guptas, Pālas and Karas. It may be presumed, therefore, that Śilābhañja was the real founder of the kingdom. A charter of the Somavanis king Mahāsivagupta Yayāti refers to a village called Śilābhañja-pāti in the Odra country! § It has been reasonably inferred that the village was named after king Śilābhañja who must, therefore, have been earlier than the Somavanis king.

The earliest known charter of the royal family is that issued by Satrubhañja 50 He is called Rāṇaka, but the seal in his charter is referred to as Mahārājakiya mudrā. There is, therefore, no reason to doubt that both he and his father were at least de facto independent kings, whatever might have been the status of the first two rulers. The charter may be referred to the eighth or ninth century AD on palaeographic grounds.

Ranabhañia, the son and successor of Satrubhañia, had a long reign of more than 58 years. His death marks the end of one epoch and the beginning of another in the history of this family. Both Ranabhañia and his father are styled in their charters 'Lord of Khiñjali', but this title is not applied to their successors. That this is no mere accidental omission, but denotes a great change, is indicated by the fact that whereas the charters of Ranabhañja and his father were issued from Dhritipura, those of his successors were issued from Vijava-Vañjulvaka Further, while all the villages granted by the former, so far as they have been identified, are situated in the States of Sonpur and Baud, those granted by the latter are situated in the Ganiam District or its immediate neighbourhood. All these seem to indicate that after the death of Ranabhañia his successors shifted to the south and changed their capital Their kingdom seems to have been confined to the northern part of Ganiam District and the Navagadh State Reference may be made in this connection to a ruler named Nettabhañia, who is known from the Baud Grant<sup>57</sup> to have ruled in the region corresponding to Angul and Athmallik States The date of his charter has been read as 98, but it seems to be really 85. It may be referred to the era used by the Kara kings. and the date would then be equivalent to about A.D. 835 It is thus quite probable that he drove out the dynasty of Ranabhañia from

the northern part of Khiñjali Neṭṭabhañja is not given any royal title in his Grant, but issues commands to Sāmantas, Mahārējas, and others without any reference to any overlord. He was thus a de facto independent ruler, but not unlikely a feudatory, either of the Karas or the Pālas, who defeated the Bhañjas and set him up as their protégé. He might have been related to Raṇabhañja.

We do not know what became of this kingdom during the period when the descendants of Ranabhañja (Nos. VI-X) were ruling in Ganjam. Some light is thrown by the Jurada charter58 of Mahamandalesvara Nettabhañjadeva, son of Ranabhañja, and grandson of Mahāmandaleśvara Nettabhañja, granting a village, within the jurisdiction of Khinjali-mandala. This village, as well as the place from which the charter was issued, has been located in the Ganjam District. This region was not perhaps originally included in the Khiñjali kingdom, at least in the time of the immediate successors of Rānabhañja (No. V), for otherwise they would not have given up the title of Lord of Khiñiali. It is highly probable, therefore, that the family of Nettabhañia, who ousted Ranabhañia's family from Khiñiali, ultimately conquered the southern region also and included it within the bounds of the Khiñjali kingdom. If this view be accepted we may identify Nettabhañia, the grandfather of the donor of the Jurada charter, with the king of the same name who issued the Baud grant in the year 85 59 In that case we must suppose that he and his two successors were ruling in Khiñjali proper while the five successors (Nos. VI-X) of Ranabhañja were ruling in the Ganjām District. The last of these was defeated by Nettabhañja who issued the Jurada grant

Another Bhañja family of six kings is known from two copperplates<sup>80</sup> issued by the last two rulers, Yaśobhañja and his brother Jayabhañja. No grants of the first four kings have come to light, but Devabhañja, the founder of the family, is called Rājādhrāja, and Yaśobhañja is described as the lord of the whole of Khiñjali. As these rulers flourished after Neţiabhañja of the Jurada grant, they probably obtained possession of the kingdom by defeating him or his family.

The date of these Bhañja kings cannot be determined with certainty. The date of the Tekkali plates of Satrubhañja, the earliest charter of the family, was read as Samvat 800 (= A.D. 742) by R. D. Banerji, but this is very doubtful 61 On palaeographic grounds this charter may be referred to the numb century A.D., but Orissan epigraphs of this period, on account of the variety of scripts employed even in contemporary records, cannot be relied upon as a very safe guide in matters of chronology. The only positive clue in this

### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

respect is furnished by the fact that Vijyā, the queen of Raṇabhañja, was the daughter of Rāṇaka Niyārṇama. This Niyārṇama has been identified with the Kadamba chief Niyārṇawa, grandfather of Rāṇaka Dharmakhedi, who is mentioned in a charter dated in the year 520 of the Gaṅga Era. 62 The epoch of this era is not yet definitely determined, but is generally placed at the end of the fifth century A.D. Dharmakhedi may thus be taken to have lived in the early part of the eleventh century A.D., and his grandfather, about the middle of the tenth century A.D. If we accept the identification of the latter with the father-in-law of Raṇabhañja, this Bhañja king may be placed in the second half of the tenth century A.D.

In spite of some uncertainties this date may be provisionally accepted as a working hypothesis. Silābhañja I, who seems to have laid the foundations of an independent Bhañja kingdom, may therefore be placed at the beginning of the tenth century A.D.

Although Rapabhañja had a long reign of at least fifty-eight years, his five successors must have reigned for short periods as the same goldsmith served under all of them.<sup>63</sup> The reigns of the Bhañja kings of Khiñjali, discussed above, some of whom might have been contemporaries, may thus be regarded as having covered the tenth and eleventh centuries A D. The dynasty may be regarded as having risen to power on the decline of the Karas, and, as already noted above.<sup>64</sup> might have played an important part in the last stage of their history.

If the dates proposed above be accepted, we may regard the removal of the Bhañja capital from Dhritipura to Vañjulvaka, as due to the invasion of Orissa by the Somavamsis who forced them to take shelter in the south.

It is quite probable that the Bhañjas continued to rule even beyond A D 1100, either as independent or as feudatory chiefs. In any case, their rule in Khiñjall can be traced down to the mediaeval period. A copper-plate<sup>65</sup> found at Baud introduces us to a line of three kings, viz Solanabhañja, has no Durjayabhañja, and the latter's son Kamakabhañja, who ruled in the neighbourhood of the Tel river, ie. in old Khiñjall, about the fifteenth century A.D. There are still Bhañja families living in a place called Kinjill between Aska and Berhampore in the Ganjām District <sup>66</sup> This Kinjill might be an echo of the old Khiñjall.

On the other hand there are good reasons to believe that many Bhañja chiefs flourished before those rulers whose history we have discussed above. A verse in the copper-plates of the early Bhañja kings<sup>67</sup> says that many Bhañja kings, thousands in number, flourished in the past, and in their family was born Sillabhañja (No. III).

Even allowing for the obvious exaggerations, this verse may be taken to testify to the existence of one or more Bhañja ruling families long before the eighth century A.D. This theory is supported by a short record below a tempera-painting on a rock-shelter in the village of Sitābhinji, Keonjhar District. "The subject-matter of the panting is a procession relating to a king on elephant who is preceded by footmen, a horseman, and a dancing woman and followed by an attendant woman. A painted inscription below the king gives the name of the king as "Mahārāja Krī Dišābhañja".

Mr. T. Ramachandran, from whose account the above description is quoted, refers the inscription to the fourth century A.D. and says that this date is "corroborated by an ensemble of evidence furnished by other associative antiquities." Res

Dr. D. C. Sircar, on the other hand, thinks that the characters of the epigraph belong to a much later date, between the eighth and eleventh centuries A D. $^{0.9}$ 

There is no doubt that the Orissan inscriptions, even of the same king, employ a variety of scripts, so that palaeography is a very uncertain factor in determining chronology. This is amply illustrated by the widely differing views about the dates of Kara, Sailodbhava and Bhañja kings. Nevertheless, it has to be admitted that the characters of the short record at Sıtâbhinji can by no means be regarded as later than those of the charters of the early kings of Kalinga who have been unanimously referred to the fifth century A D.70 Dr. D. C. Sircar's proposed identification of Disabhanja of the Sitäbhinji record with the king Digbhañja-Diśäbhañja (No. VII), mentioned above, cannot therefore be upheld, and until more definite evidence is available, Disabhanja of Sitabhinji may justly be regarded as the earliest Bhanja king who flourished in the fourth or fifth century A.D. The painted scene and the locality seem to indicate that he was a powerful ruler whose kingdom included the Keonihar State. If we accept this view, we may well believe that the Bhañias had been ruling in Orissa almost continuously since the fourth or fifth century AD, though their power and status must have varied in different ages The territory called Bhanjabhumi or Bhanjbhum, which includes the present Mayurbhanj, was evidently named after the Bhañias

### B . The Bhañjas of Khijjinga

The records of this dynasty closely resemble each other and are distinguished in some essential respects from those of other blanings described above They are issued from Khiljinga and give a traditional account of the origin of the family. The Adi-Bhanin

### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

or the first Bhañja, called Virabhadra Gaṇadaṇḍa, is said to have come out of the egg of a pea-hen and to have been brought up bit esage Vasishtha. They refer next to Koṭṭabhañja who may be regarded as the first historical ruler of the family. The names of the successors of Koṭtabhañja are, however, given differently in different records. But since all the kings ruled in Khijinga it is probable that the differences are due mainly to the same king having different names as we find in the Kara dynasty. On this assumption we may tentatively draw the following gnealogy of the kings known to us. 11

## Vîrabhadra

### Kottabhañja

Digbhañja alias Durjayabhañja I alias Vibhramatunga I



### (Yuvarāja) Kottabhañja

Virabhadra is described as 'Chakravarisamah' (like an emperor), and Satrubhañja is called Mahāmandal-ādhipati-Mahārājādhirāja. Paramešvara Raṇabhānja is called both Mahārāja and Ahārājā-dhirāja. These titles and the fact that they issued charters without reference to any overlord indicate that they were at least de facto independent rulers

As regards chronology, we have two specific dates for Ranahañja, viz 288 and 293.72 These cannot be referred to the era used by the Karas. as the royal Kara dynasty is not known to have continued beyond the year 200 of that era, and there is nothing to indicate that their era was in use after them The other possibilities are the Harsha and the Ganga eras If we assume the former, which appears more probable, Ranahhañja fournshed towards the close of the ninth century AD, and the dynasty must have ruled roughly between AD. 850 and 1000 We may then assume that it rose to power out of the chaos and confusion in Orissa caused by the invasion of the Pälas under Devapāla, and took full advantage of the downfall of the Pälas empire.

Although we know very little of the history of this dynasty, special interest attaches to it for more than one reason. In the first place, the ruins of temples and images at Khiching, the old capital

of the dynasty, testify to a very high development of art and architecture under the Bhanjas. 13 Indeed some of the sculptures found here have been justly regarded as among the best products of mediaeval sculpture in India. This rich artistic treasure gives us a clear idea of the high culture and civilization of the people of Utkala under the Bhañias. It may also be noted that the art of Khiching shows close affinity with the art of the Palas rather than of Orissa. and this may be easily explained by its geographical position as well as the political influence of the Palas which was naturally more effective in this region than that lying further south.

Secondly, there are good grounds to believe that the Bhañias of Khijjinga are represented by the dynasty lately ruling at Mayurbhanj, This dynasty had its capital at Khiching until comparatively recent times, and its rulers all bore names ending in Bhañja. In a royal sanad, dated A.D. 1713-14, the ancestor of this family is described as having been born of the egg of a pea-hen and nursed by the sage Vasishtha. This tradition, which we find in the old charters of the family, is current even today with the result that their insignia is a pea-fowl, and the killing of this bird is prohibited throughout the state. According to a local tradition, recorded by Hunter, the chiefs ruled till 200 years ago over both Mayurbhanj and Keonjhar, the region where the Bhañjas of Khijjinga ruled about a thousand years ago,74

This striking agreement in respect of the family name and tradition, the capital, and extent of the kingdom leaves no doubt that the modern ruling chiefs of Mayurbhani are linked up with the old Bhañia rulers of Khijiinga; and makes it highly probable that they form one continuous royal line which has ruled for more than a thousand years in an uninterrupted line of succession phenomenon is very rare in Indian history, and the case of Mayurbhani may be regarded as almost unique.

#### GENERAL REFERENCES

- R. D. Banerji—Orusa.
   R. C. Majumdar, Outline of the History of the Bhañja Kings of Orisa (Dacca University Studies, Vol. III, No 2, pp 131-70) It contains a complete list of the inscriptions of the dynasty with references. This article is abbreviated as BKO. Inscriptions discovered since then are referred to in the footnotes, and in IHQ, XXVIII 225 ff.
  3. Binayak Misra, Dynasties of Mediaeval Orissa.

### 3. The Minor Dynasties

In addition to the Karas and Bhañias several minor dynasties flourished in Orissa during the period under review. One of them, the Svetaka branch of the Gangas, has been dealt with in connection with Kalinga. Another is the Tunga dynasty75 comprising two

#### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

kings, Salānatunga and his son Gayādatunga, born in the line of Rājā Jagattunga who came from Rohitagiri (Rohtasgarh in Shahabad District). Gavadatunga, who is described as Samadhigata-pañchamahāśabda and the ruler of Yamagarta, has been identified by some with king Gavada of the Kara dynasty. 76 but this is not very likely. Perhaps the dynasty was at first feudatory to the Karas and assumed independence after their decline. The Talcher Plate of Sivakaradeva,77 dated 149 (=c. A.D. 900), records a grant of land in Pürvaräshtravishaya by the Kara king at the request of Ranaka Śrī Vinītatunga. This Rānaka is probably the same as is mentioned in the Bonai Grant78 together with his son Khadgatunga and grandson Vinitatunga II, ruler of Eighteen Gondamas including Yamagarta. Gayadatunga probably belongs to this family 79 which is also said to have migrated from Rohitasva and ruled in parts of Talcher, Pal Lahara and Keonjhar State. A ruler, Jayasimha, with feudatory titles, issued a Grant80 from the banks of the Mandakinī river As the donated lands belonged to Yamagarta-mandala, he ruled in the same region as the Tungas.

Another Bonai Grant refers to the Buddhist Mayura-yamśa which originally came from the Chitrakūta mountain and ruled over Vanāi-mandala, which is evidently the same as Bonai. It mentions Uditavarana, his descendant Tejavarana, and the latter's son Udavavarāha with the titles Paramasaugata Samadhigatapañcha-mahāsabda Mahārāna Rānaka.81 This, too, was probably a feudatory line, assuming de facto independence. As the Grant of this family has some verses in common with those of the Tunga plates, the two families were probably closely connected and ruled over the same or neighbouring territories

More importance attaches to the Sülkıs (called also Sülkikāmśafamily) who are probably identical with the "Sūlikas with an army of countless horses" referred to in the Haraha Inscription of the Maukhari king Isanayarman.82 A number of records83 give us the genealogy of the family, but there are some variations. It is not easy to reconcile them, and different views have been entertained by different scholars. The following genealogy may be tentatively offered as the most satisfactory:-

Kāńchana-stambha Kalaha (or Kanada) -stambha alias Vikramāditva Rana-stambha alias Kula-stambha84 Jaya-stambha Nidaya-stambha 77

It is probable that the second king was known as Kula-stambha. A Grant of Rapa-stambha contains a date which has been interpreted as 103. It may be referred to the era of the Kara kings. Rapa-stambha had the tule Mahārājādhirāja as well as Samadhigata-paācha-mahāsābda, denoting a feudatory rank.\* Sī Like Vinitatunga II, Rapa-stambha is described as lord of Gondama, and the Sūlki family probably ruled in Talcher and Dhenkanal States. They might have acknowledged the suzerainty of the Karas, but were de facto independent rulers. The name Sūlki has been regarded by some as variation of the name Chālukya or Solānki. Others have identified Sūlkis with the modern Sūlkis of Midnapore and the Saulika of the Bjihla-Sawhitā and Mārkandeya Purāga.\*

The Tunga kings, Jayasinha, and the Sulkis all claim to have ruled over the whole of Gondama (or Gondrama) which is sometimes specifically referred to as Eighteen Gondamas. Gondama has been taken to mean the Gond tribe, but it probably denotes a territory which cannot be exactly defined. It has been suggested that Gondama denoted the entire hilly tract extending from Bonai and Bamra in the north up to Jeypore in the Visäkhapatnam District in the south, but this is very doubtful. 8

Another dynasty, called the Nanda, ruled over the same region, Gondama, probably at a somewhat later date Four inscriptions supply us with the names of the following kings:—89



Dhruvānanda is said to be Parama-saugata (i.e. a Buddhist) while Devānanda was a Parama-māheśvara (i.e. Saiva).

The name or sumame Vilasatunga and the sovereignty over Gondama indicate some relationship with the Tungas. The plates are issued from Jayapura which has been identified with Japur in the old Dhenkanal State, and mention the mandala of Airāvata which has been located in the Cuttack District.90 The Talmul plates of Dhruvānanda contain a date which has been variously read,91 but the correct reading seems to be Sańwat 383. It may be referred to the Ganga Era, though this is by no means certain

### EASTERN INDIA DURING THE PÂLA PERIOD

A copper-plate Grant, now in the Madras Museum, gives us the name of a king named Narendra-dhavala, who is not known from any other source. Some infernal evidence shows that he was either a contemporary of the Bhañja king Śılābhañja I or ruled before his time, and his reign may be placed in the tenth century A.D.

Kings with names ending in 'dhavala' are known to have ruled in Medieval Orissa, and even now the members of the Dompara Raj family of the Cuttack District have similar name-endings. There was evidently a 'Dhavala' ruling family of whom the only ancient ruler so far known is Narendra-dhavala. The territory known as Dhavalabhumi or Dhalbhum may be presumed to have derived its name from this ruling family.92

### GENERAL REFERENCES

- 1 DHNI, I Ch VII
- 2. B. Misra, Dynastics of Mediaeval Orissa.

### FOOTNOTES

- 1 Vol. III, p. 138. 2 IV. 529-80
- 3 Vol III, p 135. 4 Vol III, p 143
- Vol. III., p. 143
   Francke, Antiquities of Tibet, Part II., p. 87, Dr. Petech in IHQ, XV. Supplement, 65. The name of the king is written as Kr-a-sron-ldc-btsan (by Petech) and Khr-Sron Lide-Britan (IRAS, 1982, p. 149).
   W. Thomas, Tibetan Literary Texts and Documents concerning Turkestan,
- p 270
  7 Francke, op cst. 89-90. According to Francke Ral-pa-can ruled from A.D. 804
- to 816, but Dr Petech (op cit. 81) gives the date A D 817-836. 8 See p. 52
- 8a Petech, Mediaeval History of Nepal, 29
- 9. See above p 47. 10 JAS, vol I No I, 1959, p 47.
- JAS, Vol. 1 No. 1, 1909, p. 21.
  Petech, Medicaral History of Nepal, 28-32.
  A Catalogue of Palm-leef and Selected Paper Manuscripts belonging to the Durbor Library of Nepal by H P Sastin, p. 21.
  C Vol. III, p. 161
  This is implied by the Haiyungthal plate of Harjara-varman, though, on account

- 14 This is implied by the Halyungthal paste of Halyara-varman, though, on account of some lacume, the meaning of the passage is not quite clear 18 Hayungthal Plate and the Bargaon CP. of Ratnapalia (v 9).
  16 Teppur CP of Vananalia, vv. 6-7.
  17. Novogon CP of Bala-varman, v 10
  10. According to the published reading of the Texpur CP. of Vananalia the name According to a pointsize reading of the respire Cr. or vanamas the name is Pralamba. But as this reading goes as far back as 1840, and the original plates are lost, we have adopted the reading Salambha which is quite clear in the newly discovered Parbatiya Plate of Vanamašia (El. XXIX, 145).
   For, as noted below, his son or nephew was on the throne in A.D 829.
- A. B. B. Diecel Delaw, ins son or negative was on the throne in A.D. Ger.
   Harjan-varman has been thirther to regarded as the son of Prillambha But the newly discovered Parbstrya plate of Vanamalla, referred to in fin 6 above, shows that Harjara was the son of Arath, brother and successor of Saliambha. Thus was first pointed out in PHC, XII 157-5 by Self K. Dutta
   References are to the "Exat's of Important Interreptions" gureen on p. 61.
- 23. This is inferred from Ins. No. 2 which contains an order issued by Yuvarana Vanamāla.
- Ins. No. 4. Hoernle took Jayamāla and Vīravāhu to be separate kings, but Kielhorn regards the two as identical. This view is also accepted in KSS (cf. DHNI, I. 246).
- 25. Bargaon CP of Ratnapala, JASB, LXVII, 99.

 Vol. III, pp. 144 ff.
 Mr. R. D Banern thinks that "most probably they (the Karas) also claimed descent from Naraka, like the early kings of Kamarupa" (El XV. 2.) Cf. above, Vol III, p. 88.

DKA. 54.

29 Misra, op. cit. 80-82.
30. For the date, cf. Ganjam Grant of Jayavarma-deva (IHQ, XII. 489). The date of the date, cf. Ganjam Grant of Jayavarma-deva (IHQ, XII. 489). of this inscription has been read as 50 by Mr. Misra who edited the Plates, but the facsimile published by him shows that the symbol should be read as 20.

- the facamile published by him shows that the symbol should be read as 20, Mr. Mira does not seem to notice that the symbol is different from that in Noulpur Plate which he reads as 50 (op. ct. 7, ct. also the chart facing p. 55).

  31. The date has been read as 8 by Mr. R. D. Bancji (R. Xv. 1), 54 by Mbra (10, ct. 7), and 64 by Bhandarkara (Last Mr. 312), newly discovered plate, now in the Utkai University, Cuttack. Dr. D. C. Sucra, while announcing this discovery (JOR, XVIII, 49), considered it possible, though not very likely, that this king might be identical with No VII But later he seems to have excluded the possibility and definitely regarded the two as separate rulers (JASL, XVIII, 19, 16, ft. 1). This seems to be the more reasonable view.

  32 An unpublished article of Dr. D. C. Sucrav refers to the recently discovered Band he kings Nos X. and X. I having doed without leaving any issue, the throne passed to Tribhuvana-Mahádevi II, the queen of No X. This statement is in conflict with the later records which vouch for the existence of two yous of
- conflict with the later records which vouch for the existence of two yons of No. XI (Nos XII, XIII), who actually ascended the throne after XI. The only reasonable explanation seems to be that there was a party in the state who, for some reason or other, did not recognise Nos XII and XIII to be legitimate sons of No XI and set up Tribhuvana-Mahādevi II as a rival claimant to the throne after the death of No XI Evidently she was overthrown, probably after a short reign, and No XII obtained undisputed possession of the kingdom. For further discussion about her reign, cf. the section on Somavamsis, Ch VI III
- 31 The dates was read as 280 and 287 by Bhandaukar (Lott 8) to 113 14101
  The second date was read as 387 by Panday (JBORS, V 371) But cf
  El XXXI 81
  55 El, XXVI 248

36. PIHC, XII 69 37. Mr Musta has made this assumption, of the genealogical table on p 71 of his book

38 EL, VI 13 39 EL, VI 136 40 EL, XV 363 Mt S C De, who supports this view, even goes further and icgards Subhākara as the king of Orissa who initiated Rāhulabhadra in Mantrayana (PIHC, XII 69) Musta op cut 76 In the Neulpur plate the akara is indistinct, but it is quite

clear in the other inscriptions. There is no doubt that the name should be read

s Subhākai a

- 42. Misrs, op cit 72 ff. Misrs's statement that Kielhorn took the 'era of the Gantam Plate of Dandi-Mahadevi as the Harsha era is wrong. Keilhorn referred the plate dated 187 to the thriteenth century A D (EI, VI 138) Dr D C Streates the date of the Karas to Harsha Era (JKHRS, II. 103-4). But he has recently informed me in a private letter that a newly discovered inscription in Orissa "seems to suggest that the era used in the inacriptions of the Bhauman Karas started from a date about the beginning of the 9th century AD." 43 Cf R D Bancry's view about the date of the Neulpur Plate (EI, XV. 1) On
- 43 Cf. R. D. Baneryis view about the date of the Neulpur Plate (El. XV. 1) On the other hand, Mr. A. Ghosh thunks that the characters of the Khadpada inscription. Turn more or less similar to those of the Ganjam plates of Sasiahas. Supplied the control of the Canjam of the Canja

be dated about the middle of the tenth century A D. (JASL, XVII. 247).

### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

- 48. Misra, op cit. 87. This view is supported by Dr. D. C. Sircar who has discovered a fragmentary inscription of Subhākara I amid the ruins of the Hamsesvara temple at Swadisapura, not far from the celebrated Vinsi of the rismosevers temple at Swadisapura, not far from the celebrated Vinsi temple of Jälpur. This is the only record of the Karas so far found within the boundaries of modern Jälpur (JASL, XVII. 15).

  19. JBORS, XVII. 105; XV. 83-4; BKO. 147.
- 50. El, XVIII. 286.
- 50. 51, AVII. 260.
  51. Edited by R D. Banerji (JBORS, XVIII 387) and S. Rajaguru (JKHRS, I. 181), and commented upon by Dr. D. C. Surear (IHQ, XXVIII 229). The name Yathäsukha was read as Pathäsukha by Rajaguru, and the name of Mallagambhira as Pallagambhira by R. D. Banerji. The date was read as 800 by Banerji, as as ranagamonars by R. D. Banerit. The date was read as 800 by Hanerit, as 1012 by Ranguru, if by Dr. B. Maner (bp. ett. 165), and it by Dr. Sirear. The strict of the strength of the strict of the strength o
- Decogning to a containeral anne, range consemporateous with the simulation of Verigiuvakas. But his chronological ideas are not very clear. In one place (p. 223) he says that Satrubhanja Bourished considerably after the regno (p. 223) he says that Satrubhanja Bourished considerably after the regno the Annabhanja doout the modello or the third quarter of tenih century). But on the very next page he remarks that "the use of the numerical symbols instead of decumal fagures in the record of Satrubhanja Mangalarija (t.e. Tekkal) Plates) would, however, suggest that he flourashed before the eleventh century.

  33 ABORI, XVII. 383

  53 ABORI, XVIII. 328

  55 JBORS, XV S

  56 Takkai Pl. of h 51 above.
- JBORS, XVII. 104. EI, XXIV. 15.
- 58 It is, however, possible to identify him also with king No VI or X. In that case we shall have a new branch or a continuation of the old family Antirigan CP. EI, XVII. 282, 298
- See above, fn. 51
- This was originally suggested by B. Misra (op. cit 104) and Dr. Bhandarkar (List No 2053, fn 2), and later by Dr. D. C. Sircar (PIHC, XII 128)
- G3 Cf IHQ, XXVIII. 228.
- See above, p. 67
- 65 Baud Plate, JBORS, II 356.
- JAHRS, VII 109
- of Ranabhañja (JBORS, VI 269). 67
  - 68 JAHRS, XIX 191. 69 IHQ, XXVIII. 227-8
- 70
- Above, Vol III, pp 221 ff.
  For detailed discussion and alternate views, cf. BKO, 137 ff.
- 72 JASB, XL (1871), 161, EI, XXV. 147
- 73 ASI, 1922-3, p 124, 1923-4, p 85, 1924-5, p 111 Generally speaking, the architecture and sculpture of Orissa during this period show a far greater progress and development than we could reasonably expect from the petty principalities ruling there. We have, therefore, devoted more space to its history than would
- be justified by its political importance 74 It may be more than a thousand years if we regard Disabhanja of Sitabhinji ins. as flourishing in the fourth century A D. (see fn. 68 above).
- For inscriptions, cf. JASB, V (1909). 347; XII. 291. DHNI, I 420
- 77. Misra, Orissa under the Bhauma Kings, p. 41.
- 78 JBORS, VI 236. Bhandarkar thinks that the record refers only to Vinitatunga, the donor, and his son Khadgatunga (Bh List No 1747)
- 79 There are striking resemblances between the wordings of the Bonai Grant and the Tunga charters Both again refer to the king Vanaryasatru
  89 JBORS, II 417. The Editor reads the date of the Grant as 99, but this is very doubtful.
- JBORS, VI. 241; XXXI 159. Bhandarkar thinks that the plate only mentions Uditavarāha or Udayavarāha and his son Tejavarāha (List No 1754).
- 82 Vol. III. p 68.

- For the inscriptions of this dynasty, cf EI, XII. 156; JASB, LXIV (1895). 123 ff; JBORS, II. 188 ff; 395 ff. All the plates are issued from Kodâlaka or Kodâlaka which has been identified with Kuâlu in the Dhenkanal State (JBORS, XVI. 453). 84. H. P. Sastri takes Rana-stambha I as son of Kula-stambha (JBORS, II. 400),
- but cf. El, XII. 158.
- H. P. Sastri takes Haga-stamma I as son on Anna-summa (PDDR). The Dut Cf. Ef. MI. 158. P. Sastri he made a land-grant in Rådha-mandala or According to Sastri, still exists in the Hooght Distract, and a section of its inhabitants still call themselves Sukli (JBORS, II. 188-71). But as Dr. D. C. Sircar has shown, the view is seroneous and there is no reason to suppose that Rana-stambla conquered any part of West Bengal as Sastri supposed (JOR, XVIII. 45).
   JI. XIV. 112, JASB, 1868, p. 124; 1811, pp. 443, 447; DRIV, I. 439.
   JERS, IV. VIII. 458, 1869, p. 124; 1811, pp. 443, 447; DRIV, I. 439.
   JERS, XV. 124; JASB, 1869, p. 124; 1811, pp. 443, 447; DRIV, I. 439.
   JERS, XV. 482-3.
   JERS, XV. 482-4.
   <

- (Life, No. 2943). The hundredut ngure, powever, seems to denote ow, as more are two distinct adjuncts, on shove and one below the letter i which is usually care two distinct adjuncts, on show an one of the property of the
- 92. PIHC, XII. 127.

### CHAPTER V

### CENTRAL AND WESTERN INDIA

### I. THE CHANDELLA DYNASTY

After the break-up of the Pratihāra Empire a number of dynasties rose to power in Central and Western India. One of them, known as Chandella or Chandratreya, held sway over the country now called Bundelkhand.

The Chandellas trace their descent from the sage Chandratreya, who was born of the Moon. Their social status was equal to that of the Chahamanas. The bards mention them as one of the thirtysix Raiput clans. The dynasty was founded by Nannuka in the first quarter of the ninth century AD. Epigraphic records connect the early kings of the family with Kharjuravahaka, the modern village of Khairaho, in old Chhatarpur State, Bundelkhand, Nannuka appears to have ruled over the country around this place, which was the early capital of his family. At this time the Pratihara Empire under Nagabhata II extended up to Kalanjara-mandala (Kälinjar) which is nearly forty miles north-east of Khajraho and is situated in the Banda District, in Uttar Pradesh. Deogarh, in the Jhansi District, Uttar Pradesh, was within the kingdom of the Pratiharas. Khairaho, which lies between Deogarh and Kalinjar, was obviously under the supremacy of the Pratihara kings, and the early rulers of the Chandella dynasty may therefore be regarded as vassals of the Pratiharas of Kanauj. Nannuka was succeeded by his son Vākpati, who probably flourished in the second quarter of the ninth century. The Vindhya hill is said to have been the "pleasure ground" of Vakpati. It probably means that he fought battles in this region, for at this time the Vindhya hill was the target of attacks of a number of kings, viz. the Pratīhāra Bhoja, the Pāla Devapāla, and the Kalachuri Kokkalla I. Vākpati had two sons, Jayasakti and Vijavašakti. Javašakti, who was also known as Jejjaka and Jeja, succeeded him on the throne. Henceforward the country ruled by the Chandellas was called Jejākabhukti after his name. Javašakti appears to have had a daughter named Natta who was given in marriage to the Kalachuri Kokkalla I. Javaśakti was succeeded by his vounger brother Vijavaśakti, also known as Vijiaka. Both these brothers may be taken to have flourished in the third quarter of the ninth century. The Khajraho inscription states that Vijaya subdued the neighbouring countries, and "on his warlike expeditions reached even the

southernmost point of India." This has led Dr. R. C. Majumdar to suggest that Vijaya was probably an ally of king Devapāla of Bengal and accompanied him in his southern expedition. Vijaya was succeeded by his son Rāhila. There is a village named Rāhilya, two miles south-west of Mahobā, in the Hamirpur District, Uttar Pradesh. A tank in this village, on the bank of which stands an old ruined temple, is known as Rāhilyasāgara, and tradition ascribes the foundation of both to Rāhila-varmā. If Rāhila-varmā is identical with the Chandella king of this name, Mahobā, the ancient Mahotsava-nagara, must have been included in the Chandella kingdom during this period. After the death of Rāhila, his son Harsha ascended the throne.

Harsha ruled approximately from A D 900 to 925 The Chandellas evidently exercised greater political power during the reign of this king. The Khajrāho inscription reports that Harsha established king Kshitipāladeva on the throne. As has been mentioned above,<sup>2</sup> it is generally held that Kshitipāladeva is identical with the Pratihāra Mahipāla I, and Harsha helped him to recover his throne of Kanauj after it was captured by the Rāshirakūta Indra III about AD. 914. This valuable military service, rendered by Harsha, won for his family a high political status <sup>3</sup> Harsha married a Chāhamāna family rulng in the Mālava region

After the close of Harsha's reign (c. A.D 925), his son Yaśovarman, also known as Lakshavarman, assumed the royal state. As noted above, the disintegration of the Pratihara Empire began about this time, and Mahendrapāla II's successor Devapāla! was unable to keep in check the revolutionary forces. Yasovarman, who was a contemporary of Devapala, made use of this opportunity for enhancing his political power and defied the authority of the Pratihāras. The Khairāho inscription states that he was a scorching fire to the Guriaras. He conquered Kālaniara, which had been in the possession of the Imperial Pratiharas, and pushed the northern boundary of his kingdom up to the banks of the Yamuna He is said to have made the Yamuna and the Ganga his pleasure lakes when he went out for the conquest of the regions. After consolidating his position in Bundelkhand, Yasovarman directed his army against his southern neighbours. About this time, the Kalachuri Yuvarāja I was ruling the Chedi country from his capital Tripuri near Jubbulpore, and the Paramara Siyaka II was governing the adjoining country of Mālava as a vassal of the Rāshtrakūta Krishna III. Yaśovarman fought successfully with both Yuvaraja I and Sivaka II, and pushed the southern boundary of his kingdom up to the borders of

Chedi and Mālava. In the course of these campaigns he seems also to have come into conflict with the Somavansī kings of Southern Kosala, who suffered defeat at his hands. He is also known to have led expeditions against distant countries.

In the middle of the tenth century Bengal was passing through a period of stress and strain. The Kambojas deprived the Pälas of their sovereignty of Gauda and established their supremacy over that country. The Pala king Gopala II was forced to take shelter in Magadha and Mithila. During this period of turmoil Yasovarman invaded the territories of the Palas and the Kambojas. He is said to have conquered Gauda and Mithilä. The Khajraho inscription states that Yasovarman "equalled" the forces of the Khasas, the Kāśmīrī warriors perished before him, and he was to the Kurus what a storm is to the trees." Yaśovarman's contemporary kings of Kāshmir were Yasaskara, Samgramadeva, and Parvagupta. Lohara, modern Lohrin, in Käshmir, was under the rule of the Khaśa chiefs. About this time Chanduraja scems to have been on the throne of Lohara, and the Tomaras of Delhi were in possession of Kurukshetra. It does not seem likely that Yasovarman, in the course of conquest, went as far as Käshmir forcing his way through the Punjab. This statement may, therefore, be taken as a vain panegyric of the poet.

Yaśovarman was undoubtedly a general of high order. He appears to have come to terms with his overlord Devapāla, whose nominal sway he continued to acknowledge. He received an image of Vishnu from Devapāla, which in turn had been received by Devapāla's father Herambapāla' from Sāni, king of Kīra or Kāngrā Valley. Sāhi obtained it from the lord of Bhota or Tibet. Yaśovarman erected a magnificent temple at Khajrāho, which is now identified with the Chaturbhuja temple, and installed in it this image of Vishņu. He also dug a beautiful tank. He was succeeded by his son Dhańza.

Dhanga and his successors took pride in calling themselves the lords of Kālañjara. Dhanga acknowledged the supremacy of Vināyakapāla, the successor of the Prathāra Devapāla, at least up to A.D. 954.7 At this time the Chandella kingdom extended "as far as Kālañjara and as far as Bhāsvat, situated on the banks of the river of Mālava; from here also to the river Kālindi, and from here also to the frontiers of the Chedi country and even as far as that mountain called Gopa." Bhāsvat is the modern Bhilsa on the Betwā river in old Gwālior State, Kālindī is the Yamunā, and Gopa is Gwālior. Thus in the early part of the reign of Dhanga, Gwâlior, the Yamunā, Kālañjara, northern border of the Jubbulore District, and Bhilsa

were the extreme limits of his kingdom. He obviously inherited this kingdom from his father Yasovarman. He could not, however, retain Gwalior for a long time as some time before A.D. 977 Vairadāman, son of Lakshmana, of the Kachchhanaghāta family, invaded Gwalior and forced Dhanga and his overlord, who seems to have been the Pratihara Vijayapāla, to surrender it to him. It is claimed that Vajradaman conquered Gopagiri by defeating the king of Gädhinagara, i.e. Kanauj. A stone inscription of the reign of the Mahārājādhirāja Vajradāman, dated V. S. 1034 (= A.D. 977) has been found at Gwalior. This discomfiture of the king of Kanaui seems to have encouraged Dhanga to rise against him. He invaded his kingdom and inflicted a crushing defeat on him. The eastern portion of the Pratihara kingdom to the north of the Yamuna now passed into the hands of the Chandellas. In A D. 998 Dhanga issued an inscription from Kāśikā (Banaras). Probably from the base at Banaras, Dhanga led a successful military campaign against Anga or Bhagalpur, which was within the kingdom of the Palas, and Rādhā or West Bengal. The Pāla kings Vigrahapāla II and Mahīpala I were his contemporaries. In the first quarter of the eleventh century Southern Rādhā was under the rule of Ranaśūra of the Sura family. Ranasura's predecessor probably had to bear the brunt of Dhanga's attack. The Somavamsi kings of Kosala had also to yield to his forces. During his southern campaigns he seems to have come into conflict with the kings of Andhra and Kuntala. Andhra was under the rule of the Eastern Chalukyas. The Rashtrakūta supremacy in Kuntala was put to an end by Taila II of the Chālukya dynasty in c. A.D. 972. The king of Kuntala, who was an adversary of Dhanga, cannot be identified. The claim of the court-poet that Dhanga defeated the kings of Kratha, Simhala, and Kanchi seems to be a hyperbole.

Firishta relates that Jayapāla, king of the Punjāb, in order to save his kingdom from the attack of Amir Sabukţigin, sought help from the kings of Northern India, and the Rājā of Kālinjar was one of those who responded to his call The confederacy of the Hindu chiefs met Sabuktigin near Lamghan and was badly defeated about A.D. 989 The Rājā of Kālinjar was evidently Dhanga. The authenticity of the statement that the chiefs of Hindusthān joined in this battle has been called in question, as it does not find mention in the records of earlier authorities. There is, however, definite evidence to prove that Dhanga came into conflict with the Muslims. An inscription from Mahobā states that he, "by the strength of his arms, equalled even the powerful Hamvīra." It is obvious that Hamvīra refers to a Yamīni king of Ghaznī, who bore the title Amir. So Firishta's report may be accepted as historical.

Dhanga was the first independent king of the Chandella dynasty, He bore the title Mahārūjādhirāja, which indicates his independent sovereign status. A number of temples were erected at Khajrāho during his reign. Prabhāsa, born in the lineage of Gautama Akshapida, who was competent to explain the Nyāya doctrine was appointed his chief minister. The dates of the inscriptions of Dhanga's reign range from A.D. 954 to 1002. He died shortly after A.D. 1002, at the age of one hundred, at Prayāga. He was succeeded by his son Gaṇḍa.

### II. THE KALACHURIS

### 1. The Kalachuris of Tripuri

The kingdom of the Chandellas was bordered on the south by that of the Kalachuris of the Chedi country. The Kalachuris, also known as the Haihayas, were an ancient race.8 The Kalachuris of Chedi are sometimes referred to as the kings of Dahala-mandala, the capital of which was Tripuri, now a village known as Tewar, six miles west of Jubbulpore, Madhya Pradesh. The earliest known king of this Kalachuri dynasty is Kokkalla I.9 Dahala-mandala was ruled by a king named Lakshmanarāja in A.D. 841-2. It is known from the Sanjan copper-plate of Amoghavarsha that the Rashtrakuta Govinda III (A.D. 794-814), after conquering the Dahala country. placed one of his servants there. This Rashtrakuta officer, who was made the governor of Dāhala, was probably Lakshmanarāja or his predecessor. Kokkalla I, whose relationship with Lakshmanaraja is not known, ascended the throne of Dahala shortly after AD. 842.10 The date of his accession may be fixed approximately at A.D. 845. Kokkalla was one of the greatest generals of his age. Shortly after his accession he involved himself in a war with the Pratiharas of Kanaui and their feudatories The Pratihara Bhoia I failed to check the invading Kalachuri army. The Kalachuri Sankaragana (of Sarayupāra in U.P.) the Guhila Harsharaia (of Dhavagarta, i.e. Dhod in Mewar) and the Chahamana Guvaka II of Sakambhari (near Aimere), all of whom were vassals of Bhoja, yielded to the forces of Kokkalla. who is said to have carried away their treasures. Kokkalla granted Bhoja and his feudatories 'freedom from fear', which probably means an assurance that he would not lead any more aggressive campaign against their territories.11 In the course of his marauding excursions in Raiputana Kokkalla seems to have come into clash with the Turushkas, who were obviously Turkish soldiers in the service of the Arab governors of Sindh. The Turushkas had to acknowledge defeat at his hands. To the east Kokkalla is said to have reached Vanga or East Bengal in the course of his military campaign, and plundered the wealth of that country. The king of Vanga at this

time was in all probability Käntideva, 12 who was in possession of Harikela, which is a synonym for Vaiga. In the latter part of his reign Kokkalla was engaed in a war with the Räshtrakütas of the Deccan. Kokkalla vanquished the Räshtraküta king Krishna II (A.D. 878-914) who was his son-in-law, and invaded Northern Konkan. Konkan was at this time ruled by a feudatory of the Räshtrakütas named Kapardin II of the Silähära dynasty, who readily submitted to the Kalachuri army. A treaty was ultimately concluded between the Kalachuris and the Räshtrakütas.

All these conquests made by Kokkalla, though they did not cnable him to acquire new territories, certainly raised the Kalachuri dynasty to the rank of the imperial ruling families of the age. Kokkalla married a Chandella princess, who seems to have been the daughter of King Javasakti. 13 He had eighteen sons, all of whom, except the eldest, were made rulers of different mandalas or Divisions. A descendant of one of these younger sons of Kokkalla subsequently founded a kingdom in Dakshina-Kosala, the capital of which was Tummana. Kokkalla had a daughter who was given in marriage to the Rashtraküta Krishna II during the reign of Amoghavarsha I. The names of only two sons of Kokkalla are known. Sankaragana and Ariuna. Sankaragana, also known as Sankila and Sankuka, was evidently the eldest and succeeded him to the throne. Kokkalla was a contemporary of the Rāshtrakūta king Krishņa II, who ascended the throne in c A.D 878. Sankaragana was on the throne of Dahala when Gunaka-Vijavaditva III of the Eastern Chālukya dynasty, whose reign terminated in A D. 888, was the king of the Andhra country. Hence Kokkalla must have been succeeded by Sankaragana some time between A.D. 878 and 888

Sankaragana assumed the titles Mugdhatunja, Prasadhadhavala, and Raavyraha. He fought with a Somavainisi king of Kosala, and conquered from him Päll, twelve miles north-west of Ratanpur, in the Biläspur District, Madhya Pradesh. He could not utilise his energies for further conquests as his help was sought by his brother-in-law, the Räshtraküta Krishna II, against the Eastern Chälukya king Vijayāditya III, who had invaded the Deccan. Sankaragana, at the head of the Kalachuri army, joined Krishna II at Kiranpura, now a small town in the Bäläghät District, Madhya Pradesh. A great batile was fought there with the Eastern Châlukyas in which both Sankaragana and Krishna II were worsted. The Kalachuris and the Räshtrakütas were forced to retreat, and Kiranapura was burnt by the Châlukya general, Panduranga. The Maliyapundi grant of Amma II states that Vijayāditya III "terrified Sankila, the lord of the excellent Dāhala, who was joined by the ferce Vallabha,

and burnt Kiranapura." The Pithāpuram inscription reports that Vijayāditya frightened Sankila, residing in Kiranapura and joined by Krishna. Thus Sankaragana's engagement with the Eastern Chālukyas resulted in his complete disconfiture. The claim of the Bilhari inscription that he raided the Malaya country does not seem to have any historical basis. He had two sons, Bālaharsha and Yuvarāja I, and a daughter named Lakshmi. Lakshmi was married to Jagatunga, son of the Rāshtrakūja Kṛishna II. Lakshmi gave birth to Indra III, who succeeded to the throne of his grandfather. Vijambā, the grand-daughter of Sankaragana's younger brother Arjuna, was given in marriage to Indra III. Sankaragana died in the latter part of the ninth century and was followed on the throne by Bālaharsha. Nothing particular is known about the reign of Bālaharsha. He was succeeded by his younger brother Yuvarāja I, who assumed the title Kewāranarsha.

Yuvarāja flourished in the second quarter of the tenth century. He inherited the military skill of his father and grandfather. In the course of his conquests, he reached the Gauda country and defeated its king, who was either Rājyapāla or his son Gopāla II of the Pala dynasty. Kalinga, which was at that time ruled by the Gangas, had to bear the brunt of his attack. In the latter part of his reign he had, however, to suffer some military defeats The Chandella Yasovarman, in his endeavour to push the boundary of his kingdom further south, came into conflict with him. Though the Chandellas claimed to have won a victory over him, they did not seem to have been able to acquire any part of the Kalachuri kingdom. At this time the Räshtrakūtas reduced him to a very critical situation. He gave his daughter Kundakadevi in marriage to the Rashtrakūta Amoghavarsha III Vaddiga, who ruled from A.D 936 to 939. Amoghavarsha's son by this Kalachuri princess was Krishna III. who ascended the throne of the Deccan in A.D. 939-40. Krishna III led a successful expedition against Kālañjara during the reign of his father Some time after his accession Krishna III invaded the kingdom of his maternal grandfather Yuvarāja I The Kalachuris failed to rise equal to the occasion and suffered a heavy defeat with a disastrous result. The whole of Dahala-mandala was now at the mercy of Krishna III. The Karhad inscription of this Rashtrakuta king, dated A.D. 959, states that he "conquered Sahasrārjuna (s.e. the Kalachuri king), though he was an elderly relative of his mother and his wife." A stone inscription at Jura, in old Maihar State, Baghelkhand, proves that the Räshtraküta Empire extended at least for some time up to Maihar during the reign of Krishna III. The Räshtrakūtas could not, however, keep the kingdom of the Kalachuris

under their subjugation for long. Yuvarāja I rallied his forces and succeeded in driving them out of Dāhala. The Bilhari inscription mentions his victory over the Karpājas and the Lāṭas. Lāṭa or the Southern Gujarāt formed part of the Rāshṭrakūja Empire. The great poet Rūjašekhara evidently refers to this battle when he states that "Yuvarāja (I) won a victory over Vallabha, who formed a confederacy with other chiefs." This achievement of Yuvarāja was a memorable event in the history of the Kalachuris. To celebrate this victory Rājašekhara staged his drama Viddhašālabhañjikā at the court of Yuvarāja. The authenticity of the statement in the Bilhari inscription that Yuvarāja I raided Kāshmir and the Himālaya may well be doubted. It has been noticed above that the Khajrāho inscription puts forward similar claims on behalf of the Chandella Yasovarman. the northern adversary of Yuvarāja I.

Yuvarāja I helped the Saiva ascetics in preaching their doctrine in his kingdom. There was a famous Saiva monastery known as Golaki-matha in the Dahala-mandala, which was founded by Durvāsa. Sadbhāvaśambhu, a remote successor of Durvāsa, and the high priest of the Golaki-matha, received from Yuvarāja a large number of villages for the maintenance of that monastery. Yuvaraja I married Nobala, the daughter of the Chaulukva Avanivarman, who resided at the city of Mattamayura. There was a Saiva monastery in this city, which exercised tremendous influence over that part of the country during this period. Yuvarāja I invited Prabhāvašiva of this monastery to his kingdom and entrusted to him the charge of a monastery, which was built at great cost, and which was richly endowed by the king. At Chandrehi, twenty-nine miles south of Rewa. Baghelkhand, there are remains of a temple of Siva and a monastery. This might have been the monastery over which Prabhāvaśiva had been placed in charge. Yuvarāja built a magnificent temple at Gurgi, twelve miles east of the Rewa town. The place is now in ruins. The queen Nohalā erected a temple of Siva at Bilhari, in the Jubbulpore District, and granted seven villages for its maintenance

The poet Rājašekhara, who lived for some time at the court of the Pratihāra Mahendrapāla and his som Mahīpāla of Kanauj, was also intimately connected with the Kalachuri kings of his time. The poet remarks that "of rivers the Mekalasutā (i.e. Narmadā), of kings Raṇavigraha, and of poets Surananda are the ornaments of the country of Chedi." This obviously refers to the poet's association with the court of Tripurī during the reign of Sankaragana Ranavigraha, the father of Yuvarāja I. Rājašekhara says that he wrote the drama Viddhastālabharjikā to please Yuvarājadeva, and as already men-

tioned, it was staged in the court of the Kalachuris at the orders of the assembly of Yuvarāja (Yuvarāja-parishad). He seems to be identical with the 'wonder-struck poet Rājašekhara,' mentioned in the Bilhari inscription of the time of Yuvarāja II, grandson of Yuvarāja I. Bhākamišra was the chief minister of the king. Yuvarāja I was succeeded by his son Lakshmaṇarāja, who probably flourished in the third ounter of the tenth century.

Lakshmanaraja pursued the traditional expansionist policy of his predecessors. His father, as has been noticed, plundered Gauda He raided the Vangala country or East Bengal, which was at this time probably ruled by Trailokya-chandra of the Chandra dynasty. It was apparently during this eastern campaign that he came in contact with the king of Odra or Orissa, and obtained from him an effigy of the serpent Kāliva, wrought in jewels and gold. About the same time Lakshmanaraja won laurels by inflicting a defeat on the king of Kosala, who may be identified with Mahabhayagunta, son of Sivagupta, of the Somavamsa. After finishing his eastern conquests, Lakshmanaraja invaded the western region with all his infantry, cavalry, elephant forces and feudatory chiefs. He humbled the chief of Lata, who seems to have been a feudatory of the Rashtrakūtas of the Deccan, and won a victory over the king of Gurjara, who was evidently Mülarāja I, the founder of the Chaulukya dynasty in Anahılapätaka, modern Pätan in Northern Gujarät. Thereafter he reached Somanāthapattana, probably defeating Grāharipu of the Abhīra family, ruling in Junagadh, in his way. On that occasion he dedicated the effigy of Käliya, which he had received from the king of Odra, to the god Someśvara. The statement of the Gaharwa inscription of Karna that Lakshmanaraja conquered Kashmir and the Pandya country is obviously an exaggeration.

Like his father Lakshmanarāja also extended his patronage to the Saiva teachers. He handed over the monastery of the holy Vaidyanātha, which was situated at Bilharı or in its neighbourhood, in the Jubbulpore District, to the Saiva teacher Hridayasīva of the Mattamayūra sect. His minister Bhaṭṭa Someśvara Dikshita, son of Bhākamiśra, prime-minister of Yuvarāja I, built a temple of Vishņu at Karitalai, in the Mudwara sub-division of the Jubbulpore District. Lakshmanarāja himself, his queen Rāḥaḍā, and his son Sankaragana made donations for its maintenance. The Lakshmana-sāgar tank at Bilhari was probably dug by this king. Besides Sankaragana, he had another son named Yuvarāja II, and a daughter named Bonthādevī, who was married to the Chālukya Vikramādityā IV. Bonthādevī's son Taila II put an end to the rule of the Imperial Rāshṛrakūṭas, and re-established the sovereignty of the

Chālukyas in the Deccan. Lakshmanarāja was succeeded by his son Sankaragana, who was a great devotee of Vishnu (parama-Vaishnava). His reign was uneventful and he appears to have ruled for a very short period. He was succeeded by his younger brother Yuvarāja II.

Yuvarāja II ruled in the last quarter of the tenth century. He reconstructed the city of Tripuri in order to enhance its beauty and grandeur. Both Yuvarāja II and his brother Sankaragana lacked that military prowess which brought success to their predecessors. The enemies of the Kalachuris took advantage of this situation and declared war on them. Chālukya Taila II, the king of the Deccan, notwithstanding the fact that Yuvarāja II was his maternal uncle, attacked his kingdom and carried on raids in the Chedi country. Muñja, the Paramara king of Malava, who made a bid for paramount position in Central and Western India, also fell upon the Kalachuris. In vain did Yuvarāja II try to defend his capital Muñja made a triumphal entry into the city of Tripuri and held it for some time. Some Kalachuri generals lost their lives in the battle, and Yuvarāja appears to have fled from his capital. After the withdrawal of the Paramāras from the Chedi country the chief ministers did not allow Yuvarāja II to assume royalty owing to the abject cowardice he had shown on the approach of the Paramaras, but placed his son Kokkalla II on the throne

Yuvarāja II is said to have made donations to the holy Someśvara. His reign appears to have come to a close before the death of Muñja, which took place between AD 993 and 998. The Kalachuris regained their power and prestige under the guidance of Kokkalla II. Kokkalla led an expedition against the Guriara country, and defeated its king, who may be identified with the Chaulukya Mūlarāja or his son Chāmundarāja. He also avenged the defeat inflicted by the Chālukya king Taila II on his father by a successful invasion of the Deccan. He is said to have forced the king of Kuntala to live in Vanavāsa. About this time Kuntala (Deccan) seems to have been ruled by the Chālukva Satyāśraya, There seems to be a pun in the word Vanavasa, which may be referring to Banavāsi, modern Shimoga Talug in Mysore, which was situated in the kingdom of the Chalukvas of the Deccan. To the east. Kokkalla advanced up to the Gauda country, which was then ruled by the Päla Mahīpāla I. Kokkalla is said to have forced the Gauda king to take shelter in the watery fort of the sea. Thus Kokkalla succeeded in re-establishing the authority of his family, which had suffered an eclipse during the reign of his father.

### 2. Kalachuris of Sarayupāra

At the time when Kokkalla I and his successors were on the throne of Tripuri, a collateral branch of the Kalachuri family was ruling on the banks of the Sarayu, modern Gogra, which flows by the Bahraich and Gonda Districts, U.P. The territory over which it ruled was known as Sarayupāra. The earliest king of the family is Rajaputra, who flourished in the latter part of the eighth century. Rajaputra captured the Turagapati Vahali, destroyed the fame of Kiritin and other princes, and curbed the power of the kings of Prāchī (east). Vāhali and Kirītin cannot be identified. The leader of the kings of Prachi might have been Dharmapala of Bengal. Rajaputra probably defended his kingdom successfully when Dharmapāla was making conquests in Uttar Pradesh, Rājaputra's son and successor was Sivarāja I. Sivarāja I was succeeded by Sankaragana, who suffered a defeat at the hands of the Kalachuri Kokkalla I. Sankaragana flourished in the middle of the ninth century. He was succeeded by his son Gunambhodhideva, also known as Gunasagara I, who ruled in the second half of the ninth century. Gunambhodhideva defeated the king of Gauda. It has been suggested that he joined the Pratihara Bhoja when the latter invaded the kingdom of the Palas.14 It might have been in recognition of this service that Bhoia granted some territories to this Kalachuri chief

To the east of the territory of the Kalachurus lay the kingdom of the Malayaketu dynasty. Two inscriptions of this family have been found in the Gorakhpur District, U.P. The capital of the dynasty was Vijayapura, which was situated in the Uttara-girikataka. The city seems to have been situated at the foot of the Himālayas in the northern part of the Gorakhpur District. Three kings of this dynasty are known, viz. Mahārājādhirāja Javāditva I. his son Mahārājādhirāja Dharmāditva, and the latter's son Mahārājādhirāja Javāditva II. Javāditva II was ruling in A.D. 870. Later members of the Kalachuris of Sarayupāra are found ruling over the territories up to the banks of the Gandak, which included the Gorakhpur District It is not unlikely that the Pratīhāra Bhoja I. after putting an end to the rule of Jayaditya II, handed over the latter's kingdom to Gunambhodhideva. After Gunambhodhideva's death, his two sons Ullabha and Bhāmānadeva successively occupied the throne. Bhāmānadeva distinguished himself in a war with the king of Dhārā, the capital of Mālava, which was at this time ruled by the Paramara Vairisimha II as a vassal under the Rashtrakūtas of the Deccau. In the second quarter of the tenth century Mālava passed into the hands of the Pratībāras for some time.

Bhāmānadeva seems to have helped the Pratihāra Mahipāla I in wresting Mālava from the Paramāras. 10 He was followed on the throne in succession by Sankaragaṇa II Mugdhatunga, Guṇa-sāgara II, Sivarāja II Bhāmāna, Sankaragaṇa III, and Bhīma, each being the son of his predecessor. Bhīma, who flourished in the early part of the eleventh century, is said to have lost his kingdom by the decree of fate. The cause of his dethronement is not known, but probably he was worsted in a civil war. In AD. 1031 Vyāsa, son of Guṇasāgara II, was raused to the throne. Vyāsa's son and successor was the Mahārājādhirāja Soḍhadeva, who was ruling in AD. 1079. Soḍhadeva's kingdom extended from the Sarayu or Gogrā to the Gandak, and comprised the Bahraich, Gondā, Basti, and Gorakhpur Districts, in U.P. Nothing is known of the dynasty after Soḍhadeva.

### III. THE PARAMARAS

The kingdom of the Paramaras of Malava was conterminous with that of the Kalachuris of Chedi. It is generally assumed that the original home of the Paramaras was Mount Abu, in the Sirohi State, Raiputana. This assumption is based on a story related by Padmagupta Parimala in the latter part of the tenth century, and repeated in the later inscriptions of the Paramaras. According to this story the sage Vasishtha had a Kāmadhenu (wish-granting cow) which was stolen by the sage Viśvāmitra. In order to recover it, he made some offerings to the sacrificial fire on Mount Abu with holy incantations. A hero sprang out of the fire, forcibly carried the cow from Viśvāmitra, and returned it to his creator. Vasishtha, in recognition of this service, gave him the name Paramara, which means 'Slayer of the Enemy,' and made him king In the lineage of this here was born Upendra, who is the earliest known king of the Paramara dynasty. This story of the origin of the Paramaras is not mentioned in the inscriptions of the family issued prior to the second quarter of the eleventh century. The earliest known epigraphic record of the Paramaras, viz. the Harsola grant, which was issued nearly half a century before the time of Padmagupta, relates on the other hand, that the kings of the Paramara dynasty were born in the family of the Rāshtrakūtas of the Deccan.

Dhārā, modern Dhār, in Madhya Bhārat, was the capital of the main branch of the Paramāras. Sime it is known that Vākpati-Muñja, the seventh king of the dynasty, commenced his reign about A.D. 972, Upendra, who was also known as Kṛṣkhṇarāja, may be taken to have flourished in the first quarter of the ninth century. Shortly before A.D. 812 the Rāshṭrakūṭa Govinda III conquered Mājava by defeating the Pratīthāra Nāgabhaṭa II and handed it over

to one of his followers. As the early Paramära chiefs are known to have been vassals of the Räshtrakütas of the Deccan, the follower of Govinda III, who was made the ruler of Malava, was probably Upendra. Govinda III realised that Nägabhaṭa II would make an attempt to reconquer his home-territory of Malava and Upendra would not be able to resist him. So he commissioned Karkarāja, the chief of Lāṭa, to defend Mālava against the incursion of the Pratihāras. Nāgabhaṭa II could not reconquer Mālava though he succeeded in cauturing some of its outlying hill fortresses.

Upendra had two sons, Vairisimha I and Dambarasimha, Dambarasimha and his successors ruled in Vagada, corresponding to modern Banswara and Dungarpur, until the early part of the twelfth century, as vassals of the main branch at Dhara. Vairisimha I ascended the throne of his father. He was succeeded by his son Sīyaka I, whose son and successor was Vākpati I. Padmagupta does not mention the names of Vairisimha and Sivaka I, but merely states that there ruled in the Paramara dynasty more than one king between Upendra and Väkpati I. The Räshtraküta Amoghavarsha I, who was a contemporary of Upendra, Vairisimha, and Siyaka I, claims that he was worshipped by the king of Malava. The Udepur Prasastı mentions Väkpati I as the king of Avanti. It was probably during his reign that the Rashtraküta Indra III halted at Ujjain while advancing with his army against the Pratihāra Mahīpäla I. It is not unlikely that Väkpati I accompanied Indra III in that expedition. The Udepur Prasasti mentions that he led his army up to the banks of the Ganga. Vakpati's son and successor was Vairisimha II, also known as Vajrața. The successors of Indra III were busy with their own affairs at home till the accession of Krıshna III in A.D. 939. Mahīpāla I, who had suffered an 1gnominious defeat at the hands of Indra III, took advantage of the situation and invaded the Räshtrakūta Empire. Vairisimha II could not resist the invading army. Mahīpāla and his subordinate, the Kalachuri Bhamanadeva, the chief of the Gorakhpur Division, conquered all the territories up to the banks of the Narmada including Ujjayinī and Dhārā. A Pratīhāra governor was posted at Ujjayinī, The Paramāra sovereignty in Mālava had ceased till after A.D. 946 when Mahendrapāla II, son of Mahīpāla I, was on the throne of Kanauj. Shortly after this date Vairisimha II reconquered Mālava, apparently with the help of the Rashtraküta Krishna III. The Udepur Prasasti avers that Vairisimha proved by the strength of his sword that Dhara belonged to him. He was succeeded by his son Siyaka II. who was known also as Harsha.

Sīyaka II owed allegiance to the Rāshtrakūţa Krishna III. He ascended the throne at a time when the Pratīhāra Empire was

gradually disintegrating. His kingdom extended on the west up to the Säbarmati river beyond which lay the kingdom of the Chaulukya Mülarāja I. The chief of Kheţaka-manḍala, modern Kaira, in Gujarāt, was his ally. Siyaka defeated a chief named Yogarāja and, while returning to his capital, encamped on the banks of the Mahi river. This vanquished chief may be identified with the Chālukya Avanivarman Yogarāja II, the ruler of Saurāshira. To the north-west of Mālava was situated Hūna-manḍala, which was ruled by a chief named Jajjapa in the second half of the nmth century. Siyaka II claims to have defeated a Hūna chief, who was obviously one of the successors of Jajjapa. On the north-east, Siyaka II had to acknowledge defeat at the hands of the Chandella Yasovarman of Khajrāho. Yasovarman pushed the boundary of his kingdom up to the Mālava river, which is probably identical with the Vetravati, modern Betwā.

In the latter part of his reign Siyaka II decided to throw off the yoke of the Rashtrakūtas, and the death of the Rashtrakūta Krishna III presented a favourable opportunity. He refused to avow allegiance to Khottiga, successor of Krishna III, and openly revolted. Khottiga marched against the rebel, and was opposed by the latter at a place known as Kalighatta, on the banks of the Narmada. In this fateful battle Sivaka was assisted by the Paramāra Kamka, also known as Chachcha, the ruler of Vāgada, and the successor of Dhanika, a descendant of Dambarasımha. Kamka died fighting bravely with the enemy. Sīyaka succeeded after a hard fight in dispersing his adversaries. He pursued Khottiga up to Mānyakheta, the capital of the Rāshtrakūtas, which for the first time experienced the invasion of a foreign army. The city was plundered by the Paramaras without encountering any opposition (A.D. 972) The encampment of the Emperor was, however, bravely defended by the Ganga Mārasimha II. Sīyaka had eventually to withdraw from the Deccan, but he pushed the southern boundary of his kingdom up to the Tapti. He deserves credit for achieving the independence of his dynasty. On the north Siyaka's kingdom was bounded by that of the Mahārājādhirāja Chāmundarāja, who was ruling in old Jhālāwār State in A.D. 971.

Siyaka had iwo sons, Muāja and Sindhurāja. Merutunga relates that Muāja was not the son of Siyaka. Siyaka was, we are told, without any issue for a long time. Once, while touring the countryside, he picked up a new-born child from a tuft of Muñja grass. He gave him the name Muñja and adopted him as his heir Subsequently a child was born to him who was named Sindhurāja. The birth of the child did not, however, lead Siyaka to lessen his affection

towards Munja. He arranged that he should be succeeded by Munja and Sindhuraja successively. In the latter part of his reign he adopted the life of an ascetic and "clothed himself in the grass-robe of a royal sage." Munja succeeded him to the throne some "time between A.D. 972 and 974.

Muñia was also known as Utpala and Vākpatirāja II. and assumed the titles Srivallabha, Prithvivallabha, and Amoghavarsha, He inherited a kingdom which extended on the north up to the southern border of Jhālāwār, on the east up to Bhilsa, on the south up to the Tapti and on the west up to the Sabarmati. He directed his energies towards its further expansion. On the east, he defeated the Kalachuri Yuvarāja II and plundered his capital Tripurī. but could not annex any part of the Kalachuri kingdom. He led an extensive campaign against numerous states in Rājputāna. The Hunas of Huna-mandala vielded to his sword. The Guhilas of Medapata were the next victims of his attack. He destroyed the elephant forces of the king of the Guhilas, who was either Naravāhana or his son Śaktıkumāra, and plundered his capital Āghāta, modern Ahar, in Udaipur, Raiputana. The vanquished chief saved his life by taking shelter with the Rashtrakuta Dhavala of Hastikundi. This success brought Muñia on the border of the kingdom of the Chahamanas of Naddula, modern Nadol, in Jodhpur. He wrested from the Chahamana Baliraia Mount Abu and the southern part of Jodhpur up to Kirādu, sixteen miles north-west of Balmer. His attempt to conquer Naddula was, however, foiled by this Chahamana king. The conquered territories were divided between the princes of the Paramara dynasty for efficient administration. Muñia's sons Aranyarāja and Chandana were made the governors respectively of Mount Abu and Jābālipura, modern Jālor, in Jodhpur, His nephew Dusala, son of Sindhurāja, was placed in charge of Bhillamala or Śrīmala, modern Bhinmal, in Jodhpur, Successors of these princes ruled their respective territories for many years. Muñja invaded the kingdoms of Anahilapātaka and Lāta on the west. Mülarāja of the Chaulukva dynasty, king of Anahilapātaka. being worsted, fled with his family to the desert of Marwar. His army had at last to take shelter with the Rashtrakuta Dhavala of Hastikundî for safety. Muñja's adversary in Lêta was the Chaulukya Bārappa, the general of the Chālukya Taila II of the Deccan, Taila II, who had established his authority over the Deccan after overthrowing the Räshtrakütas, considered himself the master of the whole of the Rashtrakuta Empire. In order to recover the territories, which seceded from it, he sent his general, Barappa, to Lata and himself led successive campaigns against Mālava, Muñja

defeated Barappa and repulsed Taila's attacks six times. Then, in order to get rid of this menace once for all by crushing the military power of his sworn enemy, he thought of an aggressive campaign. His veteran minister Rudraditys did not approve of this, and tried to dissuade him from it. On being unsuccessful he requested the king not to cross the Godavari under any circumstances. Muñja led his army to the Deccan and crossed the Godavari in pursuit of the enemy, totally disregarding the advice of his minister. On receipt of this news Rudraditys, who had a premonition that a dire calamity would befall his master, committed suicide. The faithful minister preferred death to the shock of seeing the dismal fate of his master. Munja was soon entrapped in the country of his enemy and taken prisoner. Taila II took possession of the southern part of the Paramara kingdom, possibly up to the banks of the Narmada. and kept his adversary confined in the prison of his capital. Munia's officers went there in disguise, and made a secret plan for his rescue. But the plan was detected and on the orders of Taila the captive king was executed. Such was the tragic end of a great king, who was not only a great general and a great poet, but also a great patron of art and literature. The poets Dhananjaya, Bhatta Halayudha, Dhanika, Padmagupta, Amitagati and many others benefited from his munificence. He also dug many tanks and built a number of temples.

The death of Muñia took place between A.D. 993 and 998. He was succeeded by his younger brother Sindhuraja, who assumed the titles of Kumāranārāuana and Navasāhasānka. He defeated the Chālukya Satyāśraya, king of the Deccan, and recovered the territories which Muñja had to surrender to Taila II. The poet Padmagupta, who lived in his court also, composed a book Navasāhasānkacharita or the life of Navasāhasānka Sindhurāja. The book narrates how a king of the Naga dynasty, whose kingdom lay two hundred miles south of the Narmada, sought help from Sindhuraja against a neighbouring demon-king named Vajrānkuśa, Sindhurāja, along with the Vidvadharas, reached the country of the demons after crossing the Godavari and killed the demon-king in a battle. In gratitude the Naga king gave his daughter Sasiprabha in marriage to the victor. That the outline of this story, narrated by Padmagupta, is based on historical facts is admitted on all hands. It has been suggested that the Naga king was a chief of the Naga dynasty ruling in old Bastar State, and the demon-king was a chief of the Non-Arvan Mana tribe of Vaira, modern Wairagarh, in the Chanda District, Madhya Pradesh. The Vidyadharas were the Silāhāras of Thānā, whose ruler at that time was Aparājita. Sindhu-

rāja is known to have conquered Aparānta. It was probably during his campaign against Wairagarh that Sindhurāja plundered the territory of the Somavandīs kings of Kosala. On the north Sindhurāja scored a victory over the chief of the Hūṇā-maṇḍala. The Paramāra Chaṇḍapa, son of Kanha, ruler of Vāgada, tried to assert his independence, but was readily put down by Sindhurāja. Sindhurāja was also involved in wars with the Chaulukyas of Lāṭa and Aṇahilaṇāṭaka. Though he could easily subjugate Lāṭa, which was then ruled by Bārappa's successor Gongirāja, his attempt to assert supremacy over northern Gujarāt was frustrated by Chāmuṇḍarāja, son of Mūlanāja I. His reign came to an end about A.D. 1000 and he was succeeded by his son Bhoja.

# IV. THE MINOR DYNASTIES OF GUJARĀT AND KĀTHIĀWĀR

During the period under review, Saurāshtra was ruled by a number of dynasties like the Saindhavas, the Chālukyas, the Chāpas, and others, whose history may now be briefly related.

### 1. The Saindhavas 16

The Saindhava dynasty, also known as the Javadratha dynasty, ruled the Western Saurashtra (apara-Saurashtra-mandala) from its capital Bhūtāmbilikā, also mentioned as Bhūmilikā, modern Bhumili or Ghumli, in Käthiäwär, twenty-five miles north-east of Porbandar, in a gorge of the Barda hills. The earliest known king (kshitipati) of the dynasty is Pushyadeva, who flourished in the second quarter of the eighth century. It was probably during the reign of this king, . in or before A.D. 739, that the Arabs of Sindh invaded the kingdom of the Saindhavas.17 Pushyadeva appears also to have suffered a defeat at the hands of the Rashtrakuta Dantidurga. He was succeeded by his son Krishnarāja, whose son and successor was the Mahāsamanta Agguka I. Agguka ruled in the last quarter of the eighth century. During the reigns of these two chiefs the Arabs made fresh attempts by sea to establish their supremacy over Sauräshtra. About A.D. 756 Hishām was appointed governor of Sindh. Hishām sent "Amru bin Jamël with a fleet of barks to the coast of Barada." Barada obviously is the tract of the country along the Barda hills. The fact that the Saindhavas called themselves masters of the western sea (apara-samudrādhipati) indicates that they had strong naval forces. As the Muslims do not claim any victory on this occasion they were certainly routed by the Saindhavas under the leadership of Krishna. Twenty years after this incident, about A.D. 776, the Arabs sent another naval expedition against Barada. It is stated that they cap-

tured a city there but had to withdraw from the country because of the outbreak of an epidemic, which carried away a large number of their soldiers. After this disaster the Caliph Mahdi "gave up the project of conquering any part of India." The town which was conquered by the Arabs may be identified with Ghumli. The real cause which forced the Arabs to withdraw from the shores of Bardā was not, however, the outbreak of epidemic in their military camps. That was probably the report which the Arab generals sent to the Caliph to save their skin. There is evidence to prove that Agguka I inflicted a defeat on them and freed his country from their designs. An inscription states that Agguka I "showed the greatness of Varāha when he easily rescued his country, which was being drowned in an ocean of naval force sent by powerful enemies." This obviously refers to Agguka's victory over the Arabs.

Agguka I was succeeded by his son Rāṇaka, who seems to have ruled in the first quarter of the ninth century. During this period the Partihāra Nāgabhata II led an expedition against Saurāshtra and won a victory over the Saindhavas. Ranaka had by his two queens two sons, Krishnaraja II and Jaika I. The king (raja) Krishnaraja II succeeded his father to the throne. From this time there was a protracted war between the Saindhavas and the Chapas of Vardhamana. Krishna II fought successfully with the chief of the Chāpas, who may be identified with Vikramārka. He is stated to have brought happiness to the inhabitants of Parvata, which probably refers to the Barda hills. Krishna II died at an early age and was succeeded by his young son Agguka II. Jaika I, the stepbrother of Krishna II, acted as a regent of this young prince. Jäika issued a charter as regent in A.D. 832 and professed that "though Kamala (Royal Fortune) was anxious to be united to him in preference to Agguka, her rightful lord, he spurned her wily overtures and decided to be the disinterested guardian of his young and inexperienced nephew." But later Jaika is found occupying the throne of Bhūtāmbilikā, and it is not unlikely that he deposed his nephew. He is credited with a victory over the Chapas of Vardhamanapura. He had two sons. Chāmundarāja and Agguka III. Chāmundarāja ascended the throne after his father, and was succeeded by his younger brother Agguka III, whose son was Ranaka II. It is stated that after being on the throne for a long time Agguka III decided to crown his son, noticing how "Lakshmi, the goddess of Royal Fortune. had become eager to be united with his son Ranaka, who had become quite capable of bearing the burden of administration." It appears that Agguka III abdicated in favour of his son Ranaka II in order to establish the right of the latter to the throne in supersession of

the claim of his nephew Agguka IV, son of Chāmuṇḍarāja. Rāṇaka III's known date is A.D. 874. His son Jālka assumed the position of the Yuuarīḍa, but after Rāṇaka II, Agguka IV is found occupying the throne. This suggests that he succeeded in overthrowing his cousin. He was ruling in A.D. 886. After his death his son Mahā-sāmarādāhpati Jālka II came to the throne whose known dates are A.D. 904 and 915. He is the last known king of his family. His successors were probably overthrown by the Abhira chief, Grāha-ripu.

The Saindhavas ruled Western Saurāshtra as feudatory chiefs, but we cannot definitely say who their suzerain lords were. It is not unlikely that they acknowledged the suzerainty of the Pratihāra Nāgabhaṭa II and his successors, whose Empire is known to have extended at least up to Junāgadh, which bordered the kingdom of Bhītāmbilkkā on the west

### 2. The Chālukyas

A Chālukva dynasty ruled in some part of Saurāshtra, possibly in Junagadh, contemporaneously with the Saindhavas. Their history is based entirely on two copper-plate inscriptions 18 found in the town of Una, in Junagadh. The earliest known king (mahipati) of this dynasty is Kalla, who was succeeded by his brother Mahalla. These two royal brothers flourished in the latter part of the eighth century. The successor of Mahalla was Kalla's son. This ruler, whose name cannot be deciphered from the inscription, was succeeded by his son Vähukadhavala. Vähukadhavala ruled in the first quarter of the ninth century. About this time the Chalukyas came under the sway of the Pratihāras of Kanauj, whose king Nāgabhata II conquered all the territories up to Western Saurāshtra. Vāhukadhavala claims to have defeated Dharma, Karnata army, and many other imperial kings Dharma was evidently Dharmapala of Bengal, and the Karnāta army refers to the forces of the Rāshtrakūtas of the Deccan. It is obvious that Vahukadhavala fought these battles under the leadership of the Pratīhāra Nāgabhata II. Vāhukadhavala's son and successor was Avanivarman I, who was succeeded by his son Mahāsāmanta Balavarman. Balavarman acknowledged the supremacy of the Pratihāra Mahendrapāla I, and was ruling in A.D. 893. He won a victory over Jajjapa of the Huna-mandala to the north-west of Mālava. After Balavarman, his son Avanivarman II, also known as Yoga, ascended the throne. Avanivarman was ruling in A.D. 899 as a vassal of the Pratihara Mahendrapala I. He led an army against the Chapas of Vardhamanapura, and defeated their king Dharanivaraha, who was a feudatory of the Pratihara Mahipāla I, son of Mahendrapāla. This clash between the feuda-

tories of the Pratihāras shows that about this time the latter had lost effective control over the outlying provinces of their Empire. Avanivarman had to acknowledge defeat at the hands of the Paramāra Siyaka II in the latter part of his reign which extended up to the middle of the tenth century. The rule of the Chālukyas in Saurāshtra was put an end to by the Abhīras in the third quarter of the tenth century.

### 3. The Abhiras

The Abhīras established their supremacy over the Southern and Western Saurāshtra under their king Grāharipu in the second half of the tenth century. Their capital was Vāmanasthali, modern Vanthali, nine miles west of Junāgadh. Grāharipu, who is described as a Mlechchha chief, carried on anti-Brahmanuch activities. He ate beef, and plundered the pilgrims to Prabhāsa tīrtha (Somanātha). In order to end this menace, the Chaulukya Mūlarāja, king of Aņahliapātaka, marched with his army against Grāharipu. Grāharipu strengthened his position by securing assistance from Laksha, son of Phula, king of Kanchha-deéd, also known as Jartra-deéd, modern Kutch. A great battle was fought on the banks of the Jambumāli river in which Laksha lost his life and Grāharipu was taken prisoner. 19

# 4 Varāhas (?) of Saurya-Maṇdala

In the third quarter of the eighth century a king named Mahavaraha was ruling somewhere in Saurāshira. He came into clash with the Rāshirakitā Rṛshānā I (c. A.D. 758-773) of the Decoan. The Baroda plate, dated A.D. 812, states that he attacked Kṛishṇa I, but was repulsed <sup>20</sup> A fragmentary stone inscription, now deposited in the Barton Museum, Bhāvnagar, states that Kṛishṇa was made to retreat along the banks of the Narmadā by a king whose name ends in Varāha. Dr. Bahadrakrar iš inclined to restore the name as Mahāvarāha, who, in his opinion, was identical with the chief of this name, referred to above. <sup>21</sup> The battle between Kṛishṇa and Mahāvarāha was indecisive. Mahāvarāha seems to have been succeeded by Jayavarāha, who, as noted above. <sup>22</sup> is known to have been ruling in A.D. 783 in the territories of the Sauryas to the west of Vardhamāna, modern Wadhwān, in Kāthiāwār. Nothing is known of this dynasty after Jayavarāha.

### The Chāpas

The Chāpas were also known as Chāvadās, Chāvotkatas, and Chāpis. There were two branches of the Chāpa dynasty. One of

them ruled from Vardhamana and the other from Anahilapataka. modern Patan, in Northern Gujarat, which was the capital of the Sarasvata-mandala. The first known king of the family at Vardhamana is Vikramarka, who ruled in the first quarter of the ninth century. He had apparently to bear the brunt of an invasion by the Pratīhāra Nāgabhata II. He was succeeded by his son Addaka, after whom the country around Wadhwan, including Limbdi, came to be known as Addanaka-deśa. Addaka's son and successor was Pulakeśi. who had two sons, Dhruvabhata and Dharanivaraha. Dhruvabhata ascended the throne in the closing years of the ninth century. Dhruvabhata and his predecessors fought a series of battles with the Saindhavas of Western Saurashtra. After Dhruvabhata, his younger brother Dharanivarāha became king. Dharanivarāha, who was ruling in A.D. 914 as a vassal of the Pratihara Mahipala I, had to submit to the forces of the Chālukva Avanivarman II Yogarāja. His kingdom was invaded by the Chaulukya Mūlarāja, who captured his throne and drove him out of Saurashtra. In his distress, he saved his life by taking shelter with the Rashtrakūta Dhavala of Hastikundi.23 Addanaka-deśa was annexed to the kingdom of the Chaulukyas.

Vanarāja was the founder of the other branch of the Chāpa dynasty ruling in Anahilapätaka. It is stated that Vanarāja built this city and established there the supremacy of his family in A.D. 745. After him ruled Yogarāja, Ratnāditya, Kshemarāja, Akadadeva, and Bhūvadadeva or Bhūvagadadeva, also known as Sāmantasimha. The story runs that once Sāmantasimha held a cavalry parade. It was attended by three brothers Raji, Bija, and Dandaka, sons of Bhuvanāditya, king of Kalyāna-kataka, in Kanauj, who halted at Anahilapātaka in the guise of beggars on their way back to Kanauj from Somanātha. Rāji, by his wise criticism of the cavalry movement, attracted the attention of the king who, taking him to be a member of a royal family, gave his sister Liladevi in marriage to him. Līlādevī died while giving birth to her son, who was given the name Mülarāja. Mülarāja served his maternal uncle as a general for some time and then usurped his throne after putting him to death in A.D. 942. The authenticity of this story, narrated by the Gujarat chroniclers, may reasonably be doubted. But that Mülarāia put an end to the rule of the Chapas admits of no doubt. The Vadnagar Prasasti states that Mularaja carried away "the fortune of the kingdom of the Chapotkata princes." The traditional date of the end of the rule of the Chapas and the accession of the Chaulukya Mūlarāja in A.D. 941-42 is corroborated by an epigraphic record.

# V. THE CHAULUKYAS

It is generally assumed that the names Chālukya and Chaulukya are synonymous. But the traditional belief of the Chālukyas in regard to their origin is different from that of the families calling themselves Chaulukyas. The existence of at least three branches of the Chaulukya dynasty is known. The oldest of them ruled at Mattamayūra, which was situated in Central India in the neighbourhood of Mālava and Chedi. The earliest known chief of this branch is Simhavarman, whose son and successor was Sadhanva. Sadhanva's son and successor was Avanivarman gave his daughter in marriage to the Kalachuri Yuvarāja I. He was a patron of the Saiva ascetics residing in his kingdom.

Mülarāja I, as has already been noticed, was the founder of another branch of the Chaulukva dynasty, which in course of time rose to imperial eminence. He established his capital at Anahilapāţaka, which was also known as Anahilapura, Anahilanagara, Anahilapattana, and Anahilavada. His inscription states that he conquered Sārasvata-mandala (ie the country on the banks of the Sarasvati river) with his own arms and resided in the city of Anahilapātaka. He was an ambitious king, and chose Saurashtra as the field of his first military excursion. He forced the Chapa Dharanivaraha to flee from his capital Vardhamana, and annexed his kingdom. He led successive invasions against Kachchha-deśa, modern Cutch, but was repulsed by its ruler Laksha or Lākhā. About this time the anti-Brahmanical activities of the Abhīra chief Grāharipu of Vāmanasthali prompted him to lead an army against him. In this religious war he is said to have been helped by contingents from the chiefs of Abu, Śrīmāla, Māravāda and other places Lākhā, king of Kachchha, came with his army to assist Graharipu. In the battle that followed Läkhä lost his life and Gräharipu was taken prisoner. Mülarāja brought Kachchha-deśa under his sway.

Mülarāja had to fight defensive wars in other directions. Once his kingdom was invaded on the north by the Chāhamāna Vigraharāja, king of Sākambharī. To make the situation worse, the Chaulukya Bārappa, the chief of Lāṭa, and a general of the Chālukya Taila II, made an onslaught on the southern border of his kingdom. In this predicament he, on the advice of his ministers, retired to the fort of Kanthā, modern Kanthakot, in Cutch, to bide his time, hoping that Vigraharāja would withdraw to his own country during the following rainy season. But contrary to his expectation Vigraharāja, disregarding the obstacles caused by the rains, overran Sārasvatamaydala and Lāṭa and reached the banks of the Narmadā. Being

thus hard pressed, Mūlarāja concluded a treaty with the Châha-mānas.<sup>24</sup> After the departure of the Châhamāna army he sent his son Chāmuṇḍarāja sgainst Bārappa who was killed in the battle. Mūlarāja's fight with the Paramāra Muñja proved disastrous for him. He, along with his family, had to withdraw to Mārwār, and his army had to take shelter under the Rāshṛrakūṭa Dhavala. Though Mūlarāja eventually succeeded in recovering his kingdom, he had to suffer another defeat at the hands of the Kalachuri Lakshmaṇa. The historical value of the report of the Gujarāt chroniclers that he fought successfully with Sindhurāja and the king of North Kosala cannot he ascertained.

Mūlarājā's kingdom extended on the north up to Sānchor in Jodhpur, and was bounded on the east and south by the Sābarmati river. He founded a temple at Mandali, modern Mandal, in the Viramgām Tāluk, Ahmadābād District. He also built two temples at Anahilapāṭaka. The dates of his reign, known from epigraphic sources, range between A.D. 942 and 994. Merutunga's Vichāraārenī mentions V.S.1052 (=A.D. 995) as the date of the end of his reign. He abdicated his throne in favour of his son Chārundarājā.

Chāmundarāja defended his kingdom against the incursion of the Paramāra Sindhurāja, the brother of Muūja. But he had to yield to the forces of the Kalachuri Kokkalla II, the son of Yuvarāja II He committed a grave social crime and, being penitent, started for Banaras for expiation after handing over the charge of the government to his son Vallabharāja. While passing through Mālava, he was forced to give up the insignia of royalty by the king of that country, who was evidently the Paramāra Bhoja, son of Sindhurāja. On his return from Banaras he asked his son to punish the king of Mālava for his impudence. Vallabharāja marched with an army against Mālava, but died of small-pox on the way. Chāmundarāja then handed over the sovereignty to his second son Durlabharāja. According to the Gujarāt chroniclers, Chāmundarāja's reign ended in A. D. 1008.

Bärappa founded the supremacy of another line of the Chaulukya dynasty in Läta, the capital of which was Bhrigukachchha, modern Broach in Southern Gujarāt. A collateral branch of the Räshtrakita dynasty ruled in Läta till the first half of the tenth century. In A.D. 948 Kheṭaka-marḍala, modern Kaira, was ruled by a feudatory of the Räshtrakitas, who was an ally of the Paramāra Siyaka II. Bärappa, who is described as a general of Taila II, king of the Deccan, established his supremacy over Läta by defeating the feudatories of the Räshtrakitas after the fall of Mänyakheṭa. Bärappa could not enjoy his throne peacefully. His kingdom was invaded by the Paramich in the Richard of the Richard o

māra Muāja. He tried to gain some advantage over his northern neighbour, the Chaulukya Mülarāja, when the latter's kingdom was invaded by the Chāhamāna, Vigraharāja. Eventually he lost his life in an encounter with Yusurāja Chāmundarāja, son of Mūlarāja, who took possession of his territory for some time. Bārappe's son and successor Gongirāja, succeeded in recovering the territory from his northern rival, for he claims to have relieved his country, which had been seized by powerful enemies.

# VI. THE CHAHAMANAS

There were several branches of the Chahamana dynasty. The earliest known branch ruled in Lata up to the middle of the eighth century.25 Another branch established its supremacy in the Sakambhari-pradesa, the capital of which was Sakambhari, modern Sambhar, in Jaipur, in the early years of the seventh century. The territory over which this branch ruled was also known as Sapadalaksha country. Vasudeva was the founder of this line. In his lineage was born Samanta, who was followed on the throne by Pūrnatalla, Javarāja, and Vigraharāja I in succession. Vigraharāja's son and successor was Chandraraia who flourished in the middle of the eighth century. After Chandraraja, his younger brother Gopen- \* drarāja ascended the throne. Gopendrarāja's successor was his nephew Durlabharaja I, son of Chandraraja I, who ruled in the last quarter of the eighth century. About this time, the country of Sākambharī was included in the kingdom of the Pratīhāra Vatsarāja, which extended from Avanti to Didwana, in Jodhpur. Durlabharaja is said to have defeated the king of Gauda, and to have reached Ganga-sagara in the course of conquest. This seems to refer to his participation in the battle between his overlord Vatsaraia and Dharmapāla of Bengal. Durlabharāja's son and successor was Govindarāja I, also known as Gūvaka I, who is said to have attained preeminence in the court of Nagavaloka, i.e the Pratihara Nagabhata II. The Prabandhakośa, a work of a later period, mentions that the Chāhamāna Govindarāja repulsed an attack of the Sultan Vega Varisa. Vega Varisa is identified with Bashar, son of Da'ūd, who was the governor of Sindh under the Caliph Al-Ma'mun (A.D. 813-833). It is also known from Khummana-Raso that the Guhila Khommana II. along with many other Indian chiefs, resisted the onslaught of the Arabs under the Caliph Al-Ma'mun. The Pratihara Nagabhata II, as has already been noticed, came into conflict with the Muslims. It seems that Bashar, the Arab governor of Sindh, during the Caliphate of Al-Ma'mun, attacked the western part of the Pratihara Empire, but Nagabhata II with the help of his feudatories, Govindarāja I and Khommāna II. succeeded in repulsing him. After the

close of Govindarāja's reign, his son Chandrarāja II, also known as Sasinripa, ascended the throne. Chandraraja had a son named Güvaka II and a daughter named Kalāvati. Güvaka II. after his accession to the throne, gave his sister in marriage to the king of Kanauj, who seems to have been the Prathara Bhoja I. The king of Sakambhari, who was worsted by the Kalachuri Kokkalla I,26 seems to have been Güvaka II. Güvaka II's son and successor Chandana killed in battle Rudrena, a king of the Tomara dynasty. Chandana's queen laid the foundation of some religious buildings at Pushkara-tīrtha. His son and successor was Vākpatirāja, who ruled in the first quarter of the tenth century. Vākpatirāja I is stated to have harassed Tantrapala, who was on his way to Anantagochara with a message from his overlord. The overlord of Väkpatirāja I was apparently the Pratīhāra Mahīpāla I. Anantagochara seems to have been the name of the country round Sikar. The above statement makes it clear that about this time the Chahamanas had acquired enough power to defy the authority of the Pratihāras. Vākpatirāja built a temple of Siva at Pushkara. He had three sons. Simharaja, Vatsaraja, and Lakshmana. Lakshmana founded a kingdom at Naddula, in Southern Mārwār, where his successors ruled for several centuries. Simharāia ascended the throne after Vākpatirāja.27 He defeated a Tomara leader named Salavana, and put into prison a number of princes, who were feudatories of the Pratihāras of Kanaui In order to liberate them, the king of the Pratihara dynasty, who was one of the successors of Mahīpāla I, possibly Devapāla, came to his house in person. Subsequently Simharāja freed his territory from the suzerainty of the Pratiharas, who had about this time lost their imperial position. He is the first among the Chāhamāna kings of Śākambharī to assume the title Mahārājādhirāja. He granted a number of villages to the temple of Harshanatha, which was constructed in A D, 956, and lies near the village of Harshanath, about seven miles south of Sikar, in the Shaikhawati Province of Jaipur. He was succeeded by his son Vigraharaja II. who was ruling in A D. 973 Vigraharāja invaded Gujarat, forced the Chaulukva Mularaia to take shelter in the fort of Kanthakot. in the Kachchha-deśa, and led his victorious army up to the banks of the Narmada. He built a temple of the Goddess Asapuri at Bhrigukachchha on the bank of the Narmada. Subsequently Mülaraja came to terms with him and regained his kingdom After Vigraharāja II, his vounger brother Durlabharāja, also known as Durlahghyameru, came to the throne. He was ruling in A.D. 999, and his kingdom extended up to Parbatsar, in Jodhpur, on the west. He conquered Rasosittana-mandala, which cannot be identified He also invaded the territory of the Chahamana Mahendra, king of Naddula.

Mahendra failed to stand up to his adversary and sought protection under the Räshtraküṭa Dhavala of Hastikuṇḍī.

In the closing years of the tenth century, the kingdom of the Chāhamānas of Sākambharī extended at least up to Sūkar on the north, the town of Jaipur on the east, Pushkar near Ajmere on the south, and Parbatsar, in Jodhpur, on the west.

It has been noticed above that Lakshmana, the youngest son of the Chāhamāna Vākpatirāja I of Sākambharī, founded a kingdom at Naddula, modern Nadol, in Jodhpur. Lakshmana was succeeded by his son Sobhita, who annexed Mt. Abu in Sirohi to his kingdom. His son and successor was Baliraia, who had to surrender Mt. Abu and the adjoining territory to the Paramara Muñja. Muñja, as has already been noticed, established the princes of his family to rule over Mt Abu, Jalor and Bhinmal, which lay to the southern border of the Chahamana kingdom of Nadol. After Baliraja's death his cousin Mahendra, also known as Mahendu, son of Sobhita's brother Vigrahapāla, ascended the throne. During this time the Chāhamānas of Śākambharī became hostile to their kith and kin at Nadol, It has been mentioned above that when king Durlabha of Sākambharī overran the kingdom of Nadol, Mahendra saved his life by taking shelter under the Räshtrakūta Dhavala. Mahendra, however, regained his position within a short time. He had two sons, Asvapāla and Anahilla, and was succeeded by the former.

A branch of the Chāhamāna family ruled in Dholpur in the inith century, apparently as a feudatory of the Imperial Pratihāras of Kanauj. Three chiefs of this family are known. They were Isuka, his son Mahisharāma, and the latter's son Chandamahāsena. Chandamahāsena was ruling in Dhavalapuri, modern Dholpur, in A.D. 842. He claims to have been served by the Mlechchha lords, who settled on the banks of the Charmanyati, i.e. the Chambal river. These Mlechchha lords cannot be identified. Chandamahāsena built a temple at Dhavalapuri. Nothing is known of his successors.

Another branch of the Chähamäna family ruled in Partäbgarh as a feudatory of the Imperial Pratihäras.<sup>28</sup> The first known chief of this family is Govindarāja, one of whose predecessors is said to have been a source of great pleasure to the Pratīhāra Bhoja. After Govindarāja, his son Durlabharāja occupied the throne. Durlabharāja's son and successor was the Mahāāmanta Indrarāja. Sometime before A.D. 942 Indrarāja built a temple of the Sun-god in the village of Ghoņiavarahltā, in the Western Pathaka of Dasapura. The village is identified with Ghotarai, seven miles east of Partābgarh. It is not known how the rule of this family came to an end.

### VII. THE GUHILAS

### Guhilas of Mewär

Adjoining the kingdom of the Chähamänas of Naddula to the south-east lay that of the Guhilas of Medapata or Mewar, whose early history up to the reign of Bappa has been discussed in the third volume.29 Bappa is said to have abdicated the throne in A.D. 753, and this date may be regarded as approximately correct. As noted above. Bappa's name does not occur in the genealogical list given in the epigraphic records of the dynasty, but he may be regarded as identical with either Kālabhoja or Khommāna of that list. After the close of Khommana I's reign, Mattata, Bhartripatta I, Simha, and Khommana II occupied the throne one after another. It has been noticed above that Khommana II joined hands with the Pratihara Nagabhata II and the Chahamana Guyaka I in a battle with Bashar. the Arab governor of Sindh. Khommana II was followed in succession by Mahayaka, Khommana III, and Bhartripatta II. Bhartripatta is given the title Mahārājādhirāja, which signifies that he enjoyed independent position. A stone inscription of his reign, bearing the date A.D 943, has been found in Ahar, ancient Aghāta, a few miles north of Udaipur. From this time, Aghāta is known to have been the capital of Medapāta. In A.D. 942 the Mahārājādhirāja Bhartripatta granted a field in the village Palasakūpikā to the temple of the Sun-god Indradityadeva, founded by the Chahamana Indraraja in Ghontavarshikā, modern Ghotarsi, seven miles east of Partābgarh. His kingdom, therefore, seems to have extended on the south-east up to the border of Partabgarh.30 His son and successor was Allata, whose known dates are A.D. 951 and 953. Allata killed Devapāla in battle. This adversary of the Guhilas might have been the Pratihāra king of this name ruling in Kanauj, whose known date is A.D. 948, and whose reign ended before A.D. 954. About this time a Pratīhāra king of Kanauj, who was apparently Devapāla, came to Sākambharī to liberate his feudatories, who were imprisoned by the Chāhamāna Simharāja. On that occasion Devapāla seems to have come into conflict with Allata and lost his life in the encounter. Allata married a Huna lady named Harivadevi. During this time Aghāta became a great centre of trade frequented by merchants from Karnāta, Lāta, Madhyadeśa, and Takka. After Allata, his son Naravahana ascended the throne and ruled till at least A.D. 971. His queen belonged to the Chahamana family. He was succeeded by his son Sālivāhana, whose son and successor was Saktikumāra. Three stone inscriptions of Saktikumāra's reign have been found at Ahar. One of these bears the date V.S. 1034 (=A.D. 977). It was probably during the reign of Saktikumëra that the Paramëra Muñja

destroyed Aghāṭa, the pride of Medapāṭa. Saktikumāra had five sons, Ambāprasāda, Suchivarman, Naravarman, Anantavarman, and Kirttivarman. He ruled up to the close of the tenth century. It appears from the inscriptions of Śaktikumāra and his predecessors that Samoil, in the Bhumat District, Ahar, and Ekalingail, north of Udaipur, were included in the kingdom of the Guhilas which extended up to the border of Partābgarh on the south-east Chitrakūṭa, modern Chitor, nearly sixty miles north-east of Ahar, is not known to have been included in the kingdom of this branch of the Guhilas at least up to the tenth century.

### 2. Guhilas of Dhod

Reference has been made above31 to another branch of the Guhila dynasty ruling in the north-eastern part of Udaipur and to its ruler Dhanika with his capital at Dhavagarta, modern Dhod in the Jahazpur District, Udaipur. After Dhanika, his son Auka and his grandson Krishna ruled one after the other. Krishna, who flourished in the last quarter of the eighth century, seems to have acknowledged the supremacy of the Pratihara Vatsaraja, whose kingdom extended from Malava to Jodhpur. Krishna's son and successor was Sankaragana, who defeated a general of the Gauda king. and presented the latter's kingdom to his overlord. The Gauda king was Dharmapāla, and the king, who was Sankaragana's overlord, was apparently the Pratihara Nagabhata II. Sankaragana obviously helped Nagabhata II in wresting the kingdom of Kanauj from Dharmapāla. Sankaragana was succeeded by his son Harsha, who was a feudatory of the Pratihāra Bhoja. Harsha claims to have conquered the kings of Udichya, i.e. Uttarapatha, and presented to Bhoia horses, which were expert in traversing the Sindhu This seems to refer to Harsha rendering assistance to Bhoja in conquering the Eastern Punjab. Harsha had to suffer defeat at the hand of the Kalachuri Kokkalla I If Chitraküţā-bhūpāla, mentioned in the Banaras copper-plate of the Kalachuri Karna, really refers to Harsha, Chitrakuta or Chitor is to be taken to have been the capital of this branch of the Guhila dynasty.

As regards the history of Chitrakūta during this period, it is known that it was in the possession of the Gurjaras during the reign of the Rashirakūta Govinda III. The place was also under the sway of the Gurjaras when it was invaded by the Rāshirakūta Krijshna III shortly before A.D. 939. As there is no evidence to prove that the early Guhila kings of Medapāṭa were in any way connected with Chitor, there is nothing against the view that Harsha was the ruler of Chitrakūta. Harsha is mentioned

in the inscription of his great-grandson as a dviju, i.e. Brähmana, He was succeeded by his son Guhila II, who is said to have conquered the king of Gauda and levied tribute from the princes of the east. He seems to have joined Bhoja32 or helped Mahendrapāla in conquering the Gauda country by defeating king Nārāyanapāla of the Pāla dynasty. Some silver coins, discovered at Agra, bearing the legend Sri-Guhila, are ascribed to him. He married a Paramara princess, who gave birth to a son named Bhatta, Bhatta, who succeeded his father, seems to have been a contemporary of the Pratīhāra Mahīpāla I. He defeated the king of the Deccan at the behest of his master. He apparently joined hands with the Chandella Harsha to help Mahipāla in his war against the Rāshtrakūta Indra III. Bhatta's son and successor was Bālāditya, who married a Chāhamāna princess, the daughter of king Sivaraia. Baladitva erected a temple of Vishnu at Chatsu, in Jaipur, where an inscription of his reign has been found. The history of the predecessors of Bālāditya is known mainly from this epigraph. He is the last known king of his family, and although he had three sons, nothing is known about his successors.

### VIII. THE TOMARAS

The kingdom of the Chahamanas of Sakambhari seems to have been bordered on the north-east by that of the Tomaras. Tomaras are included in the thirty-six Rapput clans by the bards. They ruled the Hariyana country from their capital Phillika, modern Delhi. The tradition runs that the Tuars, a contraction of Tomaras, founded Delhi in A.D. 736. The earliest reference to the Tomaras is found in an inscription at Pehowa, ancient Prithüdaka, in Karnāl District, Punjab, of the reign of the Pratihara Mahendrapala I. It states that there was the king (rāja) Jāula of the Tomara dynasty, who "obtained prosperity by looking after the affairs of a king." He was apparently in the service of an unknown king in the early years of his life, and subsequently attained royal position. In the lineage of Jaula was born Vajrata, who seems to have flourished in the middle of the ninth century About this time the Tomaras of Delhi must have acknowledged the supremacy of the Pratihara Bhoja, whose kingdom extended up to Sirsa and Karnal Districts in the Puniab Vairata's son and successor was Jaijuka, who was again succeeded by his son Gogga. Gogga, who is known to have been a feudatory of the Pratihara Mahendrapala I, is described as bhunatha or the lord of the earth. Gogga and his two step-brothers Pürnarāja and Devarāja, built at Prithūdaka, on the banks of the Sarasyatī, three temples of Vishnu, during the reign of Mahendrapala I. Kielhorn remarks that these three Tomara princes were probably connected with Delhi,

and they might not have any political connection with Pehowa, a place of pilgrimage, where they, like many others from different parts of India, founded religious establishments. According to Firishta Thäneswar, about 20 miles east of Pehowa, was within the kingdom of Delhi in the early part of the eleventh century. In the tenth century the Tomaras came into conflict with the Chāhamānas of šākambharī. A Tomara chief named Rudrena (Rudra?), who was probably a descendant of Gogga, lost his life in a battle with the Chāhamāna Chandana, son of Gūvaka II. Chandana's grandson Sixharāja, who flourished in the third quarter of the tenth century, won a victory over the Tomara leader (nājaka) Salavana, and captured a large number of his soldiers. The Tomaras continued to rule the Hariyāṇa country till the middle of the twelfth century when they were overthrown by the Chāhamāna Vigraharāja III Vīsaladeva.

# IX. THE SHAHIS (OR SHAHIYAS)

It has been noticed in a previous chapter that the Eastern Punjäb, up to Sursa, if not up to the Sutlej, was within the Pratibāra Empire in the second half of the ninth century. In the early years of the tenth century, Sahkaravarman, king of Kāshmir, deprived the Pratihāra Mahendrapāla of his territories in the Punjāb and handed theover to one of his officers, who belonged to the Thakkiya family. In the latter part of this century a king (rēja) named Satrughnadeva is found rulling from Tribhāndapura, modern Bhatinda, in Patiāla, where a stone inscription of his reign has been discovered.

A Turkish Shahiya family ruled the Kabul Valley and the Gandhara country for a long time. Kallar, a Brahmana minister of king Lagaturman of this dynasty, overthrew his master and occupied the throne. Kallar, who thus founded the Hindu Shahi dynasty in the second half of the ninth century AD., is identified with Lalliya Shāhi referred to in the Rajatarangini. Lallıya could not keep Käbul under his control for a long time. It was taken possession of by the Saffarid Ya'qub ibn Layth in A.D. 870. Lalliya then fixed his capital at Udabhanda, modern village of Und, on the right bank of the Sindhu, fifteen miles above Attock, in Räwalpindi District. Lalliya's kingdom is stated to have been situated between those of the Turushkas (Kābul valley) and the Darads (Kishangangā valley in Käshmir). Alakhāna, the king of Guriara, who ruled the "upper portion of the flat Doab between the Jhelum and the Chenab rivers. south of Dārvābhisāra, and probably also a part of the Punjāb plain further east," was his protégé. King Sankaravarman (A.D. 883-902) of the Utpala dynasty of Käshmir invaded the kingdom of Alakhāna and wrested from him Takka-land, which was the country adjoining the lower hills east of the Chenab. Next the Kashmir king

invaded the territory of Lalliya but failed to gain anv advantage. Kalhana highly praises the valour and achievements of Lalliya, and states that Lalliva's glory outshone that of all the rulers in the north, and many kings found safety in his town Udabhanda. Lalliya had a son named Toramana. After his death, his throne was usurped by a scion of the Shahi family named Samanta. Some coins, found in Afghānistān, bearing the legend Śrī-Sāmanta, are ascribed to him. Prabhākara, a minister of Sankaravarman's son and successor Gopālavarman, plundered Udabhanda, dethroned the rebellious Shahi, and placed Toramana on the throne of that country.34 He gave Toramana a new name Kamaluka. Kamaluka is mentioned by Al-Biruni as Kamalū, and is called Kala(Kamala)varman in an inscription of his successor. Muhammad 'Aufi (c. A.D. 1211) mentions him as the Rai of Hindustan. Fardaghan, the governor of Zabulistan (region round Ghazni) under 'Amr ibn Lavth (A.D. 879-900), the brother and successor of Saffarid Ya'qub ibn Lavth, plundered Sakawand, a place of Hindu pilgrimage, which was within the kingdom of the Shāhis. Kamaluka organised a large army against the Muslims in retaliation. But he abandoned the project on receipt of the news that the Muslims had collected a strong force to oppose him. Baihakī (A.D. 1059) mentions Sakāwand as a pass to Kābul from India. It was situated at or near Jalalahad.

After the death of Kamaluka his son Bhīma ascended the throne. A stone inscription of the reign of Mahārājādhirāja Parameśvara Shāhi Śrī-Bhīmadeva has been discovered at Dewai, Gadun territory,35 Bhīma gave his daughter in marriage to Simharaja, king of Lohara, identified with the valley of Lohrin, comprising the mountain Districts, south-west of Käshmir, in the hill state of Punch. Didda, the queen of Kshemagupta (A.D. 950-958) of Kashmir, was the daughter of Simharāja and daughter's daughter of Bhīma. On account of this relationship it was possible for Bhīma to exercise influence over the royal court of Käshmir. He built a magnificent temple of Vishnu, richly endowed it and called it the shrine of Bhīmakeśava. It is identified with an old temple at Bumzu, near the sacred springs of Martanda (Bavan), which has now been converted into a Muslim Ziārat. The temple possessed valuable treasures even during the reign of Harsha (A.D. 1080-1101). Some silver coins bearing the legend Śri-Bhimadeva, found in Kābulistān, are assumed to have been issued by the Shahi Bhīma.

The fact that Bhima's grand-daughter (daughter's daughter) Diddā was married to Kahemagupta, who ruled from A.D. 950 to 958, shows that Bhīma must have been born not later than A.D. 900. It is also clear from the Kāshmir Chronicle that he was on the throne

at least during a part of the reign of Kshemagupta. But the dates of his accession and death are not definitely known.

The Muslim chroniclers refer to Jaipāl or Jayapāla as the next king. But the Rājatarutgiņī is silent about him, though it mentions another Shāhi king named Thakkana in the reign of Abhimanyu (A.D. 958-72), the son of Diddā. Some scholars take the nameending of Jayapāla as indicating a change of dynasty, but this view is refuted by well-known examples of similar changes in royal names in the same family. The fact, however, that Firishta describes Jajaāl as the son of Ishtpāl (probably Ishtapāla) may be taken to indicate that Jayapāla was not the son of Bimmapila and there might have been one or more kings between the two. Jayapāla probably ascended the throne in the last quarter of the tenth century A.D.

A fragmentary stone inscription of the reign of Paramabhatpiaraka Mahārdjādhrīdja Srt-Jayapāladeva has been found on a hill north of Bari Kot, in Upper Swāt, 36 It records that some persons founded something at Vajirasthāna. Rai Bahadur Daya Ram Sahni identified the king, mentioned above, with the Shāhi Jayapāla, and Vajirasthāna with Waziristān. Vajirasthāna seems to have been the country round Bari Kot, where the stone inscription has been found. This proves that the Shāhi kingdom during this period extended up to the Swāt valley.

The Adab ul Mulūk wa Kifāyat ul Mamlūk, composed by Muhammad bin Mansur during the reign of the Sultan Iltutmish (A.D. 1210-1236), gives an account of Jayapāla's war with the chiefs of Lahore. It relates that Hah, son of Bhadra, founded the town of Lohür, and ruled there for seventy-five years. He was overthrown by his son Bharat, who imprisoned him in the fort of Kahlür. Bharat built a fort at Lohūr, and founded a village on the bank of the river Biyah. He made an audacious bid to conquer the salt mines of Nanduna, the district of Jhelum, and Takeshar, which were in the possession of Jayapāla. He crossed the Chandrahah river with his army and attacked Täkeshar where he was opposed by Jayapāla's son, Anandapāla. After a short engagement, Bharat was defeated and made a prisoner. Anandapāla marched towards Lohūr and captured the town. On receipt of a large sum of money, he allowed Bharat to rule his territory as a feudatory. After the departure of Anandapāla, Bharat was dethroned by his son Handrat, who usurped the throne. Jayapāla sent Ānandapāla with an army to chastise Handrat. Handrat was defeated and imprisoned and his sons took refuge with Sāmah Kora Rāy of Jālandar. Jayapāla annexed the kingdom of Lohūr in A.H. 389 (= A.D. 999).37

Jayapāla thus ruled over a large kingdom extending from Sirhind to Lamghan (or Laghman) and from the borders of Kāshmir to
Multān. Roughly speaking it included the Western Punjāb, N.W.F.
Province and Eastern Afghānistān. Unfortunately for him a powerrul Muslim kingdom was establised about this time in the immediate vicinity with Ghazmā as capital. The history of Jayapāla and
his successors is, practically speaking, the history of a long-drawn
struggle with this kingdom. They fought with valour and tenacity
for nearly half a century, but in vain, and the great Shāhi kingdom
ultimately collapsed before the repeated onslaughts of Sultān Mahmūd of Ghazmī. That story will be told in the next volume.

# X. KASHMIR

### 1. Kārkota Dynasty

Lalitāditya Muktāpīda of the Kārkota dynasty, whose career has been described above.38 was followed on the throne of Käshmir by his two sons Kuvalayāpīda and Vajrāditya Bappiyaka one after the other. Vajrāditya, who ruled from c. A.D. 762, is said to have sold many men to the Mlechchhas and introduced into his kingdom practices which befitted only the Mlechchhas. These Mlechchhas seem to have been the Arabs of Sindh. It is known that Hisham ibn 'Amr at-Taghlibi, the governor of Sindh (A.D. 768-772), raided Käshmir and secured many prisoners and slaves. This invasion is likely to have taken place during the reign of Vajraditya, who thus came in contact with the Mlechchhas. Vajrāditva had three sons: Prithivvāpīda, Samgrāmāpīda I, and Javāpīda, Prithivyāpīda, who ascended the throne after the death of his father, was overthrown by his stepbrother Samgramapida. Samgramapida died seven days after his accession, and the sovereignty was then assumed by Jayapida. Jayapida, who was also known as Vinavaditva, was a valiant general like his grandfather Lalitaditya. In the early part of his reign he launched an expedition against the eastern countries. Kalhana narrates that during Jayapida's absence from Kashmir, his brotherin-law named Jajja usurped his throne. The soldiers who accompanied him gradually deserted his camp in large numbers and returned to Käshmir. At Prayaga he left the remainder of his troops who were still with him, and began to travel incognito from country to country. Once, while residing in the city of Pundravardhana, he earned the good grace of its king named Jayanta by killing a big lion. Javanta, who soon discovered his identity, gave his daughter in marriage to him. Javapida defeated the five chiefs of Gauda and honoured his father-in-law by making him their sovereign, Kalhana's narrative of Jayanida's adventure in Gauda contains obvicasily a touch of romance. The report that the king won victories over some chiefs of that country, however, seems to have a historical foundation. From Gauda he is said to have gone back to Prayaga to meet his troops and thence started for Kāshmir. On his way he defeated the king of Kānyakubja, who seems to have been Indrarāja. As soon as he reached the Kāshmir valley he was opposed by the usurper Jajja, who was easily defeated and slain. After a period of three years' absence from his country, he made a triumphant entry into his capital.

Kalhana states that some time afterwards Jayapida again went out for conquests. He invaded the kingdoms of Bhimasena of the eastern region and Aramudi of Nepala. On these occasions he fell a captive into the hands of his adversaries, though he eventually succeeded in effecting his escape. His last expedition was against the 'Stri-rajya'. The authenticity of this report of Jayapīda's military excursions may be doubted, for the existence of a king named Bhimasena in the eastern region or of a king named Aramudi in Nepāl is not known from any other source.39 Jayāpīda's court was graced by learned scholars like Kshīra, Bhatta, Udbhata, Dāmodaragupta, and others. In the later years of his life, he is said to have incurred unpopularity by oppressive taxes. A conspiracy of the Brahmanas brought about his end in the thirty-first year of his reign. He ruled from c. A.D. 770 up to the closing years of the eighth century. Thereafter his sons Lalitapida and Samgramapida II occupied the throne in succession. After the death of Samgramapida, who bore another name Prithivväpida, Lalitaditva's son Chippatajaväpida, born of a concubine named Javadevi, became king. Chippatajavapida, who was also called Brihaspati, was very young at the time of his accession. Important offices of the State were held by his maternal uncles. Utpalaka and four others, who were sons of a spirit-distiller. Chippatajayapida was killed in c. A.D. 813 through the intrigue of his maternal uncles, who then began to fight among themselves for power. They ruled Kashmir without hindrance by setting up puppet kings for nearly forty years. Thus Utpalaka placed Ajitapida, grandson of Vajraditya Bappiyaka, on the throne by force of arms. Ajitāpīda was overthrown by a rival faction, which set up Anangāpida, son of Samgrāmāpīda II, as king. Sukhavarman, son of Utpalaka, removed Anangāpīda and placed Utpalāpīda, son of Ajitapida, on the throne. During this time the merchant Nara of the Khaśa tribe established his authority over Darvabhisara and the neighbouring territories. Sukhavarman, who became the de facto ruler; was killed by his own relative. The minister Sura thereupon dethroned Utpalāpīda and declared Avanti-varman, son of

Sukhavarmen, as king in A.D. 855-56. Thus the rule of the Kārkoṭa dynasty came to an end.

# 2. The Utpala Dynasty

Avanti-varman was the founder of the Utpala dynasty. He devoted his energies to the amelioration of the economic condition of his subjects, who had suffered badly during the last few decades. The overflowing water of the Mahanadma (modern Vulur) lake caused frequent floods, damaging crops in the neighbourhood. Lalitaditya had tried to get over this difficulty by draining off the surplus water. but his successors did not take any interest in the matter. Avantivarman engaged his able minister Suvva to remove this danger permanently. Suvva undertook the work in right earnest, and removed the houlders which had rolled down from the mountains into the bed of the Vitasta, obstructing the normal flow of the water. Stone embankments were built along the banks of the river to prevent further landslides from the mountains. He shifted the place of the confluence of the Vitasta (Jhelum) with its tributary the Sindhu by diverting their courses, and thereby made the extensive lands in the neighbourhood fit for cultivation. As a result of these engineering operations the annual output of grains increased to an enormous extent, and their prices correspondingly fell.

The prime minister Sūra exercised great influence over the king. He killed a powerful Dāmara (a feudal land-owner) named Dhamar for misappropriating temple funds in the Lahara District. The king extended his patronage to men of learning like Muktākaṇa, Sīvasvānin, Ānandavardhaṇa, and Ratnākara. His death in A.D. 883 was followed by a civil war between a number of the descendants of Utpala. The chamberlain Ratnavardhaṇa declared Avanti-varman's son Sankara-varman a king. Karpaṇa, a councillor, set up Sukha-varman, a nephew of Avanti-varman, as Yuvarāja. Sankara-varman, after a strenuous fight, put down Sukha-varman and other rivals, and made himself the absolute ruler of the country.

Sankara-varman made an attempt to restore Kāshmir to its former position as a great political power by launching expeditions against the neighbouring chiefs in the south. He subjugated Dārvābhisāra, the territory between the Jhelum and the Chenāb to the north of Gujrāt, in the Punjāb. Its king Naravāhana, son of the Khasa Nara, was allowed to rule for some time, but was subsequently kilied together with his followers by Sankara-varman, who suspected him of treachery. After being deprived of his sovereignty, Naravāhana's son Phulls founded a kingdom in Lohara, where he was followed in succession by Sitavāhana, Chanda, Chandurāja, Gopāla

and Simharaja. About this time Prithivichandra, the king of Trigarta, modern Kangra, acknowledged Sankara-varman's sunremacy without opposition. Sankara-varman next invaded the Guriara country, modern Gujrāt in the Punjāb, and forced its king Alakhāna to surrender to him the Takka-land which was to the east of the Chenāb. His military operation against Lalliva Shāhi of Udabhānda. who lent his support to Alakhana against him, did not meet with success. The Pratihara Mahendrapala also had to cede his territories in the Punjab to Sankara-varman who handed them over to a member of the Thakkiya family. After finishing his conquests, Sankaravarman returned to his capital with glory. However, he was addicted to vices and did not prove an efficient administrator. He oppressed his subjects by numerous exactions. His son Gopālavarman tried to save the people from his father's greed, but failed. Taking advantage of the disturbed state of things, the Kayasthas appropriated a large slice of territory.

Sankara-varman met his death under tragic circumstances. His officer in charge of the passes leading into Käshmir in the western border of his kingdom lost his life in an affray at Viranaka, the seat of the Khasas, identified with the village Viran, in the Vitasta Valley between Muzaffarabad and Kathai. This led Sankara-varman to march with an army to punish the offenders. After destroying Viranaka he proceeded to Uttarapatha and compelled a number of chiefs ruling on the banks of the Sindhu to submit to him. When he was passing through Urasa, modern Hazara, the inhabitants of the country objected to the quartering of his army there. In the conflict that ensued, an arrow discharged by the enemies from the summit of a hill pierced his neck, and he succumbed to the injuries within a short time. For the safety of the army, the news of his death was kept concealed by the Käshmirı officers. After six days' march, the minister Sukharāja, along with the army, reached Bolyāsaka, which was within the borders of Käshmir. The place is identified with the village of Buliasa on the old route from Muzaffarabad to Kashmir, on the right bank of the Jhelum, four marches below Baramula. There the funeral rites of the king were performed.

Sankara-varman's son Gopāla-varman ascended the throne shortly before A. D. 900 4° As he was still young, his mother Sugandhā carried on the administration of the State. She fell in love with the minister Prabhākara. Prabhākara led an expedition against the Shāhi kingdom and secured the throne of Udabhānda for Lalliya Shāhi's son Toramāṇa-Kamaluka by defeating the usurper Sāmanta. Prabhākara killed Gopāla-varman by a stratagem and placed Sankara, an alleged son of Sankara-varman, on the throne. This new

king died ten days after his accession. As there was no direct heir to the throne, the queen Sugandha assumed the royalty at the wishes of the people. At this time, the Tantrin infantry formed a powerful political organisation in Käshmir and made their power felt in making and unmaking kings. The queen tried to secure the throne for Nirtita-varman, also known as Pangu, who was the grandson of Sura-varman, a half-brother of king Avanti-varman. But the Tantrins deprived the queen of her sovereignty, and placed Partha, the son of Nirjita-varman, who was ten years old, on the throne in A.D. 906. Sugandha left the royal palace and took her residence at Hushkapura. Eight years later, in A.D. 914, with the help of the Ekänga troops, a military body, rival to the Tantrins, she advanced towards the capital to regain her power. But the Tantrins defeated the Ekāngas and put Sugandhā to death. Nirjita-varman, with the sanction of the Tantrins, became the guardian of his son Partha. He maintained his position by paying heavy bribes to the Tantrins. and oppressed the people with numerous fiscal exactions. At this time, in A.D. 917, a great famine broke out in Kashmir, causing the death of a large number of people. In A.D. 921 Nirjita-varman deposed Partha with the help of the Tantrins and himself assumed the royalty. In A.D. 923 he placed his other son named Chakravarman on the throne, and died soon after. Chakra-varman ruled for ten years under the guardianship of his mother and grandmother The Tantrins, eager for more money, overthrew him and placed his half-brother Sura-varman I on the throne. After a year, Suravarman had to vield his throne to Partha, who had regained the favour of the Tantrins. A year later, in A.D. 935, Chakra-varman got back the sovereignty by paying a higher price. Shortly afterwards Chakra-varman, having failed to meet the demands of the Tantrins, fied in fear. Thereupon the minister Sambhuvardhana, by offering handsome bribes, purchased the throne for himself. Chakravarman sought the help of the Damaras (feudal landowners) who were hostile to the Tantrins. The Dāmara Samgrāma took up his cause and inflicted a crushing defeat on the Tantrins near Padmapura. Chakra-varman entered the capital Śrīnagara, where he was received with honours by the feudal lords, chiefs, ministers and the Ekängas. Sambhuvardhana was taken prisoner and executed. Chakra-varman abandoned himself to vicious pleasures, and alienated the sympathy of the people. In A.D. 937 he lost his life at the hands of robbers. Unmattavanti (Mad Avanti), son of Partha, was then raised to the throne by the ministers. He was one of the most vicious and tyrannical kings that ever occupied the throne of Käshmir. At his instigation, his subordinates killed his father in a most diabolical manner.

He had an able minister in Kamalavardhana whom he feared. Just before his death in A. D. 839 he declared a child named Sura-varman II as his son and placed him on the throne. After the death of the king, Kamalavardhana put down the Dāmaras, who had been exercising great influence over the rulers of Kāshmir from the time of Chakra-varman, entered the capital with his army after overcoming all opposition offered by the Ekingas, Tantrins and the feudal chiefs, and dethroned Sūra-varman II. He could have secured the throne for himself without any difficulty. But he foolishly left the election of the king to the assembly of the Brishmana, fondly hoping that the choice would fall on him. But the assembly offered the crown to a Brähmana manded Yasiaskara, son of Prabhäkaradeva, treasurer of the kings Sankara-varman and Gopala-varman, who had carned great reputation as a man of learning. The rule of the Utpala dynasty thus came to an end in A.D. 939.

# 3. Dynasties of Yasaskara and Parvagupta

Yaśaskar restored peace and order in the country. Though his career was occasionally marred by vicious actions, he administered his kingdom with success. He built a matha (monastery) for the residence of the students coming from Arya-desa to Kāshmir for higher education. Once when he became seriously ill, he wanted to place Varnata, the son of his paternal grand-uncle, on the throne in preference to his son Samgrāmadeva, who however as a matter of fact was not begotten by himself. But the designing minister Parvagupta ultimately persuaded the king to hand over the sovereignty to Samgrāmadeva. After the installation of Samgrāmadeva, Yaśaskara left the royal palace unceremoniously and took his residence in his matha where he was poisoned by his attendants in A. D. 948. A year after the death of Yaśaskara, Parvagupta killed the young king Samgrāmadeva and captured the throne-for himself.

Parvagupta was the son of Samgramagupta and grandson of Abhinava, who was a writer. He died in A.D. 950 leaving the throne to his son Kshemagupta. Kshemagupta marned Diddi, the daughter of the Khaśa Simharaja, king of Lohara, modern Lohrin valley in the territory of Punch, and the daughter's daughter of Bhima Shāhi of Udabhānḍa.<sup>41</sup> Diddā, who was a woman of keen intelligence, played an important rôle in Kāshmir politics in the second half of the territh century. Kshemagupta died after an inglorious reign of eight years, and was succeeded by his young son Abhimanyu. Diddā, who became the regent for her son, tried to assume all the royal power into her hands and had no scruples in removing anybody who stood in her way. She quarrelled with the prime minister Phalgupa

and dismissed him. She put down the revolt of Yasodhara and his associates and won over some of them to her side by offering them high posts in the government. Yasodhara was made the commanderin-chief of her army. He led an expedition against the Shāhi Thakkana and forced him to submit. But he soon fell into the ill graces of the queen and was dismissed. His old associates again revolted and besieged the royal palace. The queen, with the help of her faithful minister Naravāhana and some other officers, brought the situation under control. Shortly after this the queen, on the report of malicious persons, lost confidence in Naravahana who, in order to avoid disgrace and humiliation, committed suicide. About this time the Damaras were also trying to raise a revolt. The situation was made worse for the queen by the death of Rakka, the commander of the army. In order to cope with the situation Didda recalled Phalguna and made him the chief of the army. Phalguna conquered Rājapurī, the modern hill state of Rajauri.

King Abhimanyu died in A. D. 972 after a rule of fourteen years, leaving behind three sons Nandigupta, Tribhuvana and Bhimagupta. Nandigupta assumed the royalty. Didda received a severe shock by the death of her son. For a year she kept her evil propensities under control and engaged herself exclusively in establishing religious foundations and building new cities. But soon after, she resumed her vicious activites. She brought about the death of Nandigupta. He was succeeded by Tribhuvana, who also shared the same fate two years later (A. D. 975). The young Bhimagupta was then placed on the throne. He was allowed to enjoy this position for only five years. About this time Phalgupa died. The queen then killed Bhimagupta and ascended the throne in A.D. 980.

Diddä made the Khaśa Tunga of the Parnotaa country her prime minister. The appointment of Tunga, who was formerly a herdsman of buffaloes, caused great resentment among the people. Vigraharäja and Sængrämaräja were the two sons of king Udayaräja of Lohara, the brother of Diddä. The refractory elements brought the prince Vigraharäja to Kāshmir to help them against Tunga. Vigraharäja rallied the Brähmanas against the queen. But Diddä succeeded in bringing the Brähmanas back to her side by heavy bribery. All attempts to dislodge Tunga failed. Tunga earned great renown by leading a successful expedition against Pritutpäla, the king of Rājapurī, who had become hostile. As Diddā had become fairly old she appointed her nephew Sængrämarāja of Lohara as her successor. She died in A.D. 1003 and was followed on the throne by Sængrämarāja. The supremacy of the Lohara dynasty was now established in Kāshmir.

### XI. THE HILL STATES OF CHAMBA

A number of dynasties were ruling in the hill states of Rājapurt, Dārvābhisāra, Trigarta (Jālandhar), Kīra (Kāngrā), Chambā, Kulu (Kulūta), etc. during this period. Of them the history of the Mūshana family of the Chambā State can be traced chronologically with the help of the Vankāgulī and the enjarabhic records.

The Müshana dynasty established its supremacy over Chambā in the sixth century A.D. The capital of its early kings was Brahmapura, modern Brahmaur, about twenty-five miles south-east of the Chambā town. The king Ajita-varman of this family flourished in the middle of the elighth century. After him ruled Suvarpa-varman, who was succeeded by Lakshmi-varman. The Vańkśnośi narrates that during the reign of Lakshmi-varman a large number of people died as the result of an epidemic. Taking advantage of this situation the Kiras (of the Kängrä valley) killed the king and took possession of the country. Lakshmi-varman son Müshapa-varman recovered his throne after defeating the Kiras. Müshapa-varman was followed on the throne by Hańsa-varman, Sära-varman, Sara-varman and Saljana-varman in succession. Accorduring to Dr. Vogel, Sajjana-varman founded the city of Chappakā (Chambā) and transferred his capital there.

An inscription of the tenth century, engraved on a rock at Proliragala on the Dhauli Dhar, belongs to the reign of a king Mrityuñjaya-varman, who is not mentioned in the Vamisavali. Dr. Vogel suggests that this king succeeded Sajjana-varman. Epigraphic records refer to another king Sahilla-varman who fought successfully against a confederacy of the Kira forces, the lord of Durgara (Jammu State). and the Saumatikas. The king of Trigarta (Jalandhar) sought his alliance after suffering a defeat at his hands, and the chief of Kulūta (Kulu) sought his favour for granting him royalty for services rendered. The Vamsavali states that the war between Sahilla-varman and the Kulu chief continued for twelve years. It is also known from an inscription that Sähilla-varman routed the forces of the Turushkas in a battle. He probably joined with the Shahis in repulsing an attack of the Turks in the Kābul valley during the reign of Alptigin. After achieving all these victories, he assumed the epithets Sāhasānka. Niśśankamalla, and Matamatasimha. He is also said to have assumed the title Karivarsha after making a gift of elephants to the Sun-god at the time of a solar eclipse at the holy Kurukshetra. His reign came to a close in the middle of the tenth century, and he was succeeded by his son Yugakara-varman, whose son and successor was Vidagdha-varman. Both Yugakara-varman and Vidagdha-varman issued inscriptions from their capital at

Chanpakā granting lands in the Mesplalas of Brahmaputra and Tāvasaka. Vidagdha-varman's successor Dodaka-varman, known from a single inscription, ruled in the closing years of the tenth century. In the eleventh century, Salavāhāna, his som Soma-varman, and the latter's son Asata of the family ruled the Chambā State.

# XII. KUMAUN AND GARHWAL

A detailed analysis of six ancient inscriptions of Kumaun and Garhwäl is available to scholars, <sup>42</sup> although it is not based on quite satisfactory transcripts of the original records. Only one of these records has been satisfactorily edited, <sup>43</sup> while the rough transcript of another has also been published. <sup>44</sup> The texts of the remaining four inscriptions still await in unblication.

The inscription, of which only a tentative transcript was published in 1838, is the one on a stone-slab in the temple of Siva called Bägeśvar (Vyāghreśvara) situated at the junction of the Gomati and Sarju in Potti Katyūr in Kumaun (Almora). The inscription contains no less than three grants made by three different kings in favour of the god Vyaghreśvaradeva. The defective nature of the published transcript renders it difficult to be definite about the names of the two kings mentioned in the first and probably the earliest of the three charters as they are given in the absurd forms Sri-Bhasantanadeva (also Masantanadeva or Basantanadeva) and Saug-spairam-spairam-daday 45 The names of the kings mentioned in the second of the three charters have been read as Śri-Kharparadeva, his son Śrī-Kalvānarājadeva, and his son Śrī-Tribhuvanarājadeva. It seems that these rulers flourished later than those mentioned in the first charter referred to above, but before the kings known from the third charter. The third and last grant incorporated in the Bagesyar inscription mentions four generations of kings. The third name in this list of four kings is that of Lalitasūradeva who is also known from two other of the six ancient inscriptions from Kumaun and Garhwal referred to above. These are two copper-plate grants dated in the 21st and 22nd years of Lalitasuradeva's reign, preserved in the temple of Yogabadari at Pändukeśvar in the Garhwal District. Both the charters were issued from the city of Kärttikeyapura by Paramabhattäraka Mahäräjädhirāja Parameśvara Lalitaśūradeva, the son of P.M.P. Ishtaganadeva and Mahadevi Vegadevi and the grandson of Nimbara and Mahadevi Nāśudevi. Nimbara, who is not endowed with imperial titles in the records, was probably the founder of this line of kings. Their capital was probably at the city of Kärttikevanura which has been identified with modern Baifnath or Vaidvanatha in the Almora

(Kumaun) District. According to tradition, the city was built by a Katyūri king of the Katyūr valley in Kumaun on the ruins of an ancient city named Karavirapura. It is not improbable that the name of Kārttikeyapura is a Sanskritized form of the aboriginal name Katyūr. Possibly Kartripura of the Allāhābād pillar inscription of Samudra-gupta was just another Sanskritized form of the same name.

The astronomical details of the dates of Lalitaśūradeva's grants appear to suggest that his 21st and 22nd regnal years corresponded respectively to A.D. 853 and 854. The reigns of his father and grandfather may thus be ascribed roughly to the period A.D. 790-832, According to the Bägeśvar inscription Lalitaśūradeva was succeeded by his son Būdevadeva whose reign may be tentaitively assigned to the third and fourth quarters of the mith century.

The three remaining inscriptions out of the six ancient records of Kumaun and Garhwal disclose the names of five generations of rulers who belonged to a different dynasty and apparently succeeded the house of Nimbera. The earliest of the three records of this new family is a copper-plate charter preserved at the temple of Băleivar in East Kumaun (Almora). It was issued from Kärttikeyapura in the fifth regnal year of P.M.P. Desatadeva who was the son of P.M.P. Ichchhatadeva and the grandson of Salonaditya. The two other charters of the family are preserved in the temple at Pandukesvar. One of them was issued from the same Karttikevapura in the 25th regnal year of P.M.P. Padmatadeva, son of Ichchhatadeva, while the other was issued from the city of Subhikshapura in the fourth regnal year of P.M.P. Subhiksharajadeva, son of Padmatadeva. Subhikshapura, apparently named after Subhiksharājadeva, was probably the name of a new city built by this king in the vicinity of the old city of Karttikeyapura. These five kings seem to have ruled about the last quarter of the ninth as well as in the tenth century. It appears that the last member of Nimbara's family was overthrown by Salonaditya who founded a new dynasty; but the events leading to this dynastic revolution are unknown. Little is known about the history of Kumaun and Garhwal after Subhiksharāja's death.

An earlier line of kings of the Kumaun-Garhwäl region is known from two plates found at Taleswar in Almora District. 40 The records have been assigned on palaeographical grounds to the sixth century A.D. One of the copper-plate grants was issued in the fifth regnal year of Peramabhajjäraka Mahäräjädhiräja Dyutivarman. In the legend on the seal attached to the plate, the king is repre-

sented as the son of Agnivermen, gradson of Vrishavarman and \* great-grandson of Vishpuvarman I. The other charter was issued in the twenty-eighth regnal year of Pasamabhapparaka Maharajadhirāja Vishņuvarman II, son of Dyutivarman. The family to which the kings belonged is described as 'the lunar dynasty' as well as 'the lineage of the moon and the sun', while it is also specifically called 'the Paurava line of kings.' Both the charters were issued from the city of Brahmapura which was apparently the capital of the Paurava kings of the Almora region. They record certain grants of the kings made in favour of the god Viranesvara who is described as an incarnation of Ananta or Vishnu. The god was apparently installed in a temple at Brahmapura and was probably the family deity of the Pauravas. In the seventh century A.D. the celebrated Chinese pilgrim Hiuen Tsang visited the country of Brahmapura, no doubt meaning the kingdom of which the city of the same name was the capital. The same country is also mentioned in Varahamihira's Bribat-samhita composed in the sixth century A.D. Both Varahamihira and Hiuen Tsang appear to refer to the kingdom of the Pauravas of Brahmapura, although the inscriptions apply the name Parvatākara to their rājya. Little is known about the relation of the Paurava kings mentioned in the Talesvar plates with the later rulers of the Kumaun-Garhwäl region known from other sources and discussed above.

### XIII. THE ARABS IN INDIA

### 1. Kābul and Zābul

The early attempts of the Arabs to conquer Kābul, Zābul and Sindh have been noted in the preceding volume, and we have seen that, by the middle of the eighth century A.D., although they maintained a precarious hold on Sindh, they could not establish their authority in the other two kingdoms.

This was partly due to the decline in power of the central authority in the Islamic world. The Caliphs of the Umayyad dynasty were gradually weakened by internal dissensions and other causes and were supplanted by a new dynasty, the 'Abbasids, in A.D. 748. Under a few able rulers the 'Abbasids restored the power and glory of the Caliphate and its effect was also felt in India. During the reign of Al-Manşür, the second Caliph of this dynasty, who ruled from A.D. 754 to 775. Kandahār was conquered, and the Muslim governor of Sijistān again demanded tribute from the king of Zābul. The latter sent some camels, tents, and slaves, but reckoned each article at double its value. The Muslim governor

thereupon invaded Zābul but evidently could not subdue its ruler. For we are told that during the next three Caliphates (A.D. 775-809) the Muslim officers collected tribute as best as they could (or according to their strength and weakness). When Caliph Al-Ma'mim (A.D. 813-833) visited the eastern region, the ruler of Zābul paid double tribute to him.

It is said that the Caliph sent an army against Kābul and forced tis ruler to submit and pay taxes. But evidently both Kābul and Zābul regained independence. Two more expeditions were probably sent against Kābul ın A.D. 769 and 786, but without any conspicuous success. It was not till about A.D. 870 that both Kābul and Zābul were conquered by Ya'qūb ibn Layth, the founder of the Ṣāfārid dynasty, who began his life as a brigand in Sijastān and ultimately became the ruler of Persia and the neighbouring regions in the east. The king of Zābulistān was killed and the people embraced Islam. Henceforth this petty state, that had carried on a prolonged and heroic resistance against the Arab aggression for more than two hundred years, ceased to belong to India either politically or culturally. But Kābul probably regained independence and formed a part of the Hindu Shāhiya kingdom, whose history has been narrated above.47

The story of the successful resistance of the tiny states of Kabul and Zābul against the Arabs has not obtained its due place in the history of India. It is worthy of note, however, that they defied the conquerors of the world and ultimately succumbed, not to the political power of the Caliphate, but to the local principalities that arose on its ruins.

### 2. Sindh.

The 'Abbasid Caliphs made a determined effort to consolidate the power of Islam in India. They sent expeditions to drive away the old officers of the Umayyad dynasty who refused to recognise the new authority. Hishām, who was appointed governor of Sindh by Al-Manşir (AD 754-775), took possession of Multān and Kunduhar, usually identified with Kandahār. He is also said to have conquered Kāshmir, but this must be regarded as extremely doubtful. For it has been reasonably inferred from a statement in Rājātaranāginī that Lalitāditya Muktāpīda thrice defeated a ruling chief of the Arabs. Possibly the Arabs made a successful border raid into Kāshmir, but the fact that we do not hear of any further Arab invasion of that country seems to indicate that Lalitāditya successfully defended his kingdom against Arab agression.

According to Al Idrisi, the famous city of Mansura, which became the capital of Sindh, was founded by the 'Abbasid Caliph Al-Mangar; but Balädhurt tells us that it was built by a son of Muhammad iba-Qäsim when Hakam was the governor of Sindh under the Umayyads. Probably the town was founded in the time of Hakam but finished in the time of the 'Abbasid Caliph Al-Mangar. This great and opulent Muslim capital of Sindh, of which we get a detailed account from Muslim writers, was founded on the ruina of the Hindu city of Brähmanäbäd and lay 43 miles northeast of the modern city of Haidaräbäd and eight miles south-east of the railway station of Shadadpur.

Caliph Al-Mahdi (A.D. 775-785), who succeeded Al-Manşür, sent a naval expedition against India but it could not gain any success.48 During the Caliphate of Harun Al-Rashid (A.D. 786-809), his governor is said to have conquered a few places in Western Sindh. The Muslim army had also to fight with the hardy Jaths of Kikanan who are known to have resisted the Arabs as far back as A.D. 662. Evidently they were not completely subdued even during this long interval. There were also frequent conflicts between the Muslims on the one side and the Jaths and Meds on the other in the neighbourhood of Alor, the old capital of Sindh. Sometimes we hear of a successful Hindu rising Thus the Hindu chiefs of Sindan, a place conquered during the Caliphate of Al-Ma'mun (A.D. 813-833), rose against its ruler and killed and crucified him. According to Baladhuri the Hindus became masters of the city but "left its mosque for the Muslims to assemble in and pray for the Caliph."

On the whole, it would appear from a study of the Muslim chronicles that the 'Abbasids, even in their palmiest days, could not gain any conspicuous success in their Indian expeditions. They not only failed to extend their dominions beyond Sindh, but were even unable to consolidate their conquests in this province. This was undoubtedly due to the active vigilance of powerful Indian states bordering on Sindh. The Pratīhāras, whose chief Nāgabhata I saved Western India from Arab aggression49 in the eighth century A.D., founded a strong principality which proved to be a bulwark against any further Arab aggression. King Nagabhata II of this dynasty,50 who was a contemporary of the great Caliphs Harun Al-Rashid and Al-Ma'mun, is described in an almost contemporary record as having captured the strongholds of the Turushkas. The reference is probably to the Muslim rulers of Sindh some of whom originally belonged to Tukhāristān. The Pāla king Dharmapāla, who also belonged to the same period, claims in his own record

that a Yaouna vassal chief made obeisance to him. Here again the reference seems to be to a Muslim ruler of Sindh. An inscription, dated A.D. 842, states that powerful Mlechchha rulers on the river Chambal made obeisance to the Châhamāna king. These and similar other isolated references point to the fact that since the initial success of the Arabs in Sindh, in the first quarter of the eighth century A.D., they were unable to make much headway in India owing to the vigour and alertness of the Indian chiefs.

The decline of the 'Abbasid power about the middle of the ninth century A.D. had its natural repercussions on Sindh. During the Caliphate of Al-Ma'mūn (A.D. 813-833), Bashar, the governor of Sindh, rebelled but was defeated by Chassan. The latter took Bashar as captive to Baghdad, leaving Musa as his deputy in Sindh. Musa nominated his own son as his successor, and henceforth the governors of Sindh ruled practically as independent chiefs. Later, it formed a part of the dominions of the Saffarids (A.D. 872-903). After the fall of the Saffarids the Muslim territories in Sindh were divided into two independent states, viz. those of Mansura and Multān. The former extended from the sea to Alor, and the latter comprised the upper valley of the united Sindhu up to this city. Little is known of their history, but it appears that the greater part of the administrative authority was left in the hands of the Hindus.

Neither of the two states was very poworful. Multān was always in dread of the mighty Pratihāra power. The Pratihāra army frequently marched gainst Multān, and its Muslim ruler secured his safety by playing upon the religious sentiments of the Hindus. There was a famous image of the Sun-god in the city of Multān which was venerated all over India. We learn from Al-Ma'-stidt that "when the unbelievers march against Multān and the faithful do not feel themselves strong enough to oppose them, they threaten to break their idol and their enemies immediately withdraw." Iştakhrī, who makes a similar statement, adds that "otherwise the Indians would have destroved Multān."

The other Muslim state in Sindh, viz. Mansura, was equally exposed to the attacks of the Hindus. According to Al-Ma'sūdi, "it was constantly at war with a nation called the Meds, who are race of Sind, and also with other races on the frontiers of Sind,"

The older generations of historians like Elphinstone felt surprised at the slow progress of the Islamic conquest of India, and sought to explain it by various hypotheses which have no foundation in fact. The real matter for surprise, however, is that the vestige of Arab authority continued in Sindh for three hundred years. Even according to the testimony of the Muslims, the Pratihāras could have easily conquered Multan that guarded the flank of every possible route which a future Muslim conqueror from the outside would have to follow. That they were deterred from doing this by the fear that the holy images at Multan might be broken by the Muslim ruler of the place, only shows a lack of foresight and statesmanship and a deplorable want of rationality on the part of the Hindu leaders. If they had possessed even a general knowledge of the political condition of the lands immediately outside the borders of India on the west, they would have made serious efforts to defend India against the almost inevitable danger of Muslim invasion. The first steps in this direction should have been to drive away the Muslims from the petty principalities which they still held in Sindh and to establish a strong garrison in Multan and other strategic places in the Puniab. The Shahis and the Pratiharas were both powerful ruling dynasties who could have easily accomplished this task. But they did not do so. Either they were ignorant of the new political situation created by the rise of strong Muslim states on the frontiers of India, and of the consequent dangers threatening their country, or they were too parochially minded to take a broad view of the interests of India as a whole. This, however, can hardly apply to the Shahis, who were too near the danger to ignore it and whose own interest, in this case, coincided with that of India. The united stand made at a later date by the Indian chiefs on the invitation of the Shahi rulers proves that a real sense of patriotism was not altogether absent in them. We can, therefore, only conclude that the lack of knowledge of the outside world, or failure to grasp the real significance of contemporary events, was the principal cause of the indifference of the Hindu chiefs to the great danger that was destined to overwhelm them at no distant date.

The danger was brought home to the Shāhi rulers by the foundation of the state of Ghaznī in the last quarter of the tenth century AD. Ere long the inevitable conflict broke out and the Shāhi rulers were worsted in the fight. Then the horrors of Muslim invasions, inspired by greed and animated by fanatic religious zeal and iconoclastic fury, were let loose on the fair temples and cities of India. She paid dearly for her remissness in the past, but somehow escaped the great doom which had overtaken Persia, Egypt and other countries. The history of this great crisis will be dealt with in the next volume.

- 1. HBR, 121. Cf above, pp 50-52
- 2. See pp. 33-4.
- Harsh, the adversary of Kalachuri Kokkalla I, is wrongly identified with the Chandella king of this name. He is identical with Guhila Harsha of Dhavagarth. Cf. IHQ, XIII, 485.
- See p. 37.
   This is the translation of Kielhorn (EI, I 122), but Dr R C. Mazumdar suggests that the correct translation would be 'defeated' (IHQ, XXV. 213).
- 6. See pp. 33-4.
- 7. See p. 37
- 8 Vol I, pp. 274, 278 ff, etc
- 9. The name is also written as Kokkala and Kokalla
- Prof Mirashi thinks that Lakshmanaraja belonged to the Kalachuri Dynasty and was a predecessor of Kokkalla I—EI, XXIII 255
- 11. The Balhari macryption (E.J., 264) mentions that Kokkalla I set up two columns of his fame. Kraihas on the south and Bhois on the north. The Benares copperpiate (Ibid, II 366) states that Kokkalla granted freedom from fear to Bhois, Vallabharia, 8ri-Harsha, kmg of Chitraktia, and the kmg Sankaragana These two reports are taken to imply that Kokkalla helped the Raishraktia Krushos II and the Pratikhara Bhois in consolidating their sovereign position, which was threatened by their senemes: But in view of the information supplied by the Charles of the
  - Dr. R. C. Majumdar has recently expressed a different view on the subject (PHIC, XII 123f). He points out that not a single record of the 8th or loth century AD refers to the Kalachurus as a great power in the period of kokkalla, I and that the pothumous military glores of the sking gradually grew with passing years. He holds the view that Kokkalla was a dashing military chief who joined with one great power against another as suitable military chief who joined with one great power against another as suitable participations. The property of the Rashirakita and the not the Pratifiars at the Rashirakita and then to the Pratifiars He slop opinis out that Kokkalla's daughter was married to Krishna II long before the latter ascended the Rashirakita throne. On the other hand we have to remember the following for the pratifiant of the

- 12 See above, p. 54
- 13. See above, p 83.
- 14. See above, p. 31.
- 15. See above, p 36
- 16 The history of this family is principally based on the copper-plates (EI, XXVI. 185) discovered at Ghumli in 1936.
- See above, Vol III, p 173
- 18. EI, IX. 1 ft.
- 19 This account is based on chronicles only and is not supported by epigraphic evidence Cf. DHNI, II. 941
- 20 IA, XII. 159, l. 13 The inscription states that Mahāvarāha, kindled with the rays of the sun, attacked Krishna I (Sauryy-oshma-samāpitam=āpatatam). Kielhorn corrects Sauryya, as Sauryya, meaning bravery. But there is no difficult of the saury of cuttous oscilya as saulyas, meaning uravery. But there is no diploit of the passage as it occurs. In my opinion there is a pun on the word Saurya, which may be taken to mean also the people of this name (cf. Sauryaidm = adhumandale etc. in Jam Harvamia). The verse purports to say that Mahhavaraha, being strengthened by the support of the Sauryas, attacked Krishna I
  - 21 El. XIX 175. Also cf Bh. List No 2106 fn 1
- 22 See p 21
- 23 The Rāshirakūta Dhavala's grandfather Vidagdha was ruling in AD 916, and his father's known date is AD 939. In his old age Dhavala abdicated his throne in favour of his son Bālaprasāda, who is found ruling in AD 997 So it is not unlikely that the Chapa Dharanivaraha was a contemporary of both Dhavala and the Chaulukva Mularaia, who ascended the throne in A.D 942.
- 24 According to Nayachandra Sūri's Hammīra-Mahākāvya, Mūlarāja was killed by the Chahamana Vigraharaja This seems to be unlikely.
- 25 Cf Vol III, pp 162-3
- 26 See p 87
- 27 The Buoli Rock Ins (El. XXVI 91) mentions Vindhvanripati as the successor of Vakpati I For the account of Simharaja and his predecessors, cf. EI, II, 116 ff.
- 28 EI, XIV 176
- 29 Ch X, pp 158 ff
- 30 The nature of the political relation of Bhartripatta II with the Imperial Pratiharas cannot be ascertained from the Partabgarh inscription (El, XIV 176) All that can be gathered from it is that the Mahārājādhirāja Bhartripatta made a grant to the temple of Indrādityadeva in A D 942 and the Mahārāja Mahendrapala II from his residence at Mahodaya donated land to the same temple in AD 946
- 31 Vol III, p 160
- 32 See p 31
- 33 See pp 33, 118
- 34 Kamalu ascended the throne in or before A.D 900 As he obtained the sovereignty during the reign of Gopala-varman who, according to Kalhana, began his rule in AD 902, the date of the latter's accession is to be shifted back by a few years 35 EI, XXI 298
- 36 EI. XXI 301.
- 37 Firishta mentions Lahore as the capital of Jayapāla. This does not seem to be correct Al-Biruni describes Luhavur (Lahore) as a country, the capital of which was Mandahukur (Sachau, I. 206).
- 38 Vol III, pp 133-136
- 39 S. Lévi (Le Nepal, II 176-77), however, thinks that there may be some historical basis of the story of Jayāpida's fight with Nepāl Nopāl was at that time a pro-tectorate of Tibet and there was a long-standing hostility between this kingdom and Kashmir. According to Lévi a story-teller would hardly invent an uncouth and barbarous name like Aramud, who was perhaps a Tibetan general sent to oppose Jayapida The river Kāla Gandika, on the banks of which the battle is alleged to have taken place, almost certainly represents the Kāla Gandaki, the westernmost branch of the seven Gandakis, which was the first natural barrier against an invader coming from the west.

- 40. For the date of Gopāla-varman, see fn. 34 above.
- 41. See above, p. 113

- 44 JASB, Vol. VII, 1838, pp. 1056-58.
- 45 This name apparently begins with sri or srimat and ends with deva.
- 46 EI, XIII 109. The editor of the inscription regarded them to be forged without sufficient justification. Cf. Bhandarkar, List Nos. 1786-7 Bhandarkar does not notice all the inscriptions analysed by Aktuson.
- 47 See pp. 112-115
- 48. See pp. 99-100.
- 49. Vol. III, p. 155.
- 50. See pp. 24 ff.
- 51. See pp. 20, 25, 39.

# CHAPTER VI THE DECCAN

# I. THE EASTERN CHALUKYAS

When Vijayaditya I died after a rule of 18 or 19 years about A.D. 764, his son Vishnuvardhana IV became king and ruled the Vengi country for 36 years, i.e. down to about A.D. 799. Shortly before A.D. 769-70, the Rashtrakuta king Krishna I sent his son. the crown-prince Govinda II, to invade the Vengi country. According to the Alas grant1 of the Rashtraküta crown-prince, issued in A.D. 769-70 from the camp of his victorious army at the confluence of the Krishnavenā and the Musī, the king of Vengī was humbled and ceded his treasury, forces and kingdom. Soon after A.D. 779. there was a struggle for the Räshtraküta throne between Govinda II and his younger brother Dhruya, in which the former managed to get the assistance of the rulers of Mālava, Kāńchī, Gangavādi and Vengi, all of whom had been previously subdued by the Rashtrakūtas and were apparently eager to improve their position by exploiting the situation arising out of the fratricidal war. But Govinda II was defeated by Dhruya who next ascended the Räshtraküta throne. Govinda II having been eliminated, Dhruva now set himself with full vigour against his brother's allies. An epigraph of A.D. 802,2 supported by the Radhanpur grants3 of A.D. 808, says that "at half a word from the mouth of Dhruva's letter-bearer, the king of Vengi. wherever he was, constantly performed his service without intermission, by his own wish, and built for him an outer wall, lofty as the sky, of marvellous splendour, with the constellations around its head like a garland of pearls." Although the exact nature of the claim is difficult to determine and although the capital city of Manyakheta is said to have been built by Amoghavarsha, some writers go so far as to suggest that Vishnuvardhana IV was himself compelled to construct a wall for Manyakheta (modern Malkhed in Hyderabad State). It is, however, probable that the Vengi king was forced to become a subordinate ally of the Rashtrakuta monarch. The Jethwai grant4 dated A.D. 786 speaks of his daughter Silamahadevi who was married to Dhruva.

Vishņuvardhana IV had several sons, viz. Vijayāditya II, Bhīma-Sālukki (i.e. Bhīma-Chālukya) and Nṛiparudra (born of a Haihaya or Kalachuri princess). About A.D. 799, Vijayāditya II became king. and assumed the titles Navendramrigarāja. Chālukuārjuna and

Tribhuvonāhkuśa. The duration of his rule is variously given in different records as 40, 41, 44 or 48 years. Fleet accepted 44 years as the proper duration of the reign although from the actual date of the accession of the king's great-grandson Chālukya-Bhima I, it now appears that Vijayāditya II ruled for 48 years and died about A.D. 4847. The real cause of the discrepancy regarding his regnal period seems to be that for some years during this reign the Eastern Chālukya throne was occupied by a rival. The king built a large number of Siva temples in different parts of his dominions.

Vijayaditya II, who assumed the titles Paramabhattaraka Maharājādhirāja-Parameśvara, was one of the most powerful rulers of the family. But his early years witnessed a series of failures. His brother Bhīma-Sālukki deserted him and joined the Rāshtrakūtas The king was utterly defeated by the Rāshtrakūtas under Govinda III and their allies the Gangas, and Bhima-Sālukki was raised to the throne of Vengi. But Vijayaditya II continued the struggle and. when after the death of Govinda III (A.D. 814) his minor son Amoghavarsha I ascended the Rāshtrakūta throne and was facing a rebellion of his officials and feudatories, the Chālukva king succeeded in recovering his throne by overthrowing Bhīma-Sālukki in spite of the assistance the latter received from the Rashtrakūtas and Gangas. This success was pursued by Vijayāditya II with redoubled vigour. The Eastern Chalukya army now overran considerable portions of the Rashtraküta empire and reached the city of Stambha (modern Cambay in Gujarāt)5 which they plundered and devastated. In the records of his successors, Vijayadıtya is said to have fought 108 battles in a continuous struggle of 12 years with the Räshtrakūtas and Gangas, to have destroyed the Dakshina Ganga (the southern Gangas), and to have taken possession of Vengi-mandala by extirpating his younger brother Bhima-Sālukki. The records of the Rāshtrakūtas themselves of Navsārı grant<sup>©</sup> of Indra III) admit that, in the early part of the reign of Amoghavarsha I, the glory of the Rațța (Rāshtrakūța) kingdom "was drowned in the ocean of the Chālukyas" who had "completely devastated the city of Stambha." But the success of the Eastern Chālukyas against the Rāshṭrakūtas was shortlived Amoghavarsha I, who received considerable help from Karkka, the Rashtrakuta viceroy of Gujarat, is said to have later raised the glory of the Rashtrakutas once again. The rebellious feudatories were subdued and the Eastern Chälukya army was driven out of Rashtrakūta territory. In the records of his successors Amoghavarsha I is described as having destroyed a large host of the Chalukyas at the battlefield of Vingavalli. The hostilities continued in spite of the marriage of a Rashtrakūta princess named Sīlamahādevī (probably a daughter of Dhruva by Sīlamahādevī who

was a sister of Vijayāditya II) to Vishņu-vardhana V, son of Vijayāditya II. The Eastern Chālukyas had to acknowledge Rāshtrakūta supremacy.

Vijayāditya II came into conflict with a Nāga king probably of the Bastar region. But the reference may also be to Nāgabhaṭa II of the Gurjara Pratīhāra dynasty, with whom he fought, according to the Gwalior inscription of Bhoja I, probably in connection with his Guiarāt expedition.

The next king of Vengi was Vijayāditya's son Vishņuvardhana V. also called Kali-Vishņuvardhana (Kali-Biṭṭarasa), Sarvalokāśraya and Vishamasiddhi. He ruled only for 18 or 20 months and died about A.D. 848. He left several sons, viz Vijayāditya III (born of the Rāsḥṭrakiṭa princess Silamahādevi), Ayyaparāja, Vikramāditya (I) and Yuddhamalla (I). Vijayāditya III succeeded him on the throne of the Vengi country and ruled for 44 years (A D. 848-82). The new king had a number of virudas such as Gunaka (Gunaga), Parachakrarāma, Raṇarangaśūdraka, Manujaprakāra, Vikramadhavala, Nrpatimārtaṇḍa, Virudaṅgabhāma, Bhuvanakamdarpa, Arasankakafajin. Tripuramartumanhahevara and Triphwanākhuśa.

Like his grandfather, Vijayāditya III was bent upon Digvijaya in which he was assisted by his able minister Vinayadisarman and by two reputed generals, namely Kadeyaraja and his son Pandaranga. In the south, he conquered the city of Nellūra (Nellore), probably from the Pallavas of Kañchi. Vijayāditya III is said to have carried away gold from the Pallavas. He is further credited with a victory over the Pandvas and with giving shelter to the Chola king. Having been goaded to retaliation by the Ratta or Rashtrakūta king (rattesa-samchodita), he cut off the head of Mangi, king of Nolambarashtra in Mysore, in a great battle, and also defeated the Gangas completely in the west. Next turning to the north, the Eastern Chālukya king defeated the combined forces of the Rāshtrakūta king Krishna IIe and the latter's brother-in-law (wife's brother) and ally, the Kalachuri king Sankila or Sankuka (Sankaragana), lord of Dahala (the Jubbulpore region), at the great battle of Kiranapura, probably modern Kiranpur in the Balaghat District, Madhya Pradesh. Like his grandfather, Vijayāditya III overran the Rāshtrakūta empire and burnt Achalapura (modern Ellichpur in Berär). Vijayaditya III is also said to have defeated Baddega, very probably the Chālukya chief of Vemulavada who was the grandfather of Narasimha (a feudatory of Indra III. grandson and successor of Krishna II). He is further said to have burnt the city of Chakrakūta in the old Bastar State, captured the elephants of the king of Kosala (South Kosala in Chhattisgarh and the adjoining area), and taken by force the gold of the

Ganga king of Kalinga, from whom he also received elephants as tribute. Vijayaditya III appointed his younger brother Vikramāditya his heir apparent, but the latter probably predeceased him. After Vijayāditya's death the throne passsed to Chālukya-Bhīma I, son of Vikramāditva.

Fleet suggested that Chālukya-Bhīma I ascended the throne in A.D. 888; it is however now known from the Attili inscription<sup>9</sup> that this king's coronation took place in Saka 814 corresponding to A.D. 892. Chālukya-Bhīma I was also known as Vishpuvardhana and had the virudas Tribhuvanānkuša, Drohārjuna, Sarvalokāśraya and Ritasidāhi. He is often called Paramabrahmanya. He ruled for 30 years and died about A.D. 922. He is said to have fulfilled the desires of distressed and helpless persons and of the ascetics just like their parents, friends and preceptors.

The Anakapalle inscription of Chālukya-Bhīma I proves his control over Devarāshṭra in Elāmañchi-Kalingadeśa, i.e. the Yellamanchili tract of Viśākhapatnam District. He made Paṇḍaraṅga his general. Another general of Chālukya-Bhīma I was Mahākāla who was the son of a daughter of the king's foster-mother.

During this reign, the struggle with the Rashtrakutas continued According to the Pampa-Bhārata or Vikramārjuna-vijaya by the Kanarese poet Pampa, the Chālukya chief Baddega (probably feudatory of Krishna II) defeated Bhīma, apparently Chālukva-Bhīma. and took him prisoner. The forces of Krishna II overran the Andhra country as far south as Guntur and Nellore Districts and the Rashtrakūta king actually appointed his own officials in charge of various forts in the Eastern Châlukya country. Pandaranga, general of Châlukya-Bhīma I, made attempts to overthrow the domination of the foreigners. At the battle of Niravadyapura-one of the many that took place between the Rashtrakütas and the Eastern Chalukyas-Chālukya-Bhīma's son kılled a Rāshtrakūta Dandeśa (general) named Gundava, but was also himself killed. Pandaranga captured some 12 strongholds from Vaso-Boya, probably a Rashtrakūta partisan, and also the hill-forts of Venginandu (the Vengi country). Chalukya-Bhima I, who was evidently released after some time, is said to have illumined the Vengi country which had been overrun by Ratta (Rāshtrakuta) chieftains "just as by dense darkness after sunset" and to have defeated the army of Krishnavallabha (Krishna II) and his allies, the kings of Karnāta and Lāta. Chālukva-Bhīma's successes may have been achieved during the latest years of the reign of Krishna II.

Chālukya-Bhīma I had at least two sons, viz. Vijayāditya IV and Vikramāditya, of whom the former succeeded him about

A.D. 922. Hostilities with the Räshtraküţas continued unabated. Vijayāditya IV defeated the Räshtraküṭa forces but lost his life after a reign of 8 months, at the battle of Virajāpurī to the south of the Kṛishnā. The city is said to have been the capital of a viceregal family known as the Parichchhedins who ruled "the country of 6000" lying on the southern bank of the Kṛishnavenā (Kṛishnāvenā)

Vijayāditya IV had at least two sons, viz. Amma I, alias Vishnuvardhana, and Chālukya-Bhīma II (born of Melambā), of whom the
former succeeded him about the end of A.D. 922 with the virudas
Rājāmahendra and Sārvalokājārayā. Amma I ruled for 7 years, i.e.
till about A.D. 929. The Pulivarru inscription'! records the grant of
a village by the king in favour of Indaparāja, grandson of Indaparāja
of the Mahā-Raṭṭavaṅsa who was the lord of the city of Mānyakheṭa.
There is apparently reference here to a grandson (named Indra) of
the Rāshṭraktṭa king Indra III of Mālkhed. It has been suggested
that the donee may have been a son of Amoghavarsha II (c. A.D. 927),
who might have taken shelter at the Eastern Chālukya court when
his father was overthrown by the latter's younger brother
Govinda IV (c. A.D. 927-36) The non-mention of Amoghavarsha II
in the Eastern Chālukya record may, however, suggest that the
father of the donee was not a crowned monarch.

Two sons of Amma I, viz. Vijayāditya V and Bhīma, are known from records; the former succeeded (A.D. 929) him under the name Kanṭhika-Vijayāditya or Kanṭhika-Beta. A fortnight after the installation of Vijayāditya V, the young king was overthrown by Tāla (Tājaya, Tāḍa) ao Tūḍa), son of Yuddhamalia and grandson of Vishnuvardhana V. Tāla's success was specially due to the assistance he received from the Rāshṭrakūṭa king Gojjiga or Govinda IV and from Ayyappa, king of Nolamba-rāshṭra. Vijayāditya V was imprisoned and Tāla declared himself king (A.D. 929). Vijayāditya V was imprisoned and Tāla declared himself king (A.D. 929). Vijayāditya however escaped from captivity and took shelter at the court of the Chālukya ruler Arikesarin II (great-grandson of Baḍdega and patron of the poet Pampa), ruler of Vemulavāda and a feudatory of the Rāshṭrakūts.

The new king Tāla was, however, ousted after only a month by another claimant to the throne named Vikramāditya (II) who was a son of Chālukya-Bhīma I. Vikramāditya is said to have ruled over the Vengī country together with Trikalinga for nine or eleven months or for a year (A.D. 929) when he was himself over-thrown by Bhīma II who was a son of Amma I and a brother of Vijayāditya V. But after a rule of 8 months (A.D. 930) Bhīma II was killed by one Malla, Mallapa or Yudhamalla (II), who was a son of Tāla and a protégé of the Rāshtrakūta king Govinda IV. This

king, who ruled for seven years (A.D 930-36), built the Mallesvarasvāmī temple at Vijavawāda. During Yuddhamalla's rule, the Rāshtrakūtas were all powerful in the Andhra country. An inscripfion12 of Amma II naively admits that the Sabara chiefs, the commanders of the army of Vallabha (the Rāshtrakūta king), and others apportioned the Eastern Chalukva kingdom among themselves for seven years (i.e. the duration of Yuddhamalla's reign). With Rashtrakuta help, however, Yuddhamalla succeeded in holding his position against a number of rival claimants to the throne, including Chālukva-Bhīma II who was a son of Vijavāditva IV and a step-brother of Amma I: but Yuddhamalla was ultimately ousted by Chālukya-Bhīma II. According to the Maliyapundi grant,13 the five years following the death of Vikramaditya II witnessed the princes of the family who coveted the kingdom, viz. Yuddhamalla, Rājamārtanda, Kanthika-Vijavāditva (V) and others, fighting for supremacy and oppressing the people like Rākshasas; then Chālukya-Bhima "slew Rājamayya in battle, made Kanthika-Vijayādıtya and Yuddhamalla go to foreign country and despatched to the abode of death many others who, though respectable kings, had shown themselves puffed up by evil conduct and were causing distress to the country." Another record14 says that Bhīma (Chālukya-Bhima II) ruled for 12 years (A.D. 935-46) after having extirpated Yuddhamalla and other claimants to the throne The Kalachumbarru inscription 15 of Amma II says that Chālukva-Bhīma II slew the glorious Rajamayya, the mighty Dhalaga the fierce Tāta Bikki (or Tāta-Vikyana, i.e. Tāta Vikramāditya), Bijja always ready for war, the terrible Ayyapa (the Nolamba king), the army of Govinda (Govinda IV Rāshtrakūta), Lova-Bikki who was the ruler of the Cholas, and Yuddhamalla. Western Ganga records 16 refer to a struggle between the Nolamba king Avvana and Mahendra (i.e Chālukva-Bhīma II).

Chālukya-Bhīma II was also known as Bhīma, Rāja-Bhīma and Vishņuvardhana. He bore the virudas Sarvalokāśraya, Tribhuvanāikuša, Rājamārtaņda and Ganda-Mahendra One of his feudatories was Vijjaya of the Pānara dynasty. An important official was the Velanāndu chief Malliya. Chālukya-Bhīma II had several sons, vz. Amma II (born of Lokamahādevi), Dānārņava (born of Ankidevi) and Kāma. Of these Amma II, who was younger than Dānārṇava, became king (probably because he was the son of the chief queen) after his father's death in Saka 867 corresponding to A.D. 946.

Amma II, who became yuvarāja at the age of 8 and king at 12, was also known by the name Vijayāditya and bore the virudas

Rājamahendra, Tribhuvanāhkuśa and Samastabhuvanāśraya. There is a tradition which connects the foundation of the city Rajamahendrī or Rājamahendrapura (which probably became the capital or a secondary capital of the later Eastern Chalukvas) with a Chalukva king named Vijavaditva-Mahendra. This king seems to have been no other than Amma II who was known both as Vijayadıtya and Rajamahendra. He married the daughter of Nripakama, lord of Saras or Kolanu (Colair lake) in Godavarī District. Durgarāja. great-grandson of the celebrated warrior Pandaranga, was the king's general. His minister was Kuppanayya (son of Türkkiya-Yaivan) who was also known as Vipranārāyana. Amma II is described as lord of both Vengi and Kalinga and is known to have made grants of lands in the Barupunandu-vishaya in Elamanchi-Kalinga, i.e the Yellamanchili tract of Viśākhapatnam District. One of his records refers to the uuvarāja Ballāladeva Velābhata, surnamed Boddiya, son of Pammavā of the Pattavardhinī family. At the request of Chameka (a courtesan loved by the king) of the same family, the king granted a village in favour of the Jain temple of Sarvalokāśrava Jinavallabha. He is also known to have made gifts to the Jain temples at Vıjayavätikā (Bezwäda). One of his grants was in favour of the temple of Siva Samastabhuvanāśrava built by Narendramrıgarāja at Vijayavāta (Bezwāda).

After Amma II had ruled for eleven years, i.e. about A. D. 956, he was driven out of the Vengi country by Bādapa, son of king Yuddhamalla Bādapa became king with the help of the Rāshtrakūta king Karna or Kannara, i.e. Kṛisha III (c. A. D. 939-67), and Amma II proceeded to the Kalinga country (Elāmaēnchi-Kalinga) owing to Kṛishna's (Kṛishna III Rāshtrakūta) wrath against him. Shortly afterwards. Amma II regained his kingdom

Bādapa styled himself Vljayāditya and Samastabhuoanāšruya. One of his officers appears to have been Gandanārāyana, son of Nṛipakāma of Saras (father-in-law of Amma II) This Gandanārāyana, who was a famous archer, earned the appellation Kārmukāriuma and Satvavallata.

Bādapa was succeeded by his younger brother Mahārājādhirājā. Tāla (II), surnamed Vishnuvardhana. His minister was Kuppanayya, son of Makariyarāja and grandson of Kalivarman of the family of Pallavamalla (probably king Nandivarman of Kāñchi). Tāla was slain in battle after a short reign by Amma II, who was slain in turn by his elder brother Dānārņava in A.D. 970. Amma's death was avenged by his wife's brother Jaṭā Choḍa-Bhīma who defeated and killed Dānārṇava in A.D. 973 and made himself king of Vengī. The sons of Dānārṇava went into exile at the Choļa court

until Rājarāja conquered Vengī for them from Jatā Choda-Bhīma in A.D. 999.17

The inscriptions of the descendants of Dānārnava do not recognise the rule of Badana and his successors. They record that "after Danarnava, through the evil action of fate, the country of Vengi was without a ruler for 27 years (c. A.D. 973-99), after which the son of king Dana (Danarnava), that glorious Saktivarman who resembled the king of gods, having overcome the enemies by force of his valour, protected the earth for 12 years (c. AD. 999-1011)". Śaktivarman, also called Chālukya-Nārāyaṇa, Chālukya-chandra and Vishnuvardhana, is said to have risen to fame even in his youth by his victory in a battle with the Cholas (probably the Telugu-Chodas). He put to flight one Badyema-Mahārāja and killed Chola-Bhīma (i.e. the Telugu-Choda chief. Jatā Choda-Bhīma). As Bhīma is also said to have been killed by Rajaraja I. It is clear that Saktivarman joined Răjarăja I in his campaign against Vengi in A.D. 999. Jată Choda-Bhīma was defeated and killed, and Saktivarman became the ruler of Vengi in that year.

## GENERAL REFERENCES

- A S. Altekar—The Reshivations and their Times.
  J. F. Fleet—LA., XX: Bombay Gasetteer, I, il.
  J. F. Fleet—LA., XX: Bombay Gasetteer, I, il.
  J. F. Theot—LA., XX: Bombay Gasetteer, I, il.
  J. K. Times Rao—JARRS, X, 16,
  J. K. Sewell—The Historical Inscriptions of Southern India
  N. Venkataramanayya—The Eastern Chillukyas of Vengi; The Chillukyas of
  Le (Venulacida.

# THE EASTERN GANGAS (c A.D. 750-1000)

The Early Eastern Gangas of Kalinganagara were rulers of a small territory in Srikākulam District. At a later date, the members of a branch of this family, who are usually called the 'Later Eastern Gangas' but may be styled the 'Greater or Imperial Gangas', extended the Ganga power over wide regions of the coastal area from the lower course of the Bhagirathi in the north-east to that of the Godavari in the south-west. The history of the Eastern Gangas till the middle of the eighth century has already been narrated. 18

# 1. Later Members of the Early Ganga Family

Of the later rulers of the Early Ganga dynasty mention may be made of Rajendra-varman I (who seems to have been the successor of Devendra-varman II, c. A.D. 747-52) and his son Anantavarman II known from records dated in the Ganga years 284 (A.D. 780-82)

and 304 (A.D. 800-02).19 Ananta-varman II was succeeded by his brother Devendra-varman III who issued charters in the Ganga years 308 (A.D. 804-06) and 310 (A.D. 806-08).20 The successor of Devendra-varman III was Rajendra-varman II, son of the former's brother Ananta-varman II. King Rajendra-varman II is known from his records with dates ranging between the Ganga years 313 (A.D. 809-11) and 342 (A.D. 838-40).21 This king was succeeded by his cousin Satva-varman who was a son of Devendra-varman III and issued a charter in the Ganga year 351 (A.D. 847-49).22 The next three rulers appear to have been Ananta-varman III (Ganga year 358), another son of Devendra-varman III. Bhupendra-varman Marasimha,23 and his son Devendra-varman IV who issued the Cheedivalasa grant in the Ganga year 397 (A.D. 893-895).24 A grant issued by the son of a king named Devendra-varman in the year 393 (A.D. 889-91) has been recently published.26 This king's name has been taken to be Manujendra-varman, although the reading intended may be Rajendra-varman.

No definite history of the Eastern Gangas is available for about a century after Devendra-varman IV. The earliest records of the Greater Gangas have to be assigned to the close of the tenth century. There is some evidence to show that during this century, the Ganga kingdom was split up into five tuny principalities, mostly under different branches of the royal family. One of these appears to have been under the Ganga house of Svetaka and another was probably under the Kadambas of Jayantyāpura. During this period the Eastern Chālukyas appear to have encroached upon the Ganga territories. King Vijayāditya III (AD. 844-82) is said to have taken by force the gold of the Ganga king of Kalinga and received elephants as tribute from that country. Eastern Chālukya influence seems to have been at the root of the introduction of the Saka era in the land that had previously used the era of the Gangas themselves.

# 2. Rise of the Greater Gangas

The earliest definite and undisputed date in the history of the Greater Gangas is the 9th of April, 1038 A.D. 26 when Vajrahasta-Ananta-varman, father of Rājarāja and grandfather of the great Ananta-varman Chodaganga, was crowned. The records of Vajrahasta and his son as well as the earlier ones of his grandson give the following information about the early history of this branch of the Ganga family. 27 In the Atreya gotra and the Ganga family (a Brāhmaṇa family according to Muslim chroniclers) was born Guṇamahārṇava who acquired the glory of zémnőjya; his son Vajrahasta united the earth which had been divided into five kingdoms

and ruled for 44 years; the next rulers were his three sons, viz. Gundama (3 years), Kāmārnava (35 years) and Vinayāditya (3 years); thereafter Kāmārnava's son Vairahasta-Anivankabhīma became king and ruled for 35 years; he was followed by his three sons, viz. Kāmārnava (6 months) who married Vinavamahādevī of the Vaidumba family (holding sway in the land about Arcot, Cuddappa and Nellore Districts from the ninth to the thirteenth century). Gundama (3 years) and Madhukāmārnava (19 years). Vajrahasta-Ananta-varman, who was crowned in A.D. 1038, was the son of Kamarnava by the Vaidumba princess. This account evidently suggests that Gunamaharnava was the first king of this branch of the Ganga family, that the Ganga kingdom had been divided into five principalities apparently owing to the weakness of the central government, and that Gunamaharnava's son Vajrahasta succeeded in reuniting the diverse units under his sole sway. But though this account of the rise of the Greater Gangas is not altogether improbable, at least in regard to the broad outline, it has to be noted that the tradition recorded in the later records28 of the family, from the latter part of the reign of Ananta-varman Chodaganga, is somewhat different.

The later account represents the Ganga family as a branch of the lunar dynasty and reminds us of the fabricated genealogy of the Pallavas, Eastern Chālukyas and others. It traces the descent of the family from Ananta (Vishnu), Brahman born of Vishnu's navel, his mind-born son Atri (the gotrarshi of the Ganga family), and Atrı's eve-born son Śaśānka (Moon) From the moon to Yavātı's son Turvasu, the Puranic account of the lunar dynasty is followed It is then said that Turvasu had, through the favour of the goddess Ganga, a son named Gangeya whose descendants were known as Ganga. The seventeenth descendant of Gangeya, as enumerated in the list, was Kolāhala (also called Ananta-varman) who is said to have built Kolāhalapura (modern Kolār in Mysore) in the Gangavadi vishava Here is an attempt to trace the descent of the Eastern Gangas of Orissa from the Western Gangas of Mysore, who however claimed to have belonged to the Kanvayana gotra and the solar dynasty of Ikshväku 29 Kolähala's son was Virochana in whose lineage, after 81 kings had ruled at Kolahalapura, flourished Virasimha. Virasimha's son Kāmārnava presented his own territory to his paternal uncle and set out to conquer the earth with his four brothers, viz. Danarnava, Gunarnava, Marasimha and Vajrahasta. He came to Mount Mahendra in Kalinga (in Ganjam District) and worshipped the god Gokarnasvāmin (Gokarneśvara). Through the god's favour. Kämärnava obtained the Vrishabha-länchhana (bull crest) and the insignia of sovereignty. He then took possession of the Kalinga country after having defeated Sabaraditya and ruled for 36 years at Jantāvura (Dantapura or Jayantvāpura?). He was succeeded by his brother Danarnava, who ruled for 40 years, while to his other brothers were assigned the districts called Ambavadi-vishaya (Ambavalli in Parläkimedi), Sodāmandala (Soda in Parläkimedi) and Varāhavartanī (Tekkali-Chicacole area). Dānārnava's son Kāmārpava, who ruled for 50 years, built a city named Nagara and a temple of Isa (Siva) under the name Madhukesa. His son Ranarnava ruled for five years and was succeeded by his two sons, viz. Vajrahasta (15 years) and Kāmārnava (19 years). The son and successor of this Kamarnava was Gunarnava, who is said to have ruled for 27 years and is apparently the same as Gunamahārnava mentioned in the earlier account as the founder of the Greater Ganga family. But in the present account the successor of Gunamava (Gunamahārnava) is said to have been his son Potankuśa (15 years), who was himself succeeded by his brother's son Kaligalankuśa (12 years), followed by Potankuśa's brothers Gundama (7 years), Kāmārnava (25 years) and Vinavaditya (3 years). It has been suggested that this Kamarnava and Vinavaditva are mentioned in the Conjeeveram inscription of Jata Choda-Bhima, dated A.D. 982, as having been killed by that chief.30 The next king was Kāmārnava's son Vajrahasta who is the same as Vajrahasta-Aniyankabhima of the first account. It will be seen presently that we are on surer grounds from this reign. The account of the predecessors of this king up to Gunarnava (Gunamahārnava) is extremely doubtful at least in regard to details, while the tradition about the earlier history of the family, not found in the earlier account, seems to have been entirely fabricated. Some scholars find in the reference to the construction of the city called Nagara a historical allusion to the foundation of Kalinganagara This is impossible in view of the fact that the builder of Nagara is placed about eight generations before a king who was crowned in A D. 1038, while the city of Kalinganagara is known to have existed at least as early as the sixth century A.D.

If Vajrahasta-Aniyańkabhīma (35 years) was succeeded by his three sons, Kāmārṇava (6 months), Guṇḍama (3 years) and Madhu-kāmārṇava (19 years) who was followed by Vajrahasta-Ananta-varman, crowned in A.D. 1038, the regnal periods of these kings may have been as follows: Vajrahasta-Aniyankabhīma, A.D. 890-1015; Kāmārṇava, A.D. 1016-16; Guṇḍama, A.D 1016-19; Madhukāmārṇava, A.D. 1019-38. This chronology appears to be supported by epigraphic evidence. To Vajrahasta-Aniyankabhīma (son of Kāmārṇava), A.D. 980-1015, no doubt is to be assigned the Ponduru grant issued by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by ching Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, in the Gaṅga year the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, and supported by king Vajrahasta, son of Kāmārṇava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the supported by king Vajrahasta, son of Kāmārava, ani the

Ganga king Ananta-varman in the Saka year navasatakasaptarasa. Navasataka no doubt indicates 900 and saptarasa is probably a hybrid Sanskrit-Prakrit word standing midway between Sanskrit saptadaśa and Prakrit sattarasa meaning 17,32 This epigraph, dated in Saka 917 (A.D. 995) and referring to the Ganga king Anantavarman, suggests that Vajrahasta-Aniyankabhīma, like his grandson, was also known as Ananta-varman. The suggestion seems to be supported by the Chicacole grant of the Ganga year 526 (A.D. 1022 24) which was issued by the Ganga king Madhukāmārnava represented in the record as the son of Ananta-varman. This king is apparently no other than Madhukāmārnava who was the son of Vajrahasta-Aniyankabhīma and ruled in A.D. 1019-38. The Kadamba chief Dharmakhedi, who issued the Mandasa grant in A.D. 995, later issued the Santa-Bommali charter33 in the Ganga year 520 (A.D. 1016-18) during the reign of the Ganga king Devendra-varman, son of Ananta-varman (Vajrahasta-Aniyankabhīma). Devendra-varman seems to have been a second name of either Kāmārnava (A.D. 1015-16) or Gundama (A.D. 1016-19) who were both sons of Vairahasta-Anivankabhīma-Ananta-varman.

The later history of the family from Vajrahasta-Ananta-varman (crowned in A.D. 1038), who is styled Vajrahasta III (according to the genealogy given in his own records) or Vajrahasta V (according to the fabricated genealogy found in the later records of his successors) and was the real founder of the family's greatness, will be discussed in the next volume. But we might consider here the plausible suggestion that the rise of the Greater Gangas was a result of the Chola expedition against Kalinga in the reign of Rajaraja Chola (A D. 985-1016). Rājarāja Chola claims to have conquered Kalinga some time before A.D. 1003.34 while his son Rajendra is known to have set up pillars of victory.35 probably during his father's reign, on Mount Mahendra in Kalinga. The omission of Kalinga in the list of countries conquered by Rajendra Chola's generals shortly before A.D. 102336 seems to suggest that the Ganga king was then regarded as a subordinate ally of the Cholas. The Greater Gangas, who gained power probably under the patronage of the Chola conquerors, are known to have employed Chola officials and contracted matrimonial alliances with the Cholas. The Vaidumba relative of Vajrahasta-Aniyankabhima-Ananta-varman might have been Vishnudeva Duraiarasan who was a feudatory of Rajaraja Chola and is known from an inscription of A.D. 992.37

# The Ganga House of Svetaka

Reference has already been made to the rise of the viceregal Ganga house of Svetaka, no doubt at the expense, and owing to the weakness, of the Ganga kings of Kalinganagara,38 The earliest known rulers of the Svetaka house were Jaya-varman (Ganga years 100 and 120 falling in A.D. 596-616) and Samanta-varman (Ganga year 165 or 185). A group of later rulers of Syetaka were Mahindravarman, his son Prithvi-varman, and the latter's sons Indra-varman and Dānārnava. King Bhūpendra-varman, son of Kailāsa, seems to be a later member of the same house which probably continued its separate existence till the last quarter of the eleventh century. The last ruler of the Svetaka house appears to have been king Devendra-varman mentioned as the overlord of Kadamba Udavaditva, son of Dharmakhedi, in the Kambakaya grant probably dated in Saka 1003 (A.D. 1081).39 He is also known from the Gara inscription<sup>40</sup> of an uncertain date, the Draksharama inscription<sup>41</sup> of Kulottunga Chola's 33rd regnal year (A.D. 1103), and the Kalingattuparami, A recently discovered copper-plate grant was issued in Saka 988 (A.D. 1066) during this king's reign. The Svetaka house appears to have been completely extirpated by Anantavarman Chodaganga about the close of the eleventh century.

## 4. The Kadambas of Javantvapura

We have referred to the Mandasa and Santa-Bommali grants of the Kadamba chief Dharmakhedi issued during the reigns of Vajrahasta-Aniyankabhima-Ananta-varman and Devendra-varman (Kämärnava or Gundama) in the period A.D. 995-1018. Like their overlords, these Eastern Kadambas appear to have represented a branch of a western ruling house, viz. the Kadamba family of the Kanarese country. Rānaka Mahāmandalespara Dharmakhedi, son of Bhīmakhedi and grandson of Nivārnava, ruled over five districts from his capital at Jayantyāpura. Dharmakhedi's grandfather Niyarnava seems to be no other than the Ranaka Niyarnama mentioned as the father of Mahadevi Vijya in a record of Ranaka Ranabhañia (son of Satrubhañia and grandson of Silabhañia) who ruled Khinjali-mandala from Dhritipura. Reference has already been made to Udayaditya who was a son of Dharmakhedi and a feudatory of Ganga Devendra-varman, probably of Svetaka, and issued the Kambakaya grant in A.D. 1081. A Parläkimedi inscription<sup>42</sup> of the time of Vairahasta (crowned A.D. 1038) refers to a feudatory named Ugrakhedi of the Nidusanti clan and the Kadamba family. This epigraph also contains a later record of Ranaka Udavakhedi who is possibly the same as Udayaditya of the Kambakaya grant. A recently discovered copper-plate grant of A.D. 1066 mentions Bhīmakhedi, son of Dharmakhedi, as a feudatory of Ganga Devendra-varman, probably of Syetaka. Nothing is known about these Eastern Kadambas after the eleventh century A.D.

#### III. THE SOMAVAMSIS

The early history of the Panduvanisa, also called the family of the Moon (Somanamea), which ruled in South Kosala with Sripura (modern Sirpur in Raipur District) as the capital, has been already discussed.43 The rulers of this family were called lords of Kosala, although their records have been mostly found in the western part of this jananada.44 Their early charters had the Vaishnavite emblem. of Garuda on their seal while the later ones bore the Saiva symbol of the couchant bull. Little is known of this family after king Sivagupta (Mahäsivagupta) Bālāriuna, who seems to have flourished at the close of the sixth and the first half of the seventh century A.D.45 Another group of kings, some of whom bore the names Sivagupta and Mahāśivagupta and had names ending in the word kesarin (like some members of the Panduvamsa), is also known to have claimed descent from the Somavamsa (family of the Moon) and suzerainty over Kosala. The records of the early members of this family. which have been found in the Sambalpur tract in the eastern part of the ancient South Kosala country, cannot, however, be assigned to any date earlier than the tenth century. The kings moreover have the distinctive epithet Trikalingadhipati, and never claim to have been descended from the Panduvamsa The seal of their early records bears not the Garuda or the bull emblem but the Gaialakshmi symbol (although they were Saivas) like that of the Sarabhapurīvas and the Kalachuris. The relations of the Somavamsīs under discussion with the earlier ruling families of South Kosala cannot be definitely determined in the present state of insufficient information

The founder of this later Somavansa was king Sivagupta. His records have not yet been discovered but he has been assigned imperial epithets in the records of his son. That the later members did not regard him as the founder of the family seems to indicate that his son and not he was the real founder of the family's greatness. His reign may be roughly assigned to the first half of the tenth century (c. A.D. 915-35). It has been suggested that he was possibly the Kosala king from whom Mugdhatunga, the Kalachuri king of Tripurf (in Dāhala or the Jubbulpore region), claims to have conquered a locality called Pāii which has been identified with a village of that name near Ratanpur in the Biläspur District. If the early members of the Somavansia actually held sway over Chhattisgarh, they must have been gradually ousted from that area by the Kalachuris of Dāhala, although permanent occupation of Chhattisgarh by the Kalachuris has to be assigned to the eleventh century.

Sivagupta was succeeded by his son Janamejaya Mahabhavagupta I alias Dharma-kandarpa (c. A.D. 935-70) whose earliest and latest records (dated in the regnal years 3 and 34) were issued from Suvarnapura (modern Sonpur in the old Sonpur State). Some other charters of the king were issued from such places as Murasima (modern Mursinga in the old Patna State) and Ārāma (supposed to have been a pleasure garden near Suvarnapura). The king who was a devout worshipper of Mahesvara (Siva) is sometimes specifically mentioned as king of Kosala, and some of the villages granted by him are said to have been situated in Kosaladeśa. According to the Bhuvaneswar inscription of Uddyotakesarin, Mahabhavagupta I captured the royal fortune of the king of the Odra country, roughly corresponding to the lower part of modern Orissa, which was in this age under the rulers of the Kara dynasty. This king, like other members of the family, called himself "the lord of Trikalinga."46 As has been pointed out above, it is not definitely known whether the name Trikalinga indicated three countries (e.g. Kosala, Kalinga, and Utkala or Odra) collectively, or a particular tract of land lying probably between Kalinga and South Kosala. But, as has been indicated above, the country of Utkala or Odra was in this age comprised in the dominions of the Karas with whom the Somavamsi monarch may have come into conflict. The exact boundaries of the dominions of Janameyaja Mahābhavagupta I cannot be determined. Kalachuri Lakshmanaraja, who ruled about the third quarter of the tenth century and claimed to have defeated the lord of Kosala, possibly came into conflict with this king.

An important official of the king was his minister for war and peace, named Malladatta, who was the son of Dhāradatta and served the Somavanisī ruler at least from the sixth to the thirty-first year of his reign. Malladatta was succeeded in the office by a second Dhāradatta who was probably his son. The history of the ministerial family of the Dattas, which solves a number of problems in the genealogy of the Somavanisī rulers, illustrates the interesting ancient Indian custom of the hereditary appointment of ministers referred to in the Udayagiri inscription of Chandra-gupta II of the Gupta dynasty.

Janamejaya Mahābhavagupta I was succeeded, some time after his thirty-fourth regnal year, by, his son, Yayāti Mahāšivagupta I, who assumed the title Paramamāhesvara like his father, and seems to have ruled in the second half of the tenth century (c. A.D. 970-1000). The earlier records of this king were issued from Vinitapura which has been identified with modern Binka in the old Sonpur State; but the charters dated in his twenty-fourth and twenty-eighth regnal

years are found to have been issued, from Yayatinagara on the Mahainadi, a city apparently founded by, and named after, the king. Some writers believe that Yayatinagara was the name given by king Yayati Mahāšivagupta I to Vinitapura. His charters, like those of his father, often record gifts of land specifically in Kosala or Dakshipa Kosala, although an inscription<sup>47</sup> of his hinth regnal year is known to record the grant of a village in South Tosala which formed an integral part of the dominious of the Karas. In one of his charters, an official of the king is specially mentioned as the Sandhitery, an official of the king is specially mentioned as the Sandhitery, and the sand shall be severed Jannesjaya as minister for war and peace during the later years of his reign, continued in office till at least the twenty-fourth regnal year of Yayati, and was later succeeded as minister for war and peace by another member of the Datta family, named Skinhadatta, who was the son of Harshadatta and probably a grandson of Dhāradatta II.

The latest known record of Yayāti Mahāsivagupta I is dated in his twenty-eighth regnal year. The later records of the king describe him as having captured 32 big elephants and defeated a certain ruler named Ajapāla of whom nothing is known.

A short supplement, comprising three verses, engraved at the end of a charter of Yayāti Mahāśivagupte, 4º tells us that a king of Kosala of the lumar dynasty (soma-kula), named Svabhāvatunga, defeated the Chaidyas or Kalachuris of Dāhala (modern Jubbulpore region). It seems further to say that certain lieutenants of the Chedi (Kalachuri) king, headed by Bhaṭṭa-Pedi, were honoured by their master for invading the Somavańsi kingdom and carrying away a number of women, but that the Somavańsi monarch, aided by a general named Lakshmana, pursued the Chedi forces into the enemy's territory, killed Bhaṭṭa-Pedi and rescued the captured women. It also describes how Svabhāvatunga's son (whose name is not mentioned) cared little for the Chaidya (Kalachuri king) named Durgarāja and burnt the land of Dāhala (the Chedi country) rendering it depopulated.

As the only Somavamis king mentioned in these supplementary verses is Svabhāvatunga, it may be regarded as another name of Yayāti Mahāsivagupta I himself. If this identity be presumed, we get valuable information regarding the political relations between the Somavamis and the Kalachuris in the latter half of the tenth century A.D.

The unpublished Baud plates of the Kara queen Prithvimahādevī alias Tribhuvanamahādevī II, dated in the year 158 of the Kara era, state that she was the daughter of king Svabhāvatunga of the lunar

#### THE DECCAN

dynasty of Kosala, who may be none other than the Somavamsi monarch mentioned above, and therefore identical with Yavati Mahāśivagupta I. We have seen above how this Somavaniśi king granted in his ninth regnal year a village in the Kara territory. Another inscription of the same king records the grant of a village in the Gandhatapātī (modern Gandharadhi in the old Baud State) mandala (district), apparently named after Satrubhañja I Gandhata of the Bhañja dynasty of Dhritipura, which owed allegiance to the Karas. This seems to suggest that it was Yavati Mahasiyagupta I who was responsible for driving the descendants of Satrubhañja's son Ranabhañja from Dhritipura in Upper Orissa to Vañjulvaka in the Ganjam region.49 These two facts, pointing to the success of Yayati Mahasivagupta I against the Karas, do not appear to be unconnected with his daughter's accession to the Kara throne which. as noted above, was a disputed one. It is very probable that Prithvimahadevi succeeded in occupying the Kara kingdom with the active help of her father Yavāti Mahāsivagupta I. Possibly in connection with his successful campaign against his daughter's rivals for the Kara throne the Somavamsi monarch granted the village of Chandragrāma in Dakshina-Tosala, identified with modern Chandgan, about 32 miles from Cuttack.50 It may be pointed out in this connection that the year 158 of the Kara era, when Prithvīmahādevī was on the throne, does not appear to have been far removed from the ninth regnal year of Yayati Mahasivagupta I.51

<sup>1.</sup> El, VI. 208.

<sup>2.</sup> Eastern Châlukyas, 44.

<sup>3.</sup> EI, VI. 242. 4. EI, XXII. 105.

<sup>5.</sup> Some scholars, however, identify it with modern Cunbum in Kurnool District.

<sup>6</sup> EI, IX. 39. 7. EI, XVIII. 107.

Some scholars interpret ratios-souchodits as "ordered by the Räshtraküta king" whom they identify with Amoghavarsha I. They hold that after the death of this king, Vijayāditya threw off his allegiance to the Räshtrakütas and thus war canced with Krishna II. thus war ensued with 9. ARSIE, 1918, p. 131. 10. Ibid, 1909, p. 108. 11. Ibid, 1924, pp. 10, 98 12. Ibid, 1917, p. 117. 13. EI, IX. 47. 14. IA, VII. 18. 15. EI, VII. 177. 16. EC, VI. 49.

EC, VI. 49.
This is based on the reconstruction of the history of Jață Choda-Bhīma by Dr. N. Venkataramanayya (PIHC, III. 605 ff). See now the same author's The Eastern Châukyus of Veteji, pp. 200 ff. Cf also B. V. Krighna Rao, JAHRS, X. 16. 18. See Vol. III, pp. 215 ff.

<sup>18.</sup> See Vol. 111, pp. 2. 19. EI, III. 18. 20. EI, XVIII. 312 21. Bh. List, No. 2051. 22. IA, XIV. 11.

- He is said to have been the son of Vajri (Vajrahasta)
   JASI, XVIII. 77.
   JASI, XVIII. 77.
   JAHEN, XX. 181.
   JAHEN, XX. 181.
   JAHEN, XX. 181.
   JAHEN, XX. 181.
   JAHEN, S. 1980.
   JAHEN, S. 1980.
- PINC, 1947, pp. 91-98.

  30. The two kings, who are also mentioned in the earlier account, lost their lives respectively about A.D. 977 and 980. They probably fought with the Telugu-Choda king on behalf of the Eastern Chālukyas.
- JKHRS, I. 219
- 35. The expression is usually taken to be a combination of the words sapts (†) and rass (5). In that case the date may be Saka 913 (A.D. 991), But I have no doubt that suptaress stands for 17 See JKHRS, I. 219-21.

- no doubt that asplarase stands for 17 See JKHKS, 1. 219-21.
  3. Ph. List No. 2053.
  34. EC. X. Mb. 123.
  35. Jr. V. Mb. 125.
  37. Sewell, HIST, 54.
  38. See Vol. III, p. 217.
  39. JKHRS, 1. 219.
  40. ARSIE, 182-3, pp. 58-7. If the macription is really dated in Saka 1005 (A.D. 1035) and in the 7th regnal year of the king, his name Devendrearmen may be regarded as a mislake for Amenicaremen (Ic Chodaganga, nor of Rijaman).
- into we regarded as a missiance for American refer to Chooseanga, son of Majerica T Development a variance. c. A.D. 1070-789.
  42. Ef. III 223.
  43. Vol. III, pp. 230 ff.
  44. A recently discovered record, dated in the 57th regnal year of Balarium, contains the name of two villages which have been located in the old Kalahandi
- tains the names of two villages which have been located in the old Kalahandi State Thus probably suggeste that the rule of the Péndeuvenite scenteded over the eastern part of the jenapada as well (JKRRS, I. 285-6). In El. XXVIII 19. Polymore of the property of the published sevence of the same part of the published eye-copy (JRASB, L. XIII. 74) of the Bhuvaneswar Inacruption (1. 2) suggests the reading of a word in a damaged section as triling-didtyps in connection with this king. It is uncertain whether Janamepays is himself called the lord of Trilings or one who defeated the Trilings king.

  17. EJ, III. 351, Marz, Dynasries of Hedierod Orises, pp. 63 ff.
- 117 ff.
- 49. IHQ, XXVIII 227, also cf. above, Ch IV III 2
- They, Axviii. 24, asso Ct. 1009t, Ch. 17 III. 2
   The Daspalla plates of Satrubhajia, recently edited in El, offer astronomical details suggesting the Despining of the era in A.D. 631. Ct. IHQ, XXIX. 148 ff. [This is not compatible with the view of Kara chronology adopted above on p. 63 Cf. also p. 79, ft. 33.—Ed]

## CHAPTER VII

## SOUTH INDIA

#### I. THE PALLAVAS

#### 1. Danti-parman and Nandi-parman III

Danti-varman, whose inscriptions range from his second to his fifty-first regnal year and cover a large part of the Pallava dominions. was the son of Nandi-varman II Pallavamalla by Reva (Revaka), the Rashtrakuta princess. Danti-varman, who was thus the grandson of Dantidurga Räshtraküta, married a Kadamba princess. About A.D. 804 Räshtraküta Govinda III invaded Känchi which had earlier been attacked by his predecessor, Dhruva. We do not know how the relations between the Pallavas and the Räshtrakūtas changed for the worse An inscription in Tamil of Danti-varman in the Parthasărathi temple. Triplicane (Madras), describes him as "the ornament of the Pallava family," belonging to the Bharadvaja gotra, the gotra of the previous Pallava sovereigns as well. This record proves the antiquity of that temple which was built by an earlier Pallava ruler The reign of Danti-varman witnessed a recrudescence of the Pandva aggression, and Varaguna I occupied the Kaveri region. The inscriptions of Danti-varman are significantly absent from that region from his sixteenth regnal year to the end of his reign, while some records of the Pandya king are found there. The Bānas were feudatory to Danti-varman.

Danti-varman's son, Nandi-varman III, known by his conspicuous surname of Tellarrerinda, worshipped Siva, patronised Tamil literary savants like Perundevanar, author of the Bharatavenba. and married Śankhā, the daughter of Amoghavarsha I Rāshtrakūta. Nandi-varman's other surnames like Avani-nāranan, Varatungan and Ugrakopan are mentioned in a contemporary Tamil work, the Nandikkalambakam. It throws a flood of light on his military activities-his achievements at Tellaru (North Arcot District) and several other battle-fields It is clear that Nandi-varman III heroically rolled back the swelling tide of Pandya aggression, which had come to a head during his predecessor's reign; he inflicted a decisive defeat on the enemy at Tellaru and pursued him, it is said, to the banks of the Vaigai. The battle of Tellaru must have been fought early in the reign of Nandi-varman, seeing that it is described in his Velürpälaivam plates issued in his sixth regnal year. The literary work referred to above mentions him as the ruler of the

Kāverī region, the Koṅgudeśa, etc., and enumerates his chief cities Kānchī, Mallai (Mahābalipuram) and Mayilai (Mylapore, Madras). Like Danti-varman, Nandi-varman was the overlord of the Bānas.

## 2. Nripatunga-varman and Aparajita

Nripatunga-varman, the son of Nandi-varman III by the Rashtrakuta princess, maintained the integrity of his empire and received the allegiance of the Banas. His inscriptions are found as far south as Pudukkottai. His warlike policy towards the Pandyas was successful. His Bāhūr (Vahur, near Pondicherry) plates record his victory over them on the banks of the Arichit (Arisil or Arasalar, a distributary of the Kāverī). This battle is regarded by Jouveau Dubreuil to have taken place at Kudamükku or Kumbhakonam. The Bahur plates mention the grant of three villages by the minister of Nripatunga-varman in the eighth regnal year to a Vidyasthana or Vedic college as a Viduabhogam i.e., for the promotion of learning, and as Brahmadeva. According to one interpretation of verses 24 to 26, the college made provision for the study of fourteen divisions of learning, viz four Vedas, six Angas, Mīmāmsā Nyāya, Purana, and Dharmasastra. Whatever may be the correct interpretation of the word in question viz. chaturddaśa-gana, there is no doubt that the Ghatika of the earlier period developed into the Viduasthana of the ninth century A.D. In the sphere of education, as in other fields, the Pallavas anticipated the great achievements of the Cholas of Tanjore and Gangaikondacholapuram.

Aparatita is the last known prince belonging to the imperial line of the Pallavas. His name is connected with a great victory and a decisive defeat. The campaign against the Pandyas culminated in their defeat at Śrīpurambiyam near Kumbhakonam about A.D. 880. The victorious Pallavas were aided by their feudatories Prithvipati I (Western Ganga) and Aditva I (Chola). "At the head of the great battle of Śripurambiyam this hero (Prithvipati I) quickly defeated Varaguna II, the lord of the Pandyas, and having, at the expense of his own life, secured that his friend was Aparaiita (unconquered) in fact as in name, he ascended to heaven."1 The battle of Śrīpurambiyam or Tiruppurambiyam is an epic event in South Indian history. The imperial position of the Pandyas was completely lost, but their imperial successors were not the Pallavas, who were soon after overthrown by the Cholas under Aditya I. At his hands the victorious Aparajita suffered defeat about A.D. 893 and the victor became master of Tondamandalam.

With Aparajita, the Pallava imperial line came to an end. There were branches of the dynasty like the Nolamba-Pallavas or

## SOUTH INDIA

Nolambas holding sway over the region called Nolambavādi. But in Tondamandalam, the main theatre of Pallava glory, we find in the thirteenth century a great chieftain named Ko-Perunjinga who defied the Chola authority in the days of its decline. He claimed Pallava descent, but we cannot connect him genealogically with the imperial Pallavas.

## II. THE CHOLAS OF TANJORE

# 1. Vijayālaya and Āditya I

The founder of the Chola dynasty of Tanjore was Vijayālaya, a feudatory of the Pallavas. His dynasty rose to high eminence and lasted for more than two centuries. Vijavālava rose to power near Uraivur, the capital of the Cholas of the Sangam Age. An inscription at Tirunedungalam (Tiruchirapalli District) records a gift of land in accordance with the orders of Parakesari Vijayālaya Choladeva. The titles Parakesari and Rājakesari were alternately assumed by the Chola sovereigns from the time of Vijayālaya Though he cannot be connected genealogically with the Cholas of Uraivūr (Karikāla and his successors), his rise in the Uraivur region is not without significance. He may be assigned to the period, c. A D. 850-871, and his son and successor Aditya I to c. A.D. 871-907. Vijavālaya captured Tanjore from the Muttaraivar, who had their headquarters at Sendalai, near Tanjore. They were for long feudatories of the imperial Pallavas and were now under the Pandyas. As there was hostility and open conflict between the Pallavas and the Pandyas, Vijayalaya, a feudatory of the Pallavas, felt justified in seizing Tanjore from the Muttaraivar on behalf of his overlord. It is also probable that he took advantage of the political confusion in the Kaveri region, the borderland between the Pallava and Pandya kingdoms, in order to promote his own interests. After the conquest of Tanjore, Vijavālava built a temple there for Durgā; and his successors also were staunch Saivas. The territory acquired by him extended between the North and South Vellär rivers along the lower course of the Käveri and the Coleroon.

Aditya I (c. AD. 871-907), the son and successor of Vijayalaya, took part in the great battle of Śrīpurambiyam in which, as men tioned above, the Pāndyas were defeated by his Pallava suzerain. He reaped the fruits of the victory and obtained additions to his territory near Tanjore from the grateful king Aparājita. But Aditya's loyalty did not long endure. Not long afterwards he fought with his overlord and defeated him. An inscription states that in a battle Aditya' pounced upon and slew the Pallava king

who was seated on the back of a tall elephant" and that he earned the surname of Kodandarama. This event, which may be assigned to about A.D. 893, gave Aditya mastery over Tondamandalam. Subsequently he conquered the Kongudeáa (the districts of Coimbatore and Salem) from the Fändyas and the Western Gangas probably with the aid of the Chera king, Sthānu Ravi, with whom he maintained cordial relations. Aditya is also credited with the seizure of Talakād the capital of the Western Gangas. Prithvipati II recognised the overlordship of Aditya, whose kingdom now stretched from Kājahasti and Tīrukkjulkkungam to Pudukkotai and Coimbatore and included Talakād. Aditya married a Pallava princess and had two sons Parāntaka and Kannaradeva. He built several temples for Siva. Though the nucleus of the Chola kingdom was created by Vijayālaya, the real founder of its power was Aditya I, a prince of striking ability, energy, and wisdom.

## 2. Parantaka I

Aditya was succeeded by his son Parāntaka who ruled for more notry-five years (A.D. 907-853). The date of his accession is definitely known and may be said to be the bed-rock of Chola chronology. The reign of Parāntaka was an eventful one and he led numerous military campaigns with the help of his allies, viz. the Western Gangas, the Kerala ruler and the Kodumbājūr chiefs. By these successful wars he built up the Chola Empire which attained the pinnacle of fame and glory under his successors

The most important among the conquests of Parantaka was Madura, and it was achieved gradually during the first half of his long reign Soon after his accession to the throne he raided Madura and won the title of Madhurantaka or destroyer of Madura. In his third regnal year he assumed the title of Maduraikonda or captor of Madura. Consequent on his defeat, the Pandya king, Rajasimha II, sought and obtained the aid of the Cevlonese ruler. About A.D. 915 a famous battle was fought at Vellür (south-west of Madura) where the Pandvas and the Sinhalese were beaten. A third campaign effected the expulsion of Rajasimha about A.D. 920, and three years later Parantaka described himself as Maduraiyum Ilamum Konda or captor of Madura and Ceylon But towards the close of his reign, he failed in his attempt to obtain from the Cevlonese ruler the insignia of Pandya royalty left with him by Rajasimha, who had fled to Kerala. The conquest of Madura was, however, by no means easy, and Parantaka was engaged throughout the latter half of his reign in reducing the conquered country to order and obedience. In subduing Madura, he received the help of the Kerala ruler and of the Kodumbālūr chiefs.

About A.D. 915 the Bāṇas were 'uprooted' by Parāntaka with the aid of Pṛithvipatı II, the Western Gangā ruler, upon whom were conterred the titles of Bōṇādhrāja, Ḥastimalia and Sembiyan Māṇālivāṇarāyan. About A.D. 915 Parāntaka also defeated the Vaidumbas of the Renāgul country who were the allies of the Bāṇas. The coalition was perhaps headed by Rāshṭrakūṭa Kṛishna II, and the decisive victory was won by Parāntaka in a battla t Vallāla (Tīruvallam, N. Arcot Dīstrict). Parāntaka masshed the remains of the Pallava power and conquered the country as far north as Nellore. By these successive victories, he enlarged his empire which extended from the North Penpār to Cape Comorin and was bounded on the west by the Chera and Western Ganga khradoms.

Not long after the Cholas had thus extended their power far and wide, the Räshtraküta king Krishna III invaded Tondamandalam with the support of Bütuga II, the Western Ganga chief. A decisive engagement took place at Takkolam in A.D. 949 in which the Cholas were completely defeated and the crown-prince Rājšditya lost his life. It was the death knell of the imperialist ambitions of Parāntaka, who lost Tondamandalam as well as his control over the Pāndya country.

Eleven queens of Parāntaka are mentioned in his inscriptions, and one of them was a Kerala princess. He had five sons—Rajā-ditya, Ganḍarāditya, Arikulakesari, Uttamašīli and Ariñjaya, the last being the son of the Kerala princess. Parāntāka had also two daughters. He was devoted to Siva and constructed many temples. He provided the Naṭarājā shrine at Chidambaram with a gold roof. Some of his titles have been mentioned; his other titles are Para-kesari-varman, Virandrāyana, Devendra Chakravarā, Paṇditavatsala (one fond of learned men), Kuŋjardmalla or wrestler with elephants, and Sūrašīlūmani or the crest-jewel of heroes.

# The Rāshtrakūţa Interregnum in Tondamandalam

The Räshtraküta invasion of Tondamandalam was not a bolt from the blue. It was the result of many factors such as the rapid territorial expansion of the Cholas, the aggressive policy of Paräntaks I towards the Bänas and the Vaidumbas, the death of Prithvipati II in A.D. 940, followed by the accession to the Western Ganga throne of Bütuga II, the husband of Krishna III's sister, and the proving power of Krishna III, the last great Räshtraküt ruler who possessed ability and enterprise and aimed at avenging the defeat of Krishna II at Vallāla and rivalling the achievements in South India of Govinda III, the greatest of the

Räshtraktias. The Bënas and the Vaidumbas also appealed to Krishna against the rising tide of Chola aggression and imperialism. Parëntaka I was not oblivious of the dangers inherent in his own policy and concentrated on the defences of Tondamandalam by entrusting its administration to his eldest son, Räjäditya.

Krishna III's invasion of Tondamandalam took place some time before A.D. 949, the date of the battle of Takkolam, fixed with reference to the Atakur inscription of Butuga II. The Atakur record says that "when Kannaradeva was fighting the Chola, Bütuga made the howdah battle-field, and simed at, pierced and killed Rajaditya," Consequently the Cholas lost the battle, and Būtuga II was lavishly rewarded with grant of territory by his grateful brother-in-law. We have already detailed the consequences of the Chola disaster at Takkolam. The Rashtrakūta occupation of Tondamandalam must have taken a few years and we have no genuine inscriptions of Krishna III in Tondamandalam earlier than A.D. 953. The Räshtrakūta interregnum must have lasted for at least fifteen years,-A.D. 953 to 968. During this period, over a dozen inscriptions of Krishna III testify to the activity of the village assemblies at Uttaramerur, Ukkal, Kāvanur, Tirukkalukkunram, Bähür, etc. This seems to indicate that the rule of the Räshtrakūtas was not prejudicial to the progress of the Mahāsabhā in Tondamandalam, the activity of which was characteristic of the reign of Parantaka I. Several inscriptions of Krishna found in Tondamandalam describe him as the captor of Kanchi and Tanjore. Some records refer to the progress of the Rashtrakūtas southwards through the Chola dominions as far as Ramesvaram, where a pillar of victory is said to have been erected. It is difficult to estimate the truth contained in such statements. Probably there were occasional raids into the southern Chola territory. But there are no inscriptions of Krishna III or of his feudatories, south of Pondicherry Therefore the Räshtrakūta interregnum was most probably confined to Tondamandalam.

## 4. Gandarāditya, Parāntaka II, and Uttama Chola

The interval between the death of Parāntaka I (c. A.D. 953) and accession of Rājarāja I in A.D. 985 is a confused period in Choja history. The dynastic genealogy and chronology during that period are largely uncertain and the course of history is not sufficiently clear. Parāntaka I was succeeded by his second son Ganḍarāditya, his eldest son having perished at Takkolam. Ganḍarāditya; queen, Sembiyan Mahādevī, who died in A.D. 1001, was a pious and charitable lady fond of building temples and esteemed by all the members of the royal family, including Rājarāja I, who was the brother of

Aditya II and son of Sundara Parāntaka II (son of Gandarāditya's brother, Ariñjaya). Uttama Chola was the son of Gandarāditya. During the short reign of the latter (A.D. 953-957) the need for recovering Tondamandalam was not lost sight of. He is regarded as the author of a single hymn on the Chidamberam temmle.

Gandarāditya was succeeded by Arinjaya and the latter in his turn by Sundara Chola or Parantaka II (A.D. 957-973). He was active against the Pandyas, who were independent under Vira Pandya, and the latter was defeated in spite of the Sinhalese aid he had secured. The Pandva war led to an expedition to Cevlon. In these military expeditions, the Kodumbāļūr chiefs2 played an important part, and inscriptions portray the active role of prince Aditya II. In spite of the Chola success, the Pandya campaigns were, on the whole, indecisive. But Tondamandalam was recovered from the Räshtrakūtas. It is significant that Sundara Chola died at Kanchi. and Vanavan Mahadevi, the mother of Rajaraja I, committed sati, Another queen of Sundara Chola belonged to Kerala. He was a patron of literature, both Tamil and Sanskrit. A little before his death, his son Aditya II was murdered at the instigation of Uttama Chola, who coveted the throne, as he belonged to the senior branch of the royal family.

Uttama Chola (A.D. 973-985) was the wicked son of his admirable parents, Gandarāditya and Sembiyan Mahādevī. Tondamandalam enjoyed peace after its recovery from the Rāshṭrakūṭas. The earliest Chola coin is a gold piece belonging to the reign of Uttama Chola. Five of his queens are mentioned in his inscriptions His son was Madhurāntaka Ganḍarāditya, but Rājarāja had been made the heir apparent of Uttama Chola.

The reign of Rājarāja, which extended beyond the period under review, marks the beginning of that ascendancy which made the Cholas the paramount power over a large part of India. It will be therefore convenient to treat his history along with that of his successors in the next volume.

## III THE FIRST PANDYA EMPIRE

## Neduńjadatyan

Neduňjadajyan, the son of Māravarman Rājasinha I, is also known as Māraňjadajyan, Parāntaka, Jatila or Jatilavarman and Varaguņa I. His inscriptions range from his third to his forty-third regnal year, and it is not unreasonable to assign to him a regnal period of fifty years, A.D. 765-815. The Vejvikudi grant dated in his third regnal year possesses a unique importance. It gives an

account of the vicissitudes of the Pandya country from the time of its invasion and occupation by the Kalabhras. It tells us how Kadungon effected their overthrow and was followed by Avanisulamani and Sendan: of Arikesari Māravarman and his great victory at Nelveli: his destruction of the Paravas and the people of Kurunadu and his triumphs over the Chera king at Puliyur; Kochchadaiyan's victories at Marudur and Mangalore; and Maravarman Rajasunha I's numerous victories and his pre-eminent position. This account is followed by a description of the greatness of Nedunjadaivan, who is called Panditanatsala and Parantaka (destroyer of his enemies): he won a great victory over the Kādava (Pallava) at Pennagadam near Tanjore, on the southern bank of the Kaveri and crushed a rising of petty chieftains headed by Ayo-vel, the ruler of the mountainous country between Tirunelveli and Travancore. Then follows an account of the revival of the old grant of the village of Velvikudi. which had been abrogated by the Kalabhras.

The Madras Museum plates of the seventeenth regnal year of Jatılavarman (Neduñjadaiyan) mention his further military successes. He conquered the Adigamans of Tagadur (Dharmapuri, Salem District) and brought Kongudeśa under his control in spite of the aid they had obtained from the Chera and Pallava rulers. He also annexed Venad or southern Travancore after the conquest of Vilinam, but the conquered country was a source of trouble for a long time. He therefore strengthened his position by fortifying Karavandapuram or Kalakkad (Tırunelveli District). He thus waged several wars during the first half of his reign. He was the greatest imperialist of his dynasty, and successfully encountered the opposition of the Pallavas and the Cheras. His conquests made him the master of Tanjore, Tiruchirapalli, Salem and Coimbatore districts and also of Southern Travancore. He was an enthusiastic builder of temples for Siva and Vishnu, and some scholars connect his name with the Saiva saint, Manikkavasagar. The king's uttaramantra or chief minister was Madhurakavi, who was succeeded by his brother, the other members of his family were also in the service of Neduñiadaivan.

# 2. Śrīmāra Śrīvallabha and his Successors

Srimāra Srīvallabha, the son of Neduñjadaiyan, may be assigned to the period A.D. 815-862. According to the larger Sinnamanur plates of Rājasinha II, Śrīmāra won victories over a number of enemies. He assumed the titles Ekavīra and Parachakrakolāhala and combated a destructive invasion of the Pāndya country caused by the intrigues of Māyāpāndya or the Pāndya pretender. Śrīmāra is said to have fought at Viļinām and triumphed over the Kerals ruler.<sup>6</sup>

## SOUTH INDIA

Above all, the Pāndya king won a great victory at Kuḍamūkku on Kumbhakonam against a combination of the Gaṅgas, Pallavas, Cholas, Kalingas, Magadhas and others. He was, however, subsequently defeated at Tellāru by Nandi-warman III Fallava and at the Arichit by his successor Nṛṇatuṇṣa-yarman. Sīmāra was succeeded by Varaguṇa or Varaguṇa-varman II (c. A.D. 862-880)\* who as noted above, sustained a crushing defeat about A.D. 880 at Sripurambiyam at the hands of Aparājita Pallava, assisted by Pṛithvipati I Western Gaṅga and Āditya I Chola. It ruined Varaguṇa and the Pāṇḍya empire.

Varaguna II was followed by Paräntaka Viranārāyaṇa (c. A.D 880-900). He triumphed at Kharagiri, destroyed Pennāga-dam, and waged war in Kongudeśa, according to the larger Sinnamanūr plates. His queen was Vānavan Mahādevi, a Kerala princess. His son and successor was Māgavarman Rājasinha II, the donor of the larger Sinnamanūr record, who ruled from c. A.D. 900 to c. A.D 920. We have narrated above Parāntaka I Chola's conquest of Madura and the defeat of Rājasinha II followed by his flight first to 'Cvylon, where he left his crown and other valuables, and then to his mothet's home in Kerala. "Encircled by the fire of his (Parāntaka's) prowess, the Pāṇdya, as if desirous of cooling the heat caused by it, quickly entered the sea (embarked for Ceylon), abandoning his royal state and the kingdom inherited from his ancestor."

The battle of Takkolam in A.D. 949 created unrest in the Pandya country and led to the overthrow of the newly established Chola authority. Vira Pandya assumed the title of 'one who took the head of the Chola' and triumphed for some time. It is suggested that the Chola king who was beheaded was Gandaraditya or Sundara Chola. But the expression Talaskonda may only mean that the defeated king fell at the feet of the victor, and consequently Vira. Pandya's title may indicate no more than his victory over the Chola. He succeeded in frustrating Gandaraditya's attempt to re-establish Chola authority in the Pandya country. But Sundara Chola defeated Vira Pändya in the battle of Chevür and forced him to seek refuge in the forests. The Tiruvālangādu plates say that he was killed by Aditva II but according to the larger Leiden plates of Rajaraja I, "that young boy (Aditya) played sportively in battle (at Chevūr) with Vira Pandva just as lion's cub (does) with a rutting mad elephant proud of (its) strength." There are not convincing reasons for believing that a Chola king's head was cut off by Vira Pandya. nor for accepting the statement that the latter was killed by Aditva II. We do not know whether Uttama Chola's title of

Madhurëntaka was inherited by him, or whether he undertook any campaign against the Pändyas. The fact that they were independent and powerful till their reconquest by Rājarāja I is clear from his Tanjore inscription (twenty-ninth regnal year) which states that he "deprived the Seliyas (Pāndyas) of (their) splendour at the very moment when (they were) resplendent (to such a degree) that (they were) worthy to be worshipped everywhere."

## IV. THE WESTERN GANGAS

## 1. Śivamāra II to Prithvīpati II

Although the Western Ganga kingdom became most prosperous under Śripurusha and deserved the name of Śrirājya, he did nothing to remove the danger to it from the rise of the Rashtrakütas in the Deccan. Krishna I invaded Gangavadi, was encamped at Manne in A.D. 768, and effected a military occupation of the country, Śrīpurusha had four sons: Śivamāra II (A.D. 788-812), Vijayāditya, Duggamara and Sivagella, the last predeceasing his father. Duggamara disputed Sivamara's succession but the latter triumphed with the support of his feudatory, Nolamba Singapota. Krishna 1 Rāshtrakūta was succeeded by Govinda II. whose vicious life and neglect of royal duties resulted in his supersession by his younger brother, Dhruva (A.D. 780-793). Sivamara had espoused the cause of Govinda II. Therefore Dhruva invaded Gangavadi, imprisoned Siyamāra and appointed his own son Stambha as the Viceroy of Gangavādi. Govinda III Rāshtrakūta (A.D. 793-814) was confronted at his accession with the hostility of his elder brother Stambha in league with a number of neighbouring princes. The former released Sivamara from "the burden of his cruel chains" and sent him back to his country. But he asserted his independence and supported Stambha. Govinda overcame his brother but treated him generously by re-appointing him to the Western Ganga Viceroyalty and thus secured his loyalty permanently. Sivamera again became a prisoner but was released and reinstated as ruler of Gangavadi so that his co-operation might be secured in Govinda's campaigns against the Eastern Chālukyas. Sivamāra was a very learned man. He mastered several subjects such as logic, philosophy, drama, grammar, etc., and composed the Gajasataka in Kannada. The vicissitudes of his fortunes during the time of Dhruva and Govinda III resulted in the partition of the Western Ganga kingdom between the son and the brother of Sivamara.-Marasimha and Vijavaditva. Thus was founded the collateral line of Marasimha I, whose brother was Prithvipati I. The latter's son and grandson were Marasimha II and Prithvipati II.

## SOUTH INDIA

Govinda III was succeeded by Amoghavarsha I (A.D. 814-878), a young boy. Consequently the Räshtraküta feudatories, including the Western Gangas, revolted, and the boy-kung was dethroned. From this anarchy the Räshtraküta Empire was saved, as noted above, and Amoghavarsha regained his regal position in A.D. 821. Though he waged war successfully with the Eastern Chālukyas about A.D. 860, he practically acquiesced in Western Ganga independence.

Sivamāra II was followed by his nephew (his brother Vijayāditya's son) Rājamalla I (A.D. 817-833), e who continued the main branch of the Western Gangas. He allied himself with the Nolambas by dynastic marriages and tried to exploit the difficulties of Amoghavarsha I, who failed to achieve his ambitious project of "uprooting the lofty forest of fig trees of Gangavādi difficult to be cut down." The Rāshtrakūta force invading Gangavādi was withdrawn, and Rājamalla succeeded in restoring the integrity of his kingdom. Therefore in his inscriptions he is likened to "Vishņu in the form of a Boar, rescuing the earth from the infernal regions."

Rājamalla I was succeeded by his son Nītimārga I (A.D. 853-870) who continued with success the struggle for Western Ganga independence. He truumphed over the Bāṇas and the Rāshṭrakūṭas Amoghavarsha gave his daughter, Chandrobelabbā, in marriage to Būtuga I, the younger son of Nītimārga I. His elder son, Rājamalla II (A.D. 870-907), was ably assisted by his younger brother, Būtuga I, in the wars with the Eastern Chālukyas. The two brothers helped the Pallavas against the Pāṇḍyas. Būtuga predeceased his brother, who was consequently succeeded by Nītimārga II (A.D. 907-935), the son of Būtuga I. Nītimārga II consolidated his position in Gaṅgavāḍi, and had three sons, Narasimha, Rājamalla III, and Būtuga II. After a short reign, Narasimha was followed by Rājamalla III, who was ousted by Būtuga II in A.D. 937.

The collateral line of the Western Gangas was represented by Prithvipati I (A D. 853-880), son of Sivamāra II, and by the former's son Mārasimha II (A.D. 880-900), and grandson, Prithvipati II (A.D. 900-940), ruling over Kolār and the north-eastern portions of Gangavādi. A Bāṇa king married Kundavvai, daughter of Prithvipati I. This Ganga ruler acquired fame by co-operating with the Pallavas against the Pānḍyas in the battle of Srīpurambiyam and dying on the battle-field. We have referred to Parāntaka I's campaign against the Bāṇas and the help rendered to him by Prithvipati II, who gained the titles of Bāṇādhirāja, Hastimalla, and Sembiyan Māvalivāṇaṇarāyan. According to his Udayendiram plates, Parāntaka "uprooted two Bāṇas." The death of Prithvipati II in

A.D. 940 after the passing away of his son, Vikkiyanna or Vikramāditya, led to the enthronement of Būtuga II in Gāngavāḍi with the aid of Kṛishṇa III Rāshirakūta, their alliance resulting in the Chola catastrophe at Takkolam un A.D. 949.

#### 2. Būtuga II to Rakkasa Ganga

The Räshtrakuta king Amoghavarsha III (A.D. 936-939) was of a religious turn of mind, and consequently he handed over the administration to his energetic son, Krishma III (A.D. 939-967). His sister Revakå was married to Bütuga II, who killed his brother kläjamalla III, and became king of Gangavädi. We have mentioned the part played by Bütuga in the battle of Takkolam by killing Räjäditya, and this service was rewarded by Krishna with the gift of the province of Banaväsi. Bütuga was proficient in Jain philosophy and is said to have triumphed over a Buddhist in doctrinal disputation. In short, Bütuga II played an active and successful role in the annals of Gańgavädi for more than twenty years, though he fully acknowledged the overlordship of the Räshtrakütas He had a son named Maruladeva by Revakä, Marula died soon after his father and was succeeded by Märasińha III, Sütuga's son by another queen.

Märesinha III (A.D. 960-974) was faithful to the Gaṅga-Rāshtrakūṭa alhance and co-operated with Kṛishna III in his campaigns in
Gujarāt and Mālava, but failed in his attempt to restore Indra IV
to the Rāshtrakūta throne against the opposition of Taila II. the
Western Chālukya king. Chāmumda Rāya, the Gaṅga general.
captured Uchchang, the chief stronghold of the Nolambas. Mārasinha's campaign against them secured for him the title of Nolambakulōntaka or destroyer of the Nolamba family. Finally, he committed Sailekhanā, or suicide by starvation, in the Jain fashion.

Märasınha III was succeeded by his elder son Rächamalla or Rājamalla IV (A.D. 974-985). Attempts at usurpation of the throne were foiled by Chāmunda Rāya, the great minister who was a good Jain and a famous general with the title of Viramārtanda or sun among heroes, and Rawaraḥga-sinha or lion on the battle-field. He had distinguished himself in the campaign against the Nolambas during the previous reign. He was a master of Kannada, Sanskrit and Prakrit. In A.D. 978 he wrote the Kannada work, the Chāmunda Rāya Purāṇa which contains, among others, an account of the twenty-four Jain Tirthahārara or prophets. About 982 he erected a basti or Jain temple named after himself, at Sravaṇa Belgoļa. Above all, he executed about A.D. 983 a colossal statue of Gomma-tevara, "larger than any of the statues of Rameses in Egypt," which

#### SOUTH INDIA

"in daring conception and gigantic dimensions (56½ feet in height) is without a rival in India." He truly earned the title of Rāya.

Rājamalla IV was followed by his younger brother, Rakkasa Ganga, during whose reign (A.D. 985-1024) the Cholas captured Talakād (A.D. 1004). His inscription, dated A.D. 1024, mentions Rājendra Chola as his overlord, but gradually the Gañga rule came to au end. Some later Gañga Raise are, however, known. A Gañga Rāja was the minister of Vishņuvardhana Hoysaļa in the twelfth century, and another Gañga Rāja of Sivasamudram defied Krishņadeva Rāya of Vijayanagar early in the sixteenth century.

## V. THE BANAS

The Banas were feudatory to the Pallavas under the successors of Nandi-varman Pallavamalla. The Western Gangas and the Nolambas combined against the Banas, though Kundavvai, the daughter of the Ganga ruler Prithvipati I, was married to Vikramaditya I Bāna or Bāṇavidyādhara. He may be assigned to the period A.D. 868-890. In the battle at Soremati or Soremadi (Anantapur District) about A.D. 878 the Western Gangas and the Nolambas were defeated by the Banas and the Vaidumbas. An inscription of A.D 892-93 records that the Nolamba chief Mahendra I, called Mahendrādhirāja, destroved the Bānas, but the latter continued to be active Their inscriptions of A.D. 898, 905 and 909 during the period of Vijayaditya II Bana are dated in the Saka era, and mention no overlord. He and his successor, Vikramaditya II, must have enjoyed an independent status. But soon the Banas came into conflict with Parantaka I and we have narrated how he dealt with them and the consequences of his aggressive policy. Vikramaditya III Bana, described as the friend of Krishna (III), secured the support of the Räshtraküta power against the Cholas, and joined the battle of Takkolam which resulted in the complete discomfiture of the Cholas in AD. 949 Therefore Parantakta I's 'extirpation' of the Banas did not close their story. Their chiefs appear in South Indian history up to the sixteenth century and their movement from district to district (originally from Andhradeśa) took them to the far south, viz. the Pandva country where they were Governors of Madura under the Rayas of Vijayanagar. The history of the Banas during more than a thousand years possesses a singular interest in that it illustrates the survival of a tribe or dynasty by migration.

# VI. THE NOLAMBAS AND THE VAIDUMBAS

The Nolambas or Nolamba Pallavas (Nolambas claiming Pallava descent) ruled mainly over Nolambavādi 32,000 or the Chitaldrug

district of Mysore. Their principal cities were Uchchangi, Henjeru (Hemāvatı) and Chitaldrug. The Nolamba chief Singapota was feudatory to Sivamāra II and the latter's imprisonment by the Räshtrakūtas led to their control of the Nolambas. We have noticed Rajamalla I's policy of dynastic marriages with them. Polalchora, the grandson of Singapota, married the daughter of Rajamalla I. and their son was Mahendra I. With the support of the Western Gangas, he sent his general Kāduvetti Muttarasa to invade the Pulinadu belonging to the Banas. They and the Vaidumbas were attacked at Soremati about A.D. 878 but the Nolambas were repulsed. Mahendra was subsequently killed in battle by Nītimārga II, who consequently assumed the title of Mahendrantaka or destroyer of Mahendra His great-grandson, Nanni Nolamba, came into conflict with Mārasimha III, who conquered and annexed Nolambavādi, and assumed the title of Nolambakulāntaka. The Ganga victory was followed by a general massacre of the Nolambas, but three princes escaped and revived the fortunes of their dynasty after the death of Mārasimha III in A.D. 974.

The Vaidumbas were in possession of the Renāzdu (7000 county) in the ninth century. The first known chief was Irigaya. Ganda Tripetra led the Vaidumba forces to the aid of the Bāṇas against the Western Gaṇgas and the Nolambas at Soremati about A D. 878 Apparently the Vaidumbas were feudatory to the Bāṇas To the tenth century belongs Sandayan Triuvayan I. Probably he was the Vaidumba chief defeated by Parāntaka I Chola after his subjugation of the Bāṇas. Sandayan Triuvayan II was known as Srikantha. Like the Bāṇas, after their defeat by the Cholas, the Vaidumbas appealed for help to the Rāshtraktjas Thus the Vaidumbas also had their share in compassing the ruin of the Chola empire at Takkolam in A D. 949 Subsequently they entered the service of the Cholas Ariñjaya Chola married a Vaidumba princess, and their son was Sundara Chola

## VII. ALUVAKHEDA, KONGUDESA AND KERALA

Chitravāhana II (c. A.D. 800) and his successors ruled over Aluxakeda for several centuries till it was annexed to the Hoysala kingdom in the fourteenth century. Kongudeša became the bone of contention between the Western Ganga, Pallava and Pāṇḍya imperialists, and we have noticed the overthrow of the Adigamāns of Tagadur by Nedunjadaiyan Pāṇḍya and the establishment of his authority in the Salem and Combatore Districts. Aditya I Choja annexed Kongudeša by overcoming the Western Gangas and the Pāṇḍyas.

#### SOUTH INDIA

The last of the Perumäls of Kerala was Cheraman Perumäl, and the end of his rule may be connected with the origin of the Kollam or Malayalam era in A.D. 824-25, though some scholars would explain it as marking the foundation of Kollam or Quilon. The latest writer on Cheraman Perumal assigns him to A.D. 742-826, rejects the story of his conversion to Christianity or Islam, and maintains that his pilgrimage towards the close of his life was not to Mylapore or Mecca but to Chidambaram. The Arabs, who settled in Malabar in the ninth century, married the women of the country, and thus the Moplah population came into existence. Sthanu Ravi was on very friendly terms with Aditya I Chola. Though the ımmigration of the Jews is assigned to the first century A.D. the first definite proof of their colony near Cranganore on the west coast is the Tamil charter of Bhaskara Ravivarman (A.D. 978-1036) to Joseph Rabban giving him and his descendants certain lands and privileges. Kerala princesses graced the Pandya and Chola courts as queens, like the queen of Parantaka I who was the mother of Arıñjaya Several Chola officers, including a general named Vellangumaran, belonged to Kerala, and Chaturanana Pandita was the guru of Rājādītya

#### SELECT BIBLIOGRAPHY

- Arokuswam, M., The Early History of the Vellär Bann Madras, 1954
   Ayyar, V Venkatssubba, SII, XII. Madras, 1943
   Gopalan, R., History of the Pallavas of Kanchi Madras, 1928
   Jouveau-Dubreul, The Pallavas Pondicherry, 1917.
   Mahalingan, T. V., The Bhans an South Indian History (JIH, XXIX. 153-81,

- Prandarathar, T. V. Sadasva, Purbilach-Choler-Charittiram Part I (in Tamil), Annamalamagar, 1949
  Pandarathar, T. V. Sadasve, Pāndysar Varalāru (in Tamil), Madras, 1950
  Pandarathar, T. V. Sadasve, Pāndysar Varalāru (in Tamil), Madras, 1950
  Raco, M. V. Krishan, The Gengue of Talkad, Madras, 1956
  S. Rice, B. L., Musore and Coorg. London, 1909
  Sastri, K. A. Nilakanta, The Pendys Knogdom. London, 1929
  Sastri, K. A. Nilakanta, The Choles, I. Madras, 1935
  Sewell, R. Hut Ins. Madras, 1932
  Sewell, R. Hut Ins. Madras, 1932
  S. Venkayya, V. Pive Bāna Inscriptions from Guḍimallam (EI, XI. 222-40). Calcutta, 1931-12.

- Udayendiram Grant, SII, II 382
   Arokutsawami, M., The Early Hustory of the Vellár Busin (Madras, 1954), pp. 108-10 For a different view, cf. Pandarathar, T. V. Sadasrva, Priválach-Cholar-Chorititrom (in Tamil) Part I (Annamalianagar, 1949), pp. 76-78
   For his victory in Ceylon, cf Chayter VIII.
   For an account of his accession, cf Ch. VIII.
   For an account of his control of the Pandard Chola I. For the help rendered to the Pändya king by the Ceylorese ruler, Kabyapa v. cf. Ch. VIII.
   I'm by the Ceylorese ruler, Kabyapa v. cf. Ch. VIII.
   The last known date of Svimañra II is A.D. 812, and the earliest known date

- of Rajamalla is A.D. 817

# THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ APPENDIX

## THE GENEALOGY AND CHRONOLOGY OF THE PALLAVAS

## 1. The Successors of Nandi-varman Pallavamalla

Nandi-varman Pallavamalla was succeeded by his son Dantivarman, whose latest known date is the regnal year 51. As stated above. he ascended the throne some time before April 4. A.D. 804. when Govinda III was returning from the Pallava country after having levied tribute from Dantiga (Danti-varman) king of Kāñchī. Danti-varman's successor was his son Tellärrerinda Nandi-varman (i.e. Nandi-varman who defeated his enemies at Tellaru in the Wandiwash tāluk of North Arcot District), whose latest known date is the year 22 of his reign. This king married the Rashtrakūta princess Sankhā (probably a daughter of Amoghavarsha I Nripatunga, son of Govinda III) and was succeeded by his son by her, called Nripatunga-varman (probably named after his maternal grandfather). The latest known date of king Nripatunga-varman is his 41st regnal year.2 Thus we find that the four generations of Pallava kings, viz Nandi-varman Pallavamalla, Danti-varman, Tellärrerinda Nandi-varman, and Nripatunga-varman ruled for 179 (65 + 51 + 22 - 41) years, i.e. nearly 45 years per generation. This is rather abnormal It may be that, like many of the Chola rulers, the reigns of the Pallava kings and their successors often overlapped. If, however, the above regnal periods be regarded as successive, and if the latest known dates of the kings in question be regarded as the last years of their reigns. Nripatunga-varman probably ceased to reign in AD 910 (731 + 179) Nripatunga's inscriptions have been found all over the region from Gudimallam in the north to Pudukkottai in the south. The Bana king Banavidvadhara, ie Vikramāditya I, was a feudatory both of Nandi-varman Tellārrerinda and of Nripatunga 3

Inscriptions disclose the names or virudas of several Pallava rulers such as Aparājita-varman (regnal years 3 to 18), Kampa-varman (regnal years 6 to 25), Vayiramegha-varman (regnal year 2), Narasimha-varman (regnal years 3 to 24), Lévara-varman (i.e. Parameśvara-varman, regnal years 12 and 17), Chandrāditya and Kāṭṭṭrial. Of these Kampa-varman (probably named after Rāshṭṛakiṭṭ Stambha or Kamba who may be supposed to have been his maternal grandfather) was possibly also known as Nandikampa which has been interpreted as "Kampa-varman son of Nandi-varman (Tellairre-

## SOUTH INDIA

rinda)", although it very probably indicates "Nandi-varman surnamed Kampa-varman." The second suggesion (involving another that Danti-varman Pallava married a daughter of Stambha) is probably supported by the tendency of cross-cousin marriages between two royal families in successive generations among South Indian rulers. Kampa-varman may thus be regarded as identical with Nandi-varman Tellärterinda (whose latest known date in that case would be the regnal year 25 instead of year 22). Vayirameghavarman may have been another name of Danti-varman who was apparently named after the Räshtraküṭa king Danti-varman (Danti-durga) surnamed Vairamegha. Narasimha-varman and Isvarman may be the same respectively as Narasimha-varman II and Parameśvara-varman I; but these may also have been secondary names of two of the later kings. Käṭṭirai and Chandrāditya were probably local Pallava chiefs under Pallava or Choja overlords.

According to Chola records, the Chola king Aditya I overthrew Pallava Aparājita and killed him towards the end of the ninth century AD From an inscription at Tirumalpuram near Kānchi we learn that Toodaiman Ārrur-tunjina-udaiyar (Aditya I) granted a village in the heart of the Pallava empire in the 21st year of his reign. The date of Āditya's accession is now usually believed to have been AD. 871, which would make his 21st year correspond to AD. 892-93 But as there is no evidence regarding the nature and duration of the Pallava Chola struggle of this period, it is impossible to say that Aparājita was already extirpated by AD. 892-93.

According to the Udayenduram grant, the Ganga king, Prithvipatal, I, In order to help his friend (overlord) Aparājita, defeated Pānḍya Varaguṇa II at the battle of Sripurambiyam (near Kumbha-konam) but lost his life in the engagement. As the same Ganga king is referred to in the Ambur inscription of the 26th year of Nripatunga as one of the Pallava king's feudatores, Aparājitā could not have ceased to rule before this year. If Nripatunga-varman ruled till A.D. 910, as noted above, we cannot regard the two as identical and can only presume that they ruled over different parts of the Pallava dominions. It would also then follow that the Pallava sovereignty was not extinguished with Aparājita's death, but continued till at least A.D. 913. This view is supported by the Karandai Plates of Rājendra I which refer to the success of Parāntaka I against the Pallavas.<sup>4</sup>

## 2. Tentative genealogy of the Later Pallavas

Hiranya-varman (great-great-grandson of Bhīma-varman who was a brother of the Greater Pallava king Simhavishnu)

- 1. Nandi-varman Pallavamalla (married Revā, probably the daughter of Dantidurga-Danti-varman-Vairamegha), c. A.D. 731-96.
- Dantiga-Danti-varman-Vayiramegha-varman (probably married the daughter of Stambha or Kamba, son of Dhruva, who was a cousin of Dantidurga-Danti-varman-Vairamegha), c. A.D. 796-847.
- 3. Tellärrerinda Nandi-varman-Kampa-varman (married Sankhā, probably the daughter of Amoghavarsha I, son of Govinda III, who was a brother of Stambha or Kamba), c. A.D. 847-72.
- Nripatunga-varman (A.D. 872-913).

It has to be admitted that the reigns of the four kings may have overlapped to a considerable extent. It is also uncertain whether the latest known dates of these kings were actually the last years of their reigns.

<sup>1</sup> Vol III, p 282 2 Ancient India, No 5, p 54

<sup>3</sup> JIH, XXIX 174 4 JOR, XIX. 148

## CHAPTER VIII

# CEYLON

## I. POLITICAL HISTORY

Agrabodhi VI was succeeded, after a rule of about 40 years, by his brother Agrabodhi VII (A.D. 759-65). He was famous for his sense of justice and knowledge of medical science. After he had reigned for six years, Mahendra II Silameghavarna (A.D. 765-85). son of Agrabodhi VI, seized the throne. The new kings's authority was, however, challenged by Dappula, who was the son of a sister of king Agrabodhi VI and became a constant source of trouble throughout the 20 years' reign of Mahendra II. Anarchy prevailed almost throughout the land. The next king Udaya (sometimes styled Dappula II. A.D. 785-90) was a son of Mahendra II. The new ruler is said to have helped his son-in-law Mahendra to conquer Rohana in South Ceylon, and to drive out the latter's father Damshtrāśiva, collector of revenue at Rohana, to take shelter in India. Udava died after a reign of about five years and was succeeded by his son Mahendra III Silāmeghavarna (A.D. 790-94) who ruled for about four years. The next king was Agrabodhi VIII (A.D. 794-805), a brother of Mahendra III. This ruler was exceptionally devoted to his mother whom he allowed to offer his own person as a gift to the Buddhist church and then freed himself by paying to the church a sum considered equal to his own value. He died after a rule of 11 years, and his younger brother Dappula II (or III, A.D. 805-21) next reigned for 16 years. The successor of Dappula II (or III), his son Agrabodhi IX (A.D. 821-24), had to fight with Mahendra (son of king Mahendra III) who was the real heir to the throne according to the Ceylonese law of inheritance.1 Prince Mahendra was compelled to flee to South India. After a short rule of three years. Agrabodhi IX was succeeded by his younger brother Sena (A.D. 824-44), surnamed Silāmegha, Sena removed a potential danger by having Prince Mahendra killed by his agents in India. But he had to face an attack of the Pandya king of Madura in South India, who had probably given shelter to Mahendra,

The Pāodya king, who led an expedition against Ceylon, conquered the northern part of the island, and the defeated king Sena fled to the mountainous region of Malaya. The victorious Pāodyas took away all the valuables in the Ceylonese king's treasury and elsewhere in the island, including gold images and plates belonging to

the monasteries. Then king Sena submitted to the Pandya king, and the latter returned to his own country. The Pandya king was probably Śrīmāra Śrīvallabha who gained a victory in the island of Ceylon according to the Sinnamanur grant.2 Sena died after a reign of about 20 years, and was succeeded by his brother's son Sena II (A.D. 844-79). During his reign a rebel son of the Pandya king took shelter at the Ceylonese court. In retaliation for the Pāndva invasion during the rule of Sena I. Sena II sent a large army against the Pandya country. Ceylonese forces besieged Madura and completely defeated the Pandya king who lost his life. The Pandya capital was plundered and the valuables, including the golden images brought from Ceylon, were all taken back to the island. The son of the deceased Pandya king was placed on the throne. It may be suggested that the reference is probably to the accession of Srimāra's son Varaguna II in A.D. 862. The successful war of Sena II against the Pandyas is mentioned in a number of inscriptions. The king died in the 35th year of his reign, and was succeeded by his voungest brother Udaya II (or I. A.D. 879-90), surnamed Silāmeghavarna. Kirtyagrabodhi, a member of the royal family, rebelled against the new king and made himself master of Rohana; but the rebellion was soon quelled. The king died after a rule of about 11 vears, and his brother Käśvapa IV Śrisanghabodhi (A.D. 890-907) succeeded him. One of the new king's ministers was Cholaraja whose name seems to connect him with the Chola country in the Tanjore-Tiruchirapalli region in South India Käśvapa IV is said to have ruled for 17 years and was succeeded by a son of Sena II named Kāśyapa V (A.D 907-17), called Abhaya Śilāmeghavarna in his inscription.

During the rule of Kāśvapa V, the Pāndva king of the Madura-Ramnad-Tirunelveli region was vanguished by his neighbour, the king of the Cholas, and he applied for help to the Ceylonese ruler Kāśyapa V sent an army to the Pāndya king's help, but the expedition was unsuccessful. The Chola king appears to be no other than Parantaka I, who ascended the throne in A D, 907 and claimed victories over the Pändya kıng Rājasimha (Māravarman Rājasimha III) and over an army of the king of Cevlon 3 Kāśvapa V died in the 10th year of his reign, His successor Dappula III (or IV, A.D. 917-18). who ruled for a few months, was probably one of his step-brothers. The next king was Dappula IV (or V) Silāmeghavarna (A.D. 918-30), who was probably a brother of the preceding ruler. During his rule, the Pandya king, whose country was subjugated by the Cholas, took shelter at the Ceylonese court; but having failed to secure any help, the Pandva ruler left his diadem and other valuables behind and betook himself to the Kerala country in the Malabar coast of South India, although there is a tradition about the Ceylonese king's victorious fight with the Damilas who came from the Chola country. Dappula IV (or V) died in the 12th year of his rule, and was succeeded by Udaya III (or II, A.D. 930-33), who was a brother's son of Sena II and died in the 3rd year of his reign.

The next king Sena III (A.D. 933-42), probably a brother of the preceding ruler, died in his ninth regnal year, and was succeeded by Udaya IV (or III, A.D. 942-50) whose relation to his predecessors is unknown. During this king's rule the Chola king, who had conquered the Pandva country, demanded from the Cevlonese monarch the diadem and other valuables left in the island by the Pandya ruler in the reign of Dappula IV (or V). The demand not having been complied with, a mighty Chola army invaded Ceylon and occupied large tracts of the island. King Udaya IV (or III) fled with the crown and other valuables to Rohana. The Chola king can be no other than Parantaka I (A.D. 907-53) who calls himself "conqueror of Ceylon" in his records.4 It is claimed in the Ceylonese chronicles that the Ceylonese king's general now laid waste the borderland of the Chola monarch and compelled him to restore all the valuables carried away from the island as booty. But the invading Chola army appears to have actually left Ceylon owing to the Räshtraküta invasion of the Chola country under Krishna III about A.D. 949, the year of the great battle of Takkolam. Udava IV (or III) died in his eighth regnal year, while his successor Sena IV (A.D. 950-53) ruled for three years. The next king Mahendra IV Srīsanghabodhi (A.D. 953-69), who was probably his predecessor's brother, married a princess of the royal house of Kalinga in India. During his rule, the Vallabha king sent a force to Nagadvipa (identified by some writers with north-western Cevlon, but by others with Jaffna) to subjugate Ceylon; but the war was concluded by a peace between the two powers. The Vallabha is apparently king Krishna III (A.D. 939-67) of the family of the Räshtrakūtas, who were the successors of the Chalukva Vallabharaias and were known to the Arabs as the Balharas of Mankir (Vallabharajas of Manyakheta). There are epigraphic and literary records referring to the subjugation of Ceylon by Krishna III before A.D 959, although the Rashtrakuta expedition appears to have been merely a raid. Mahendra IV is also said to have repulsed a Chola invasion under Parantaka II, who led an attack against the island as its ruler had helped the Pandva king in his revolt against the Cholas.

Mahendra IV restored certain monasteries that had been previously burnt by the Cholas. After his death in the 16th year of his reign, his 12-year-old son, Sens V (A.D. 969-79), became king.

During his rule, there was a rebellion headed by a general, also named Sena, as a result of which the king had to flee to Rohana. The country was ravaged by Damila forces whose help was requisitioned by the rebellious general. Ultimately the king and the rebel entered into a pact; but the former died in the 10th year of his reign, still young in years. The next king was his younger brother Mahendra V (A.D. 979-1027)6 who had to face numerous difficulties owing to the disturbed condition of the country. He made his brother's widow his queen and, on her death which took place shortly afterwards, raised his brother's daughter to the rank of Mahishi. The new king was unable to keep his troops contented by regular payment. The Kerala (Malayali) mercenaries in the king's army once besieged the royal residence at Anuradhapura, although the king managed to escape by an underground passage to Rohana. In other parts of the country complete anarchy prevailed, and Kerala and Karnāta (Kanarese) as well as Ceylonese chieftains carried on the government as they pleased. On hearing of this anarchical condition of Cevlon from a horse-dealer, the Chola king sent a strong army to invade the island. The Chola king was no doubt the mighty Rajaraja, who not only conquered the northern part of Ceylon but gave it the name Mummudi-Cholamandalam (cf. the names Rājarājapuram and Jagannāthamangalam applied respectively to Mantai or Matota and Polonnaruva) and even granted Cevlonese villages to the great temple at Tanjore The southern part of the island appears to have been conquered by the Chola king Rājendra, son and successor of Rājarāja, in or shortly before A.D. 1017, when, according to Ceylonese chronicles, the Cholas captured not only the Ceylonese king's Mahishi, but also "the jewels, the diadem that he had inherited, the whole of the royal ornaments, the priceless diamond bracelet which was a gift of the gods, the unbreakable sword, and the relic of the torn strip of cloth."8 The king, who had fled to the jungle, was captured on "the pretence of concluding a treaty" Mahendra V was then sent with all his treasures to the Chola king in India where the Ceylonese monarch died 12 years later. According to the inscriptions of the Cholas, Rajendra, after heavy fighting in Ceylon, captured "the crown of the island" (indicating the capture of the king), "the beautiful crown of the queen of Ceylon" (indicating the capture of the queen) and "the crown of Sundara and the pearl necklace of Indra" which the Pandya king had given to the king of Ceylon. The Cholas carried away many costly images of gold, destroyed the Buddhist monasteres, and stripped the island of all valuables. With Pulatthinagara (modern Polonnaruva) as their base, the Cholas held complete sway over Rajarashtra or North Cevlon. The people of the island were secretly bringing up the young prince Kåsyapa in the southern country due to fear of the Cholas. When the Chola king heard that the boy had reached his 12th year, he sent a force to seize him. An army of 95,000 men now ravaged South Ceylon.

In the meantime king Mahendra V died at the Chola court in the 48th year after his coronation. Kāśyapa, the young son of Mahendra V. was then made king under the name Vikramabāhu (A.D. 1027-39); but he declined to undergo formal consecration so long as Rajarashtra was in the occupation of the foreigners. He continued to rule at Rohana and died in the 12th year of his reign. Thereupon an official named Kirti exercised royal authority for a few days after which he was murdered by Mahālānakīrti (A.D. 1039-42) who became ruler of Rohana. He was defeated by the Cholas and lost his life in his third regnal year. The Damilas took away his treasures, diadem, and other valuables which were sent to the Chola country. Mahālānakīrti's son Vikramapāndya (probably connected with the Pandya royal house of Madura on the mother's side) carried on the government in a small tract from his headquarters at modern Kalutara at the mouth of the river Kaluganga in south-western Ceylon, for about one year (A.D. 1042) according to the Päli chronicle, but three years, according to the Sinhalese sources on which Geiger relies He was slain in battle by Jagatīpāla, said to have been a Sürvayamsı prince coming from Ayodhya: but Jagatipala (AD. 1042-46) was himself killed by the Cholas, probably after a rule of four years. His queen and daughter, together with all valuables, were sent to the Chola country. Parakrama or Parakramapandya (A.D. 1046-48), who is often regarded as the son of a Pandya king of Madura but may have actually been a son of Vikramapandya. was also slam by the Cholas, probably after a rule of two years. The Chola king Rājādhirāja, son of Rājendra, claims in a record of A.D. 10469 that he had deprived four Ceylonese kings of their crowns, namely (1) Vikramabähu, (2) Vikramapändya, (3) Viraśilämegha hailing from Kanaui (apparently the same as Jagatīpāla), and (4) Śri-vallabhamadanarāja (possibly another name of Parākramapandya or of some other unknown Ceylonese chief) who is said to have lived for some time at the court of Kannara, i.e. the Rashtrakūta king Krishna III. Another ruler killed by Rājādhirāja was Mānabharana, who may have been a Ceylonese chief, although Hultzsch takes him to be a scion of the Pandva royal family. The Chola king also claims to have captured the queen-mother of Cevlon and to have cut off her nose, the reference probably being to the capture of Jagatīpāla's queen. The Chola records would thus suggest that the rule of Jagatipāla, if not also of Parākramapāndya,

ended in or shortly before A.D. 1046. The records of Rājendra, younger brother and successor of Rājādhirāja, say that some time before A.D. 1057 the Chola king killed Viraśilāmegha, "king of the Kalingas" (probably a Ceylonese prince connected with Kalinga on his mother's side), and captured the two sons of Mānabharana, "king of the people of Lankā." Viraśilāmegha and Mānabharana, mentoned here should be identified with the princes of these names referred to in the records of Rājādhirāja, although they are usually supposed to be different. In an inscription of A.D. 1069, Rājendra's successor, Virarājendra, also claims to have subdued Ceylon.

Towards the middle of the eleventh century, when the whole island was under Chola occupation, the Cevlonese chronicles place the rule of two chiefs named Lokesvara (six years, A.D. 1048-54) and Keśadhātu Kāśyapa (six months, A.D. 1054-55), who had their headquarters at Kājaragrāma (modern Kataragām on the Menikgangā not far from Magama, the chief city of Rohana or Southern Ceylon) These chiefs had a rival in the person of a scion of the Ceylonese royal family named Kirti, later styled Vijayabāhu I Śrisanghabodhi (A.D. 1055-1110),11 one of the greatest generals of Cevion, who succeeded in extirpating Chola rule from the island in the 15th year of his reign. Vīrarājendra's claim of subjugating Ceylon about A.D. 1069 seems to refer to the great Chola victory over Vijayabāhu's forces in a battle near Anuradhapura in the 12th year of the Ceylonese king's reign, which probably corresponds to a date not much earlier than A.D. 1069. A Siva Devale (temple) at Polonnaruva contains inscriptions of Rajendra Chola I and of Adhirajendra who ruled for some time about A.D. 1070 The liberation of Cevlon by Vijayabāhu thus seems to have taken place shortly after A D 1070 in the 15th year of his reign.

#### II. FINE ARTS

Ceylon is an offshoot of India not only geographically but also culturally. The literary <sup>12</sup> and art traditions of the island as well as its religious, political, social and economic life show how deeply they were regulated by the conventions of Indian life and thought.

In early times Induan Bhikshus in Ceylon lived in very simple monasteries, mostly stone caves such as those of Mihintale, Vessagiriya, and Isurumuniya in Anurādhapura, and Situlpahuva (Chittala-parvata) near the Menikgangā, and in groves like the Mahāmegharana in Anurādhapura. Although information about the exact nature of the buildings used by the early inhabitants and ruling chiefs is meagre, there is evidence of the gradual growth of a grand monastic architecture inspired by Indian tradition. The great Stú-

pārāma was built at Anurādhapura in the middle of the third century B.C., and an offshoot of the Bodhi tree was planted in the island. Unfortunately remnants of the early structures are usually found enclosed in later additions. Numerous Viharas or Buddhist monasteries were built in the early period, some of the most famous of them being the Tishyamahārāma (dating from the second or third century B.C. according to some scholars) at Magama or Mahagrama, capital of Rohana (South-West Ceylon), and the Stuparama, Mahavihara, Abhayagırivihara (built by Vattagamanı Abhaya or Valagamba ın the first century B.C.), and the Jetavanārāma (built by Mahāsena in the fourth century A.D.). The monasteries usually covered wide areas, and were meant for accommodating a large number of Bhikshus. The Jetavanārāma is 251 feet high and stands on a stone platform nearly 8 acres in extent, while the space within the walled enclosure measures nearly 14 acres. Generally the monasteries had stone foundations, the upper structures being always of wood, clay or brick. There were residential quarters, a refectory, and an Uposatha house where the Sangha assembled on the fortnightly fast day of the new moon and the full moon. The Vihāras had a Chaitya or Stupa, called Dagaba in Cevlon. In the first century B.C. the great builder Dutthagamani built the Lohaprasada (Lohamahaseva) or Brazen Palace (so called from the gilt bronze dome that once crowned it) and the Ruvanavaliseya in the Mahavihara at Anuradhapura, the former being the Uposatha house and the latter the Dagaba. The Ceylonese Dagabas were usually built essentially on the pattern of the Indian Stupus like those of Sanchi, although they differed a good deal in details. They had the shape of a heap of paddy or a hemisphere, and were erected on three circular terraces, standing on a round or square basement, approached by one or four stairways Above the hemispherical dome there was a square called Hataras kotuva, on which stood the round Devata kotuva ("citadel of the gods" corresponding to the Indian Harmika), forming the base of the pointed ringed spire. The spire represented an earlier chhatravalī (umbrellas).

The early extant examples of Ceylonese sculptures are usually made of limestone and belong to the style of Amarāvati and Nāgār-junikoņda. The specimens representing the great miracle of Śrāvasti and Māyā's dream in the Colombo Museum may be actually the work of South Indian artists. But other specimens representing Buddha, Bodhisattwas, and Nāgas were apparently works of local artists inspired by Indian tradition. Many of the Ceylonese images were originally plastered and coloured, and "the rough, weatherworn blocks, now visible, do not produce the effect designed by the artists."

In the following period Ceylonese ahrines of simpler structures, consisting of two sections (one forming the real shrine and the other used for the beating of drums) standing on two platforms connected by a huge slab, were giving way to great vaulted buildings with massive brick walls and door-posts of stone. These "huge masses of masonry" had usually a Mandapa or porch, a nave, a communication passage, and a Dāgaba. The Dāgabas were sometimes small in size and stood on square platforms. The celebrated temple, called the Gedige, at Nalanda (an old military post between Malaya and Anurādhapura) is built entirely of stone in South Indian style Some writers believe that it was built for the use of the Pallava troops who accompanied Māna-varman to Ceylon in the sixth century, but others ascribe its construction to the age of Chola occupation in the first half of the eleventh century.

A number of Hindu temples, called Devales and Kovils, were built at Polonnaruva and other places (e.g. Kotaragāma, Kandy and Ratnapura) in the time of Chola occupation and in Chola style One of them, a Siva temple originally known as Vanuvaçmādevi lāvaramudaiyar and made of granullite and limestone, consists of a Garbhagriha, Antarāla, Ardhamandapā, and Mandapa with a four-storied Vimāna

King Kāśyapa I built, in the fifth century, the great rock fortress of Sigiriya or Simhagiri, so called from its façade in the form of a huge seated lion. This rock fortress, on the top of which the king erected a large number of buildings, its galleries and the wall round them covered with white plaster, and the celebrated frescoes done in the Ajanţā style, have immortalised the name of Kāśyapa I in the cultural history of Ceylon

Some of the sculptures of this period are made in gneiss. The influence of the Gupta style is clearly marked in the bas-rehef of "the man and woman" and in the meditating Buddha images at Isurumuniya (Anurādhapura), as well as in the Moon-stone (a semi-circular slab carved elaborately in low relief and placed at the foot of a staircase in Ceylonese art) at the entrance of the queen's palace at Anurādhapura. The carving of the elephant figures on the rock of Isurumuniya and the sage Kapila with horse's head (representing Sagara's sacrificial horse) show great influence of the Pallava style, especially of the famous bas-reliefs at Māmallapuram.

A number of bronze and copper images dating from the fifth century A.D. have been found. The Badulla Buddha (fifth or sixth century) in the Colombo Museum exhibits pure Gupta style. The fine small figures of Avalokitesvara and Jambhala (Kuvera), now in the Boston Museum, have been assigned to the eighth century. Numerous bronze or copper images of various Hindu deities and South Indian saints in pure Dravidian style have been recovered from the Devales and Kovils. These include images of Siva, especially of the Nataraja type, Parvati, Ganesa, Karttikeya, Vishnu, Lakshmi, Bālakrishņa, Hanuman and Sūrya, as well as of Sundaramúrtisvāmī, Mānikka Vāśagar, Tirujāāna Sambandhasvāmī and Apparasvāmī; There is no doubt that these were works of South Indian artists; but whether most of them were cast in South India or at Polonnaruva. the Chola headquarters in Cevlon, cannot be determined with certainty. Some of the specimens are very fine. An excellent bronze image is that of the goddess Pattini Devi which is now in the British Museum. Pattini is the guardian of female chastity, but has power also over epidemics. Her cult went to the island from South India.

The frescoes of Sigiriya closely resemble in style those in the Ajanță caves. They portray, either singly or in couples, twenty-one figures and probably represent celestial damsels (all covered by clouds below the waist), though some writers would take them to be queens and princesses with their ladies in waiting. Colours used by the artists are red, yellow, green, and black. The figures are graceful and sensual, and the brush work exhibits sound knowledge of modelling and technique. But their standard compares rather unfavourably with that of the best frescoes in the Ajanta caves. The painting in the Pulligoda Galkomde near Polonnaruva, representing five nimbate seated male figures, may date from the seventh century; but the rock-paintings at Hindagale, representing Buddha in the thirty-third heaven, appears to be of a later date.

- The rule of succession was that the next younger brother of the king succeeded him on the throne. Only when there was no brother did the crown pass to the next generation, and in that case also the eldest soon of the eldest brother of the preceding generation became king. The sister's soon of the king enjoyed a certain preference. This remnant of an earlier matincher, was not an extending the sister's soon of the king enjoyed and patriarchy is noticeable in the rivalry of Mahendra II and Dappula for the throne.
   SII, III. 461.
   SIII. 181.
   SIII. 182.
   SIII. 203. p. 258.
   SIII. 203. p. 258.<

- Sastri, Colar, I. 148.
   Sastri, Colar, I. 148.
   The accession of Mahendra V is assigned by Geiger to A.D. 981 but by Hultzerh to A.D. 978. Considering the fact that his 38th regnal year corresponded to a date in A.D. 1015 or 10.7, it seems that he ascended the throne in A.D. 979.
   SII, II. 244. A. R. Rainarjate inscription at Padartys in Ceylon is dated in his 27th year corresponding to A.D. 1011-12 (SII, II. p. v.).
   Sewell, HISI. 62.
   SII, III. 31 ff.
   10. 1045. 200-20. of Vijeynbähu is assigned by Hultzach to A.D. 1054, and Geiger 10 A.D. 1059. But the fact that he was defeated by the Cholas in his 12th regnal year, probably falling shortly before A.D. 1096, and that he recovered the island from the Cholas in his 15th regnal year or shortly after A.D. 1070 would suggest that he ascended the throne in A.D. 1065-96.
   For an account of the Pall literature of Ceylon, cf. Vol. III, pp. 394 ff.

# CHAPTER IX

# LANGUAGE AND LITERATURE

# A. SANSKRIT

# I. BELLES-LETTRES

The famous poets of the sixth and the seventh centuries A.D., such as Bhāravi and Māgha, presented a queer combination of real poetic merit with pedantry or artificiality. Of the two sides thus displayed the latter was not only the easier to imitate but was also the more attractive owing to the external show that it could present. The lesser poets that followed these masters, therefore, naturally fell a prey to the temptation and produced works which are noted more for their artificiality than for any intrinsic merit. This love of pedantry was increased to no small extent by the fact that Sanskrit literature was mainly composed not only by the Panditas but also for them. It is, therefore, no wonder if we find pedantry and artificiality to be the general characteristics of the great bulk of literature produced during this and the following ages. It would, however, be wrong to suppose that this age had nothing of real value to contribute to Sanskrit literature. It saw the rise of a special form of prose composition—the Champū It is this age, again, that gives us our earliest anthology, a class of works of no mean importance to the student of Sanskrit literature. But by far the most important contribution of this age to Sanskrit literature is in the field of poetics which reached its high watermark of development during this period.

#### 1. Drama

Great importance attaches to the politico-historical play, the Mudrārēkskasa, of Višakhadatta, son of the Muānērāja Bhāskaradatta or minister Pṛithu, and grandson of Vaṭeśvaradatta, a feudatory, of what pṛince we are not expressly told. The attempt to place Višakhadatta in the fifth century A.D. on the hypothesis that Vaṭeśvaradatta was a Sāmanta of Chandra-gupta II is not well founded. Nor is there any solid ground to assume that he belonged to Bengal. On the strengh of the variant "Avantivarman" occurring in the Bharatavākya of the play, some place him in the seventh century at the court of the Maukhari Avantivarman, while others would place him under the Kāshmirian Avantivarman in the middle of the ninth century A.D. But both these theories are considerably weakened by

the fact revealed in Hillebrandt's critical edition of the play that the variant is in all probability spurious.\(^1\) Nor is there any definite proof for Jacobi's identification of the eclipse referred to in the play as that of December 2, A.D. 860 when, according to him, the play was enacted.\(^2\) Višākhadatta is certainly earlier than the tenth century A.D. as he is referred to by Dhanafjaya in his Dašaripaka and also by Abhinavagupta\(^3\) in his commentary on Bharata's Nāṭyašāstra. Višākhadatta is, therefore, to be assigned very probably to the seventh or the eighth century A.D.

The Mudrārūkshasa<sup>4</sup> is a play in seven acts, unique in Sanskrit literature as being wholly based on some political or historical theme, and avoiding not only the erotic feeling but also the erotic atmosphere. It is a drama without a heroine. Its author must rank very high nudeed owing to the great success he has achieved in creating a highly captivating play out of the dry historical material; and that, too, without the aid of the most inspiring of sentiments—the spingāra. The play deals with the astute manoeuvres of Chāṇakya to win over Rākshasa, the faithful, clever and honest minister of the exterminated Nandas. to the side of Chandragurde Nandas. to the side of Chandragurde Nandas to the side of Chandragurde Nandas.

There are two other plays ascribed to Višākhadeva who is very probably the same as Višākhadatta. One of these, the Devichandra-gupta, dealing with the story how Dhruvadevi was saved by Chandra-gupta from the ignominy of being surrendered to a Saka ruler, is known to us only from cutations in the Nětyudarpopta Dy Růmachandra and Gupachandra. Abhinava and Bhoja similarly quote from another play, the Abhisārikāvañchitaka (or bandhitaka) based on a love legend of Udayana, which tells us how Padmävati regalned the lost love of her husband by playing the role of an abhisārikā in the guise of a Sabarī.

On apparently the same theme as that of the Mudrārākshasa is based the Pratibhāchānakya of Bhīma, or Bhīmaṭa. This is only one of the five dramas composed by Bhīma of which the Svapnadasānana won him chief fame. As the Pratibhāchānakya is modelled after the Mudrārākshasa, Bhīma may be placed somewhere in the ninth century A.D. There is positive ground for connecting him with the Chamdella king Harsha.<sup>8</sup>

To the end of the eighth or the beginning of the ninth century belongs Murāri, son of Vardhamāna of the Maudgalya Gotra and Tantumati. Some scholars place Murāri between A.D. 1050 and 1135 on the strength of the fact that no rhetorician earlier than Mankha refers to him? But Ratnākara (middle of the ninth century) makes a clear reference to him in his Horavijoya, and the author of the Prasamaraphava also seems to have imitated him.<sup>8</sup> The attempt to make him a contemporary of Rāmachandra, a pupil of Hemachandra, is, therefore, futile.<sup>9</sup> From the reference to Māhishmati as "agra-mahish" in act VII of his play, Konowio infers that Murāri was a protégé of a Kalachuri prince at Māhishmatī. This suggestion, if accepted, would place his date prior to the middle of the eighth century A.D. when Māhishmatī ceased to be the capital of the Kalachuris. <sup>11</sup> His work, the Amargha-ráphava, is a play in seven acts depicting the early life of Rāma up to his return from the forest, and bears ample testimony to the linguistic abilities of its author, though as a drama its defects are too obvious. <sup>12</sup>

Saktibhadra. the author of a play called the Chādāmaņi (or Aścharya-Chūdāmaņi), also probably belongs to the end of the eighth or the beginning of the ninth century A.D. To the ninth century belongs the Jain author Hastimalla, 13 son of Govinda of Śrivatsa Gotra, who was a remote disciple of Guṇabhadra. He seems to be a voluminous writer; besides several poems he has given us no less than eight plays including the Vikrānta-keurana (also called the Sulochanā Nāṇka) the Subhadrāharna, and the Mathilikaļujān.

Slightly later is the polymath Rājaśekhara, who certainly is a great master of words but lacks originality and polish, and cannot, therefore, rank high as a playwright. 14 He has, among other works, composed four dramas. The Balaramayana is a Rama play (a mahānātaka) in ten acts with an embryo act (Garbhānka) in the third. The Bālabhārata, his next, is only fragmentary. Then comes the Nātikā-the Viddhaśālabhañjikā-in four acts, which is followed by the Karpūramañjarī,15 a sattaka wholly in Prakrit (the only play of its type that has come down to us), composed and staged at the request of Avantisundari. These works were followed by the Bhuvanakośa, purporting to be a detailed geography of the then known universe, which is known to us only from a reference made to it by the author in his Kāvyamīmāmsā, an elaborately planned work on poetics. Besides these, Rājaśekhara is known to have composed one more work, the Hariviläsa which, as we know from Hemachandra, is a Svanāmānka Kāvya (an epic bearing the name of its author). This, from citations by Hemachandra and Ujjvaladatta, seems to be a Mahaprabandha and may, as such, be taken to be a product of Răiaśekhara's mature age.

Rājašekhara was the "son of the minister Darduka and šilavati, grandson of Akila-jalada, and descendant of Surānanda, Tarale, and Kavirāja, all poets of name". He belonged to the Yāyāvara family of Mahārāshṭra, and was a moderate Saiva by faith. His wife, Avantisundarī, was an accomplished princess of the Chāhamāna

family and Rājašekhara's great regard for her is evinced by his references to her views in his Kāvyamīmānsā. Rājašekhara was the guru of king Nirbhaya altas Mahendrapāla: while his Bālabhārata'e was composed for his successor, Mahīpāla. '7 Again, on the one hand he quotes from Vākpatirāja, Udbhaţa, and Anandavardhana, and praises Bhavabhūti; while he himself is referred to by Somadeva and Dhanañjaya and eulogised by Soddhala. He must, therefore, be placed at about A.D. 900.

Kshemiśvara <sup>19</sup> composed his Chandakausika for Mahipāla <sup>19</sup> whom H. P. Shastri identifies with the Pāla prince of that name, and Pischel with the Pratihāra Mahipāla of Kānyakubja, the patron of Rājašekhara. According to the former identification Kshemiśvara would belong to the eleventh century, while the latter would take him back to the tenth. His grandfather Vijayakoshtha or Vijayaprakoshtha also was a man of learning. The Chandakusika in five acts deals with the Hartśchandra legend of the Markandaya Purāṇa without displaying any distinct dramatic merit or even high poetical ability. His other work is the Naishadhānanda<sup>20</sup> in seven acts based on the story of Nala.

To the tenth century belongs also the Mahanataka which holds a unique position in Sanskrit literature in more respects than one. It is found in two recensions differing very widely from each other. The Bengali version has fourteen acts and gives the name as Mahanājaka; while the Devanāgarī, which gives the name as Hanumannāṭaka, has only ten. The latter ascribes the work to the monkey of the Rāmāyana fame. Several and varied indeed are the legends21 current about this play; and though differing in details they are agreed that what is now extant of this unique work is only a recast or reconstruction of the original which is lost. According to one legend it was revised by Madhusüdana at the command of Vikramāditva, while another makes one Dāmodara revise it at the command of Bhoja. The chronology of these versions is hard to fix with any definiteness. It is clear, however, that in its present form the work contains verses not only from the Ramayana and the Hitopadesa, but also from the Bālarāmāyana and the Anargharaghava; and is in its turn drawn upon by Subhata of the thirteenth century. But it must be noted that a great portion of this work must be much older, as is suggested by the legends, and also by the fact that three verses from this play have been quoted by Anandavardhana in his Dhvanyāloka,22

The Mahānāṭaka is not a Nāṭaka in the exact sense of the term. It is something between an epic and a dramatic composition comparable to Jayadeva's Gītagovināa, which can be enjoyed simply as

such, and is at the same time capable of a quasi-dramatic presentment. It is often described as a Chhāyā-nāţaka (shadow-play) on the ground that it resembles in many respects the Dūtāngada, a Chhāyā-nātaka, which was acted on the stage on March 7, 1243, at the command of the Chaulukya king Tribhuvanapāla.23 It is, however, doubtful whether the play can be called a shadow-play at all. In fact the exact meaning of the term Chhāyā-nāţaka is unhappily uncertain; and while Pischel and Konow take it to mean shadowplay, it may also denote a "drama in the state of a shadow."24 According to Subandhu. 25 this is a Samagra type of dramatic composition which, he says, combines in itself all the different characteristics of all the types of Najaka. But for want of any further elucidation on this point, the view of Subandhu must remain vague and uncertain. The only statement, therefore, that we may safely make about this play for the present, is that it is a literary drama, a play never intended to be acted, as seems to be shown by the several peculiar features such as the prevalence of verse over prose, absence of Prakrit, the large number of characters, the omission of the Vidüshaka, and its plagiarisms from earlier Rāma dramas 26

In conclusion, a brief reference may be made to Bhāṇa or monologue play. Four Bhāṇas vız. Ubhayābhisānkā, Padmapnābhṛtaka,
Dhārtaviṣasamvāda and Pādatāḍitaka, ascribed on the strength of a
traditional verse respectively to Vararuchi, Sūdraka, Išvaradatta
and Syāmilaka, have been published under the title Chaturbhāni
Contrary to Keith<sup>27</sup> who holds none of these plays to be older than
A.D. 1000, De fixes the lower limit for Pādatāḍitaka (and the rest)
by references of Abhinavagupta, Kuntala, and Kshemendra before
the end of the tenth century, and takes these plays to be much earlier
than Dhanafigya.<sup>26</sup> Thomas<sup>26</sup> takes the Pādatāḍitaka to be considerably older than Abhinavagupta, and places it "in the time of
Harsha of Kanauj or even that of the latter Guptas," i.e, sixth or
seventh century These Bhāṇas ar different from the later Bhāṇas.

# 2. Kāvya

In the field of Kövya notable contributions have been made during this period by both Buddhist and Jain authors. The Buddhist
Sivasvāmin has given us epic, the Kapphāmābhyudaya in twenty
cantos, describing the conversion of king Kapphana who had marched against king Prasenajit of Sravastī. He wrote under Avantivaman of Kāshmir and is highly influenced by Bhāravi and Māgha.

The Digambara Jain, Jinasena, a disciple of Virasena of the Senasagha, is referred to in Harivoinia, composed in A. D. 783 by another Jinasena, disciple of Kirtisena, and may thus be referred to the eighth century A.D.30 He has given us the Pärsinbhyudaya-

kävya which embodies within it the whole text of Kälidäsa's Meghadita, and has also composed the first forty-two chapters of Adipurāṇa. To this chülid, comprising ñve chapters, has been added by the author's own pupil Gunabhadra, who has also composed the Uttarapurāṇa, a continuation of the Adipurāṇa giving the lives of the Trithankaras after Rishabha. Lokasena added a further continuation in A.D. 898. Ravisheṇa's Padmapurāṇa was composed in A.D. 678.3¹ Asaga is another Jain author who has given us a long epic in eighteen cantos called the Vardhamānacharita or the Mahāracharita or the Samitracharita. According to the Praisatsi²o occurring at the end of a MS. of this work, Asaga composed eight works, including the present one, at Dharalā in Choļadeša, in Samivat 910 (c. A.D. 853). Mention may also be made of another Jain author Kanakasena Vādirāja, whose Yaśodharacharita was composed prior to A.D. 950.3°

The Haravijaya, a long epic in fifty cantos, narrating the story of Siva killing the demon Andhaka, shows a strong influence of Māgha. It is composed by Rājānaka Ratnākara, son of Amṛitabhānu, who flourished under Jayāpida and Avantivarman of Kāshmir. In spite of the presence of some good stanzas the work betrays a deplorable lack of proportion and excessive fondness for Yamakas. The last four cantos of this work are held to be spurious on the ground that Alaka, the author's pupil, has commented only up to the middle of the forty-sixth canto. The Vakroktipañchāślikā is another small poem of the same author.

Another Käshmirian poet of this period is Abhinanda, son of Jayanta, whose fifth ancestor Saktisvāmin was a minister of Lalitā-ditya Muktāpida. He refers to Rājašekhara as a contemporary³¹ and is quoted in his Lochana by Abhinavagupta. His father Jayanta-bhāṭṭa in his Nyāgumāṅjarī refers to Sahkaravarman as the ruling prince of Kāshmir.³⁵ Abhinanda must, therefore, belong to the close of the ninth century A.D. His Kādambarī-Kathāsīra is an epitome of Bāna¹s Kādambarī in an epic form. In the introduction to this work he tells us that his ancestors hailed from Gauḍadeśa. This suggests his identification with another poet of whom we know only from anthologies where he is styled Gauḍa Abhinanda. Although there is no chronological difficulty in the way of this identification it tannot be regarded as certain.³²

Quite different, however, is the author of the Rämacharita, a long epic in thirty-six cantos, also named Abhinanda, son of Satinanda. The date of this author is sought to be fixed on the strength of the reference he makes in his epic to Häravarsha Yuvaräja, son of Vikramarila, probably identical with Dharmapila of Bengal.<sup>37</sup>

There is one more Abhinanda, also styled Gauda, who has given us an epitome of the Yogaväsishha in forty-eight cantos divided into six prakaranas. His identity with the author of the epitome of the Kādambari is also not yet definitely proved. 38

One more name that must be mentioned here is that of Vāsudeva, son of Ravi and pupil of Bhārataguru, who has given us three long epics. The Yudhishirhiravijaya, narrating the story of Yudhishirhira up to his comation in eight āšvāsas, was composed during the reign of Kulašekhara; while the Sauritairhodaya and the Tripuradahana mention Rāma as the ruling prince. All these poems very well display their author's fondness for Yamakas which has led scholars to ascribe to him even the Nalodaya.<sup>30</sup> It is difficult to fix the date of Vāsudeva, for we have no definite clue regarding the identity of his patron Kulašekhara. Pisharoti and Ayyar would place him in the ninth century A.D, but Keith declares this date to be improbable.<sup>40</sup>

Dhanoñjaya, the Jain author of Dvisandhana (or Rāghavapāṇḍaviya), has wrongly been identified by Keith and Winternitz with Dhanañjaya Srutakirti, the author of Nāmamālā (A. D. 1123-1140); for Dhanañjaya Srutakirti, the author of Dvisandhāna, is quoted by Vardhamāna and eulogised by Somadeva and Jalhana 41

The historical kāvyā is very meagrely represented in Sanskrit literature as a whole, and causes of this phenomenon are perhaps to be found in the peculiarities of the Indiam mind. The inscriptions, which form an important source of our knowledge of the history of the ancient days, and particularly the Praéastis or encomia, are often metrical in form and sometimes contain no little poetical merit. But the value of these compositions as poetry varies enormously. It must, however, be said that they represent a first step towards Praéastis of the eighth century A. D. composed by Rāmachandra who styles himself Kaviśvara. He displays his mastery over language in a poem of fourteen stanzas applying equally well to Siva and Pārvatī. A similar phenomenon is observed in the inscription of Lalitasuradeva of the ninth century A. D.42

The only important historical kāvya belonging to this period is the Naousāhasāhācharita of Padmagupta atias Parimala, son of Mrigānkagupta. This work in eighteen cantos narrates a purely imaginary story of the winning of the princess Sasiprabhā with a covert reference to the history of king Sindhurāja Navasāhasāhka of Mālava. Padmagupta is mentioned by Bhoja, Kshemendra and Vardhamāna. He must, therefore, be placed about A.D. 1000.43

In the field of lyrical poetry very little has been preserved for us between Kälidäsa and Govardhana, a contemporary of Javadeva.

In fact the only source of our knowledge of this branch of literature during this age is the anthologies which naturally enough have preserved for us only fragments of the works of poets of whom again nothing more than mere name has been told. There are also cases where even the names have been lost. Thus from anthologies we know of one Pāṇini whose skill as a poet of love is evident from the poems ascribed to him. The grammatical inaccuracies noticeable in these, however, clearly show that he is not to be identified with the great grammarian. To Vākkūta and Laḍahachandra are ascribed elegant stanzas voicing forth the condition of the lover at various situations. Silābhaṭṭārikā is yet another poetess having pretty stanzas ascribed to her, and having the unique honour of being ranked with Bāṇa in point of style.

We are, however, more fortunate in the case of hymns (stotras). After the Mayurasataka and the Chandisataka of Mayura and Bana respectively, and after several very pithy hymns ascribed (in some cases rightly) to Sankara the philosopher, we have the Devisataka of Anandavardhana. In these hundred stanzas addressed to goddess Bhayani, the author, even against his own theories so ably expressed in his Dhvanyāloka, pays more attention to the embellishments than to suggestion, in keeping with his own admission again that the latter is only of secondary importance in hymns. To the first quarter of the tenth century belongs Utpaladeva's Stotrāvalī consisting of twenty short hymns addressed to Siva. About the same period was composed the Mukundamälä which is a hymn in honour of Vishnu by Kulasekhara,44 who very probably is different from the patron of Vasudeva, the author of the Yudhishthiravijaya. The date of the Syāmalādandaka as well as its authorship is now fortunately settled on the strength of the evidence supplied by a MS, which leaves no doubt that the work was composed, not by Kälidäsa to whom it is traditionally ascribed, but by one Purantaka, son of Mahadeva, a worshipper in the temple of Mahākālī. From the same source we learn that king Bhoja of Dhārā showed his appreciation of the work by granting a hundred agrahāras in A.D. 1001.45 This work is in a peculiar variety of prose called Dandaka which has a fixed melody. Mention may here be made of two Jain authors. Sobhana and Manatunga. The former, also known as Siromani, was a staunch Jain of the court of Dhārā in the tenth century, and has given us a hymn in honour of Tirthankaras variously called Chaturvimsati-Jinastuti, or Tirthesastuti or Sobhanastuti. This has been commented upon by his brother Dhanapala.46 Manatunga, the famous author of the Bhaktamarastotra, was, according to a Pattavali of the Brihad-Gachchha, a minister of Vairisimha of the Paramara dynasty of Malava. In the Prabhavakacharita his life is given after that of Bappabhatti

who died in Samvat 895; but at the same time we are told that he was a contemporary of Mayūra and Bāṇa at the court of king Harsha.<sup>47</sup> It is thus difficult to fix the date of this author, though we may be sure that he was earlier than A.D. 1000.<sup>48</sup>

Of the didactic poems we may note only three. The earliest is the Kuṭṭanɨmata of Dāmodaraguṇṭa, a minister of king Jayāpiḍa of Kāshmir. This is a very highly interesting small poem and may be said to be a sort of manual for the guidance of the hetarae. To the ninth century belongs the Bhallaṭaśataka of Bhallaṭa who wrote under king Saṅkaravarman of Kāshmir. This is a collection of a hundred stanzas in different metres carefully elaborated. Curiously enough it contains one stanza of Anandavardhana. The Jain Soma-deva, author of the Yaśastilaka champā (tenth century), composed the Nītivākyāmṛita which, though definitely more moral in its tone, is yet almost entirely based on Kauṭilya's Arthaśāstra to which it may well serve as a sort of commentary. It advises kings to behave well and prudently rather than with cunning.

The Kichakavadha,49 narrating in five cantos the story of Bhīma killing Kīchaka and his followers, is one of the earliest specimens of Slesha and Yamaka and similiar devices pressed into the service of poetry. It has been quoted, as is but natural, by grammarians, rhetoricians, and also lexicographers, the earliest being Namisādhu who composed his commentary on Rudrata's Kāvyālamkāra in A.D 1069. But beyond his name, Nītivarman, we know nothing about the author of this work. Similar, though of poor workmanship, is the Rakshasakavya (or Kavyarakshasa) which is variously ascribed to Kālidāsa, Ravideva, and Vararuchi, though Keitheo is inclined to accept Ravideva as its author. Winternitz61 sees stylistic and other similarities of this poem with the Nalodaya, and ascribes both to Ravideva, son of Naravana The Nalodaya, narrating in three cantos the story of Nala, is again a highly elaborate poem ascribed to Kālidāsa. There can, however, be no doubt that it is not from the pen of the author of Raghuvamsa, who never indulges in elaborate metres or rhymes. Keith 2 ascribes this work to Vasudeva, the author of the Yudhishthiravijaua. Whoever be the author of the Rakshasakavua, its date can tolerably be fixed on the strength of the fact that a manuscript of some anonymous commentary thereon was copied in Samvat 1215 (c. A D. 1159). It may, therefore, be presumed that the poem itself was composed much earlier than the twelfth century.53

The anthologies, as a class of literary works, first make their appearance in the tenth century. These, of course, are collections of stanzas composed by poets of old, arranged according to various

principles. It is, therefore, futile to seek any originality in these; and yet they are important since they preserve, at least in parts, the work of many early poets that would otherwise have been totally lost to us. The only work of this class that we have to note here is the Kavindravachana-samuchchaya.<sup>24</sup> the earliest anthology as yet known to us. It differs from some other anthologies only in having one section devoted to Buddha and another to Avalokitesvara. It is noteworthy that none of the poets, whose stanzas have been preserved in this collection of 525 stanzas, flourished later than about AD. 1000. Among the royal poets<sup>55</sup> revealed by these anthologies may be mentioned Yaśovarman of Kanauj, Jayāpida and Avantivarman of Kāshmir, and Vākspatirāja II of Dhārā:

Budhasvāmin's Slokasanigraha® (an abridgement in verse of Guṇāḍhya's Bṛihat-kathā) is an important poem. For it is more faithful to Guṇāḍhya's work than the well-known collections of tales in Kathāṣarisāḍarā and Bṛihatkathāmaājarī which can now be regarded as representing only the Kāshmirian recension of the original. Unfortunately, however, we have only a fragment of this works so that it is difficult to form an exact estimate of Budhasvāmin's workmanship. It is, however, apparent that he has shown considerable art in his work and deserves praise. He is definitely earlier than Kshemendra and Somadeva. Nor can the gulf of time removing him from Gunāḍhya be very wide. There is, however, no strong ground on which to fix the date of this author; and Lacôte's view that he belongs to the eighth or the nunth century is only a conjecture based on the manuscriot tradition.

#### Romance

In the field of romance, we have to note two works, the Madhavanala-Kāmakandalā-Kathā and the Tilakamanjari. The former is the well-known love story of the Brahmana Madhavanala and the dancer Kāmakandalā who, after a long and painful separation, were at last married to each other through king Vikramaditya. The story is narrated in simple artless prose in Sanskrit interspersed with numerous verses in Sanskrit as well as Prakrit, many of which appear in the Vetālapañchavimsatikā and also in anthologies 57 It is composed by Ananda, a pupil of Bhatta Vidyadhara about whose date, however, we know nothing definitely. The Tilakamanjari is a romance composed admittedly in imitation of Bana's Kadambari by Dhanapala,58 son of Sarvadeva, brother of Sobhana who converted him to Jainism. He was a contemporary of Halayudha, Padmagupta, Dhanañjaya and Devabhadra and enjoyed the patronage of kings Sîvaka and Vāknati of Dhārā. Before his conversion he composed the Prakrit Lexicon Parualachchhi69 in A.D. 972-3, and it was after

becoming a Jain that he composed the Rishabhapañchäßikä<sup>50</sup> in fifty Prakrit stanzas. Merutunga, in his Prabandhachintämant, has narrated the incident which induced Dhanapäla to name his romance after his daughter.

# 4. Champū

Whatever may be said to be the origin of the Champū, it is certain that it is the most elaborate and artificial form in Sanskrit literature, calculated to afford to the poet the amplest opportunities to display not only his erudition but also his command over prose as well as verse in one and the same composition. Up to the tenth century, compositions were either in prose or in verse almost exclusively; and even when they were in prose and verse intermingled, the latter was used only occasionally and for some definite purposes. But the yearning of poets to display their mastery over both simultaneously seems to be responsible for the rise of this altogether new form in Sanskrit literature. Though the earliest tracese1 of this form can be found in the Jātakamālā and the inscription of Harishena, yet the earliest work of this class, written in full Kavua style, belongs to the tenth century AD., so that the Champu may be said to be one of the contributions of this age to Sanskrit literature.

The word Champā itself is of obscure origin. Nor has the form any very definite technique. Viśvanātha defines it merely as a  $K\bar{a}vya$  in prose and verse,  $^{c2}$  which shows that its technique was apparently the same as that of  $K\bar{a}vya$ , but for the intermingling of prose and verse. Nor is there any fixity as regards the purposes which are to be served by prose and verse respectively.

The earliest work of this class that has come down to us is the Nalachampā, also called Damayantikathā, of Trivikramabhaṭta. It is only a torso in seven chapters narrating the famous epic story of Nala. Trivikrama does not seem to be a very good poet in spite of his own boasts, though his erudition and linguistic art must be admitted as being pretty high. The Maddlasachampā is another work of this class composed by this very Trivikrama, son of Nemāditya63 and grandson of Sridhara of Sāoḍilya Gotra. He belonged to the beginning of the tenth century and was a poet at the court of the Rāshtrakūta king Indra III, for whom he composed the text of the Navskri inscription in A.D. 915.

To the middle of the tenth century belongs the Digambara Jain Somadeva, the author of the Yaśastilakachampi composed in Saka 881 (c. A.D. 959) during the reign of the Rāshtrakūta king Kṛishṇa III. Though Somadeva is known from his work as belong-

ing to Devasamena, Yasodeva of the Gaudasamena is mentioned in the Lemulavada grant as his grand-preceptor. Again in the Champu. Somadeva twice addresses the king as Dharmavaloka which title was borne by Tunga of the Bodh-Gava branch of the Rashtrakūtas. It would, therefore, appear that Somadeva was originally a pupil of the Gaudasamgha in the Gaudadesa and was probably patronised by the Bodh-Gava Rashtrakūtas, from whom he went to Lemulavada under the Rashtrakūta feudatories Arikesarin and his successors. And as the Rashtrakūtas had intimate contact with the Chedis and the Guriara Pratiharas of Kanaui, it is not unlikely that Somadeva came into contact with Mahendrapāla (probably II) of Kanauj, and at his instance composed the Nītivākyāmrita as 18 declared in some anonymous commentary.64 Before this, however, Somadeva had composed the Shannavatiprakarana, the Yuktichintämani and the Mahendramātalisanialpa as we know from the colophon of his Nītivākyāmrita. All these, however, are to us no more than mere names as vet.

The Yaśastilakachampū narrates the story of the legendary king Yaśodhara of Ujjain in seven chapters in full Kövya style, and shows the great erudition and linguistic attainments of its author. From it again we learn that Somadeva, from his childhood, had made a deep study of Tarkaśāstra, o which, however, tid not banish all poetic abilities from him. But our main interest in this work centres round the fact that its last three chapters are devoted to a discussion of the Jain dogmas, so much so that this part is often taken to be a manual of Jainism for laymen.

Lastly, mention may be made of *Udayasundarikathā*, which is mentimes regarded as a *Champā*. It was composed by Soḍḍhala who describes himself as a Vāllabha Kāyastha of Lāṭa. He flourished about A.D. 1000 and lived in the court of king Mummuṇirāja of Konkan.<sup>60</sup>

# II. SCIENTIFIC LITERATURE

# 1. Lexicography

The Dhanvantari Nighanyu, the earliest extant medical lexicor. in its present form belongs to this period, though in its original form it may be much older. Of the ordinary dictionaries (kośa) only one can with some accuracy be assigned to this period, and that is the Abhidhān-artamamāka of Halāyudha who has followed the authority of Amaradatta, Vararuchi, Bhāguri and Vopālita.<sup>67</sup> The arrangement of the work is almost like that of the Amarakośa. The synonymous portion extends over four kārdas called Svarga, Bhāmi.

Pāžāla and Sāmānya, and is followed by the Anekārthakāṇḍa, the fifth and the last, which forms the homonymous portion including the indeclinables. The earliest author to quote from this Kośa is Mankha who lived in the first half of the twelfth century A.D. It may also be noted that though Kshirasvāmin, in his commentary on the Amarakośa, quotes a very large number of works and authors, he has not quoted Halāyudha or his Kośa. This Halāyudha has been identifiedes with the author of the Kavurahaya and the commentary called the Mritasafiyivini on Pingala's Chhandaksūta. The latter was composed in honour of king Mūnjā vākpati of Dhārā between A D 974 and 995; while the former is an elaborate poem, meant to illustrate the modes of the formation of the present tense in Sanskrit literature, and is at the same time a eulogy of king Krishparāja III of the Rāshtrakūta dynasty, who ruled over the Deccan between A.D. 939 and 967.

### 2. Grammar

In grammer we come across the name of Maitreyarakshita, a Buddhist, who wrote a commentary on the Nyāsa of Jinendrabuddhi under the title of Tantrapradīpa, and has also to his credit the Dhātupradīpa, based on the Dhātupātha of Pānini. It is difficult to Rix the date of this author; for the only thing we know about him is that Sarvānanda (AD. 1159), the commentaror of the Amarakoša, is the earliest writer to quote him by name His Dhātupradīpa refers to, and is therefore later than, the Tantrapradīpa. Another rīval commentary on Jinendrabuddhi's Nyāsa is the Amaryāsa composed by Indu or Indumitra who may have flourished earlier than Maitreyarakshita One more writer, of the ninth century, is Vimalamati who is known to have comosed the Bhādau-riti o'

Sākaṭāyana, <sup>70</sup> the founder of a new school, belongs to the ninth century. There can be no doubt regarding the historicity of the writer; and his date also has been fixed beyond all dispute on the strength of a reference made by him in his Amoghæyitit to an historical event of the reign of king Amoghavarsha, the great Rāshita-kīta king who ruled between A.D. 814 and 878. His main work is the Sābdānuáāsana, which, however, has little originality though at one time it seems to have attained very high popularity, not only among the Svetāmbara Jains for whom it was intended, but also among other non-Jain authors.

Durgasinha, who probably flourished about A.D. 800, is the oldest known commentator on Kätantra grammar or Käläpa, as it is otherwise known. In addition to his Vritti, on which he himself wrote a Tikd, we have also another commentary, viz. Sishyanthanysa by Ugrabhūti (c. A.D. 1000). Though Kötantra m.

have been very old in its origin, we have at present no work of this school earlier than that of Durgasimha. This school spread over Bengal and Käshmir. Among the Käshmirian writers may be mentioned Bhaṭṭa Jagaddhara and Chhichhubhaṭṭa who composed the Bālabodhirā and the Laghupritti respectively about A.D. 1000.71

# 3. Poetics72

Greater and more fruitful activity was evinced during this age in the field of poetics. To this age belonged great rhetoricians like Udbhata, Vāmana, Rudrata, Ahandavardhana, Abhinavagupta, and Kuntaka (or Kuntala). It is this age again that saw the rise and growth of the various theories of poetics laying stress respectively on factors like Alanköra (ornament or poetic figures), Ritt (style), Dhvani (tone, suggestion), and Vakrokti (crooked speech) as the essence of poetry. This age may, therefore, be said to be the golden age of Sanskrit poetics.

The mightiest champion and representative of the Alamkara school is Udbhata whose name is associated with several doctrines in Alamkaraśastra. Thus the theory of arthabhedat śabdabhedah or the twofold division of Slesha (double meaning), its inclusion among figures of sense, and regarding it as stronger than other figures are often referred to as peculiar to Udbhata, who also seems to have elaborated for the first time the divisions of Upamā (simile) on the basis of grammar. He often differs from Bhāmaha, the carliest exponent of the Alamkara school, on some important matters. He exercised such great influence on Sanskrit poetics, and attained such high celebrity, that he easily eclipsed his predecessor Bhamaha and threw him into oblivion for a long period. His magnum opus is the Alamkarasarasamgraha, defining forty-one figures in about seventy-nine verses, and illustrating them in about a hundred illustrative stanzas, taken mostly, as we know it from the commentator, from his own Kumārasambhava which, to judge from the verses we have before us, very much resembled Kälidasa's poem of that name. The work is divided into six chapters (varga) and was commented upon by Pratiharenduraia about the middle of the tenth century A.D. Udbhata is often quoted in the Dhvanualoka, and Kalhana tells us that he was Sabhāpati of king Javāpīda of Käshmir.74 Udbhata must, therefore, have flourished in the second half of the eighth century A.D.

Next to Udbhata comes Rudrata, the author of the Kāvyālamkāra which, in seven hundred and thirty-four verses, divided into sixteen chapters, deals with all the important topics of the Sāhityašāstra, and reviews the whole field of that science. He declares

that Kâvya must have Rasa (sentiment), and thus indicates his acquaintance with the Rasa theory. But this does not prove that he belongs to the Rasa school. The Ritis (styles) he refers to only casually, and neglects Guyas (qualities) altogether. But to Alamkaras he attaches great importance which may justify the view that he was a writer of the Alamkara school. His partiality to figures appears not only from the fact that he defines a greater number of them than is done by Bhāmaha, Dandin, and Udbhata, but also from his exposition of the figures which is more systematic and scientific than theirs. No predecessor has been mentioned by name by Rudrata, though he seems to refer to Bharata and to Mayura, the author of the Mayurasataka. This shows that he must be later than these two writers. He must again be much earlier than A.D. 1068-69 when a commentary on his work was composed by Namisädhu, a Svetämbara Jain and pupil of Sälibhadra. Again he is quoted by numerous writers from the tenth century onwards. Thus he is quoted or referred to by Rajasekhara. Pratiharenduraja, Dhanika, Abhinavagupta, and Mammata. Thus Rudrata cannot be later than A.D 900, and his acquaintance with the Dhvani theory coupled with his great affinity with Bhamaha and Udbhata shows. that he must have flourished between A.D. 800 and 850. It appears from Namisadhu's commentary on Kavyalamkara75 that Rudrata was also known by the name Satananda, and that his father's name was Vāmuka.

Mention may be made of another work which is based on Rudrata's Kāvyālamkāra. It is the Śringāratilaka which, in three chapters called Parichchhedas, deals with the Rasas, the Bhavas (emotions), the kinds of Nāyaka (hero) and Nāyikā (heroine), the Vipralambha Śringāra in its various stages, the six upāyas (means) of winning one's offended beloved, the other Rasas, and the four vritus. Very often the author of this work, whose name is Rudrabhatta, is confounded with the author of the Kāvuālamkāra. But there seems to be very little solid ground for the identification of these two authors. Thus, for example, while Rudrata has not one word to say in favour of the courtesans, Rudrabhatta, even after admitting all strictures against them, has yet to offer some defence on their behalf. But on the whole there is a remarkable similarity between the two, not only of thought but even of phraseology, which can be accounted for only on the assumption of one of the two being the borrower. Rudrabhatta must, therefore, be placed after Rudrata and as such may be said to have lived between A.D. 900 and 1000 the lower limit being roughly determined on the strength of the fact that the earliest writer to quote from the Spingaratilaka is Hemachandra

A marked advance over the Alamkara school is made by the Riti school, the foremost champion of which is Vāmana, the author of the Kavsalamkarasutravrtti. The representatives of the former looked upon the Alamkaras as the soul of poetry, and were thus yet far away from the real essence of poetry. Vāmana, however, for the first time emphatically asserted that the soul of poetry was Riti. which consists in such a peculiar arrangement of words that they would exhibit Gunas. The real essence of poetry had not yet been discovered, for the Riti school was not yet aware of what the Guna belong to. But credit is due to Vāmana for having made a very close approach to the soul of poetry which it was left for his successors to realise in full. Vamana's work comprises three hundred and nineteen Sūtras, divided into five parts (parichchheda), which are subdivided into twelve adhyāyas, with a vritti thereon composed by the author himself and illustrations derived from various sources. Besides the main theory of Rits being the soul of poetry, there are other doctrines which are recognised as being peculiar to Vamana. Such, for example, are the distinction between Gunas and Alamkāras, the inclusion of Vakrokti among figures of sense, and the peculiar definition of Viseshokti and Akshepa. Vamana quotes from Mägha and Bhavabhütı among others, and is himself quoted by Rājašekhara and Pratihārendurāja Kalhana mentions Vāmana as one of the ministers of king Javanida of Kashmir. Vamana would thus appear to be a contemporary and perhaps even a rival of Udbhata who was a Sabhapati of the same king,

But by far the most important school of poetics that arose in this age is the Dhvani school championed emphatically by Anandavardhana, the author of the famous Dhvanyāloka. Like many other works on poetics this also comprises three parts, the Kārikā, the Vritti and the Udaharana. The last is derived from the vast field of Sanskrit literature; but there is a keen controversy regarding the authorship of the other two. According to Winternitz, Keith, De. and others, the author of the Karika is to be distinguished from that of the Vritti. The former is, according to them, in all probability Sahridaya, while the latter is Anandavardhana or simply Ananda. Dr. Satkari Mookerjee,76 on the other hand, has argued in favour of the identity of authorship of the Karika and the Vritti with no fresh material to adduce in support of his view. The problem therefore remains unsolved. According to Kalhana, Anandavardhana lived at the time of Avantivarman of Kāshmir. He may, therefore, be said to have flourished about the middle of the ninth century A. D. Besides the epoch-making Dhvanyaloka, Anandavardhana has also composed the Devisataka, before which, however, he had already composed the Tridasananda and the Anandakatha, which

are only other names of the Arjunocharita and the Vishamabāṇalilā respectively." From Abhinavagupta again we learn that Ananda-vardhana had also written the Dharmottamā which is a commentary on the Pramāṇavinschaŋa of Dharmakirti. The Tattvāloka is yet another work in which he has discussed the relation between Sāstranaya and Kāvyanaya. About Anandavardhana himself, however, we know hardly anything beyond the fact that he was the son of Noṇa, and that the author of the Kārikās in the Dhvānyāloka, if at all he was different from Anandavardhana, was in all probability his curu.

In the Dhvanyāloka, comprising one hundred and twenty-nine Kārlkās divided nuto four chapters (Uddyota), Anandavardhana has stated several views regarding Dhvani (tone or suggestion), including his own, given its classification on the basis of Vyangya and also on that of Vyanjaka, tried to fix the place of Gunas and Alamkāras in poetry, and ultimately stated his view regarding Pratibhā and the province of poetry. It was in this work that the theory of Dhvani in rhetorics found its first expression in clear and definite terms, though it might have been in the air for some time before it.

It must, however, be noted that even this admirable work, propounding an equally admirable theory, had to pass through the ordeal of very severe criticism before it found general acceptance. In due course, however, it established itself to such an extent, that even a fastidious author like Jagannatha declared that Anandayardhana had settled all the important problems of poetics. Before dealing with the critics, however, we must note its commentator Abhinavagupta, who refers to and criticises an older commentary called Chandrikā composed by someone belonging to Abhinava's own family. Abhinavagupta was the son of Chukhala and grandson of Varahagupta and elder brother of Manoratha, as he himself tells us in his Paratrimsik1vivarana. He has several works to his credit, and appears to have at least three gurus. In his Lochana he refers to Bhattenduraia and Utpala as his guru and paramaguru respectively Bhatta Tauta, the author of the Kavyakautuka, is also referred to in the same work as his guru; while Lakshmanagupta seems to have been his teacher in Saiva philosophy. His literary activity may be said to have extended from A D 990 to 1020, since we know that he composed his Bhavravastotra in A.D. 993, and his Pratyabhiynavimarsini in A.D. 1015.

Pratihārendurāja, Kuntaka, Bhaṭṭanāyaka and Mahimabhaṭṭa made very severe criticisms against the views of the Dhvani school. Pratihārendurāja is the commentator of Udbhaṭa, and is one of the oldest commentators in the field of poetics. He has taken up all the examples of Dhvani given by Anandavardhana, and has shown that

they are one and all merely examples of Alamkaras. Bhattanāyaka. the author of the Hridayadarpana, flourished between A.D. 900 and 1000; while Mahimabhatja came shortly after A.D. 1000. Kuntaka is perhaps the mightiest of the critics of the Dhvani school. and is the founder of a new theory called Vakrokti (figurative speech). This theory he has explained in his Vakroktiñvita in four parts (unmesha). Like many other works on poetics it contains Kārtkās, Vritts, and Udāharanas, the two former being his own work and the last being borrowed from various authors. In this work he defines Vakroktı as a speech that charms by the skill of the poet, and then goes on to give the several varieties of Vakrokti together with illustrative examples. His contention is that Dhvani cannot have an independent existence as the soul of poetry. It comes only under Vakrokti which, therefore, must be admitted as the soul of poetry. Kuntaka quotes Anandavardhana, Rudrata, and Rajasekhara, and is himself quoted by Mahimabhatta in his Vyaktiviveka, and his views are summarised in the Alamkarasarvasva. He would thus belong to the latter half of the tenth century A.D., slightly later than Abhinavagupta who makes no reference to Vakroktijīvita.

The Kāvyamīmāmsā of Rājašekhara, whose works have been already noticed above, is important and interesting not so much for the theory it preaches, but from various other points of view. Instead of dealing with the Rasas, Gunas and Alamkaras directly, it treats of various topics which are very useful to the poet. This work may be said to be a practical handbook of a poet. From the introduc-, tory chapter it would appear that the extant work is only the first part of what was originally planned by Rājaśekhara. Two more authors whose names may be mentioned are Mukulabhatta and Bhatta Tauta. The former, the son of Kallata and a contemporary of Rājašekhara, flourished in the reign of king Avantivarman of Kāshmir. In his Abhidhavrittimatrika, the only work that has come down to us, he discusses in fifteen Kārikās, with Vritti thereon, the two powers of words, viz. abhidhā and lakshanā. Bhatta Tauta is known to us as Abhinavagupta's guru and the author of the Kāvyakautuka, known only from citations. Abhinavagupta in his Lochana tells us that he had written a Vivarana on his work. Kshemendra, Hemachandra, and Someśvara refer to and quote from him. He is credited with the famous definition of Pratibha as 'Praina navanavonmeshasalini pratibha mata.' He held the Santa as the most important of the Rasas, and one more peculiar doctrine of his that may be mentioned is that Kavi, the Nayaka and the reader (Srota) pass through the same experience so far as Rasa is concerned. Evidently again, he was against the view of Sankuka, viz. 'anukaranarupo-

rasab.' He must have flourished about A.D. 960-990 and had greatly influenced Abhinavagupta.

On dramaturgy there are, indeed, very few works that have come down to us, and almost all that we know at present, with the exception of Bharata's Nätyussistra, is later than about A.D. 1000. Only two works that are slightly earlier than A.D. 1000 are the Dasarupaka and Nätyakaratnakosa (or Nätyaka-lakshauaratnakosa). The former belongs to the latter half of the tenth century A.D. approximately, since we are told that the Kärlöss were composed by Dhanaijaya at the time of king Muñja (A.D. 974-994). Dhanika, very probably his younger brother, commented on this work slightly later. The Nätyakaratnakosa\*is a similar work composed by Sägaranandin. From the views expressed in his work, Sägaranandin would seem to be earlier than Dhanaijaya. Besides this work he seems to have written another work a play named Jänksharasa

In conclusion, even at the risk of some repetition, we may make a general survey of the development of the theory of poetics and show how rhetoricians began by emphasizing the purely external constituent of poetry, viz. the figures of speech, and ultimately succeeded in discovering the real soul of poetry in suggestion or Dhvani The Rasa theory was evolved by Bharata mainly with reference to dramatic works and could be applied to complete poetical compositions alone. But nobody ever knew then how it could be applied to single verses also. It was only after a lapse of some centuries that the Dhvani school arose and extended the Rasa theory to even stray verses. The earliest rhetoricians, however, looked upon the Alamkāras as the most important constituent of poetry. Thus Bhāmaha. Udbhata, Dandin, Rudrata, and Pratiharenduraja not only devoted a major portion of their works to Alamkaras, but also gave a very systematic and detailed treatment thereof. They were not quite un-- aware of the Rasa theory or even of the suggested sense or Dhyani But they could not apply that theory to poetry and naturally subordinated Rasa to Alamkaras, thus giving figures like rasavat, preyas, and ūrjasvī. Another important result of the Alamkāra theory was the exuberant growth of figures of speech in general and the śabdālamkāras in particular. The importance gained by the śabdālamkāras naturally gave a sort of impetus to what is known as the Chitra kāvya. Alamkāra, however, is only an external matter and has little to do with the soul of poetry as is suggested by the name itself. Vamana, therefore, set aside the Alamkaras and hit upon something more internal-more essential-, viz. Riti and declared it to be the soul of poetry. That the Riti school wielded great influence is evident from the fact that Riti forms an important

topic in almost every work on rhetorics after Vamana. It must, however, be observed that the importance already gained by the Alamkāras was never on the wane. This is evident from the fact that every rhetorician of note has devoted a major portion of his work to them. Vämana has certainly made a real advance over his predecessors, but yet even he could not reach the goal and was only groping in the dark. He could see that the Alamkaras were too extraneous to deserve the title of the soul of poetry. But he could not discover the real soul thereof, which it was left for Anandavardhana to do. The Dhvani school founded by Anandavardhana is, in fact, an extension of Rasa theory. Taking his cue from the tenet that Rasa is only vuangua, he propounded the theory that vuangua artha. i.e. Dhvani, is the soul of poetry; and further based his classification of poetry on the relative prominence enjoyed by the vachua and the vyangya arthas therein. Thus though, while classifying poetry Anandavardhana admits Chitra as the third variety, he holds that poetry in the real sense of the term can be only of one type, and that is Dhvani kavya. He runs down Chitra kavya in very strong terms with the natural result that the prominence enjoyed by it' along with Alamkaras, both of sound as well as sense, dwindled into insignificance. And had no later rhetorician like Kuntaka said something calculated to revive it, Chitra kavya in all probability would not have waxed so strong at all in Sanskrit literature. The views of Anandavardhana had, however, to pass through the flery ordeal of penchant criticism at the hands of Pratiharenduraia and others before they found general acceptance. The influence and importance of the Dhvanväloka is evident from the fact that it has been looked upon as almost the last word on poetics by no less a rhetorician than Jagannatha Pandita. About a century later Kuntaka with all his critical acumen tried to criticise the Dhvani theory and founded a separate school of his own declaring vakrokti as the soul of poetry. From Kuntaka's definition of vakrata and its classification it is evident that Kuntaka wanted to make his vakratā as comprobensive as possible so as to include all classes of kāvua within its purview. According to Anandavardhana Chitra kavya is kavya only by courtesy; but Kuntaka would admit it as kavya without any grudge For according to him any composition that is possessed of vakratā in any of its six varieties deserves the name of kāvya. Kuntaka thus, it would appear, tried to effect a compromise among all the three different schools before him; and in this he seems to have succeeded very well as can be seen from the fact that in the later centuries we find the Chitra aspect of the kavya also receiving great attention. From this point of view, however, one cannot help thinking that Kuntaka did more harm than good to Sanskrit kavya when

one finds that once Chitra kävya and the śabdālamkāras got a sort of sanction at the hands of Kuntaka, they cropped up in such exuberance as to stifle real poetry or Dhvani kāvya. It is true that Kuntaka had very few followers among the rhetoricians; and yet it cannot be denied that poets of the later centuries finding Dhvani kāvya perhaps much beyond their capacities, for want of the most important requisite, pratibhā, turned their attention more to the other type of kavya which afforded better opportunities for a display of learning and scholarship and which it was easier to compose even in the absence of pratibha. In fact even writers possessed of pratibha did not remain satisfied by composing simple suggestive poetry without any display of the various feats with the help of words and their sounds. This is evident from works like the Gitagovinda. Later rhetoricians right from Mammata down to Jagannatha Pandita championed the Dhvani theory, no doubt; but even they could not deny a place to Chitra kāvua in their classification of poetry, with the result that its growth could not be retarded. There was, indeed, little in the field of poetics after Anandavardhana (or perhaps after Kuntaka) which can be said to be new; and the reasons for such a state of things are perhaps to be sought in the social, religious and even political condition of India during these centuries

# 4 Metrics

As regards metrics, the only important writer on Sanskrit Metres is Utpala who lived in the latter half of the tenth century A.D. In his commentary to chapter 103 of Varahamihra's Brihatsahihitat, he has given us about sixty definitions of the Sanskrit Akshara-Gana Vrittas About forty of these definitions have been bodily reproduced from Jayadeva's work 79 Utpala also quotes two illustrations from Prakrit which contain the name of the metre as well as its illustration. This would show that Prakrit metrics too had well developed by that time, so much so that the Prakrit metricians had begun to compose their own illustrations like the Sanskrit metricians, instead of quoting stanzas from already existing Prakrit poems. This naturally indicates a late stage in the development of Prakrit metrics.

Snayambhūchhandas is a very important<sup>80</sup> work so far as the history of Prakrit poetry is concerned. The author Svayambhū is an early Jain writer and is known to have composed two long poems in the Apabhrania language. He is later than Mayūra and Srīharsha and probably lived in the tenth century A.D. He is respectfully mentioned by Hemachandra in his Chhandonuśāsana, and by Pushpadanta in his Mahāpunāna in AD. 965

### 5. Medicine

Though the principal Sanhista of medicine had already been composed, it was left to this age to bring to perfection the branch of pathology in the masterly work called Rugvinischaya, known also as Mādhava-nidāna after its author, or simply Nidāna. This work of Mādhavakars, son of Indukars, for the first time in the history of Indian medicine, treats of all diseases together and has often been laid under contribution by later writers on this subject such as Chakra-pinidatta and Vangassens. The numerous commentaries on this work show that it enjoyed high popularity. It is not clear whether Mādhavakara is earlier than Dridhabala, son of Kapilabala, who is said to have revised and enlarged the Charaka-sanhitā of Agniveśa in the eighth or the ninth century A.D. He is generally assigned to the ninth century A.D.

The Siddhiyoga (also called Vṛindamādhāva) is another curfous work belonging to the same period which closely follows the order of diseases and treatment as found in the Mādhava-nidāna. Its author Vṛinda himself admits his indebtedness to the work of Mādhavakara with whom he need not be identified; <sup>92</sup> and since he is drawn upon by Chakrapāṇidatta in the eleventh century he may be placed about A.D. 1000

Interesting again is the Nighantu of Dhanvantari, the oldest medico-botanical dictionary that we have at present. Older works of this class, if there were any, have all been lost to us. The Dhanvantariya Nighantu itself is found in two recensions comprising seven and nine chapters respectively. Amara is said to have used this work in his Kośa. But what was used by Amara must be some older version of the extant work which cannot be older than about the eighth century A.D. since it refers to quicksilver. The idea of the earlier and the later editions of this Nighantu, thus suggested, finds some corroboration in a stanza found in a manuscript of the work stating that the original work of Dhanvantari was revised by Kāšyapa.<sup>23</sup>

Another important branch that was just cropping up in the medical science is the one dealing with the preparations of quick-silver and other metals. The importance of quicksilver grew to a large extent, because its preparations were deemed to give perpetual youth, life for thousand years, invisibility, invulnerability, and other goods things. The earliest work on this topic that can be dated fairly accurately is the Rasaratnäkara of Nägärjuna, who is placed in the seventh or the eighth century by Ray, and in the tenth century by Winternitz.<sup>84</sup>

# 6. Mathematics, Astronomy and Astrology

In mathematics<sup>85</sup> we read of Śrīdhara who had written a work similar to the Līlāvatī of Bhāskarāchārya. He is perhaps the same as the author of the Ganitasāra who is referred to by Mahāvīra in his Sārasamaraha The date of this latter can be fixed at about A.D. 850. since he tells us that he enjoyed the patronage of the Rashtrakuta king Amoghavarsha I. To the last quarter of the ninth century belongs the Brihanmanasa of Manu on which, according to Al-Biruni, is based the Laghumanasa which Munials composed about A.D. 932. From Al-Bîrûnî again we know of Balabhadra, a resident of Kanaui. as the author of several independent works on all the branches of Juotiháästra, and also commentaries on several works including the Yogasütra of Patañjali. Another writer of the same period is Vateśvara (Vitteśvara of Al-Birūnī) probably belonging to Kāshmir. But the most important author of this age is Arvabhata II, the author of the Arvasiddhanta, who is certainly later than Brahmagupta, but earlier than Bhāskarāchārva, who mentions him. As Bhattotpala does not cite any passage from this Aryasiddhanta, Arvabhata II cannot be much earlier than A.D. 966. Among other writers of the tenth century may be mentioned Prithusvāmī (a mere name to us). Bhattotpala, and Vijavanandi, the author of the Karanatilaka, all of whom are noted by Al Bīrūnī Of these Bhattotpala made a deep and accurate study of his predecessors in the field. He has commented upon several works and possibly also composed an independent work on the Ganitaskandha. His commentaries are all learned and prove the accuracy of their author. But more interesting and important than the rest is, perhaps, that on the Britatsamhită, a study of which is calculated to give its reader a good idea of the history of this science in India in the earliest stages. This commentary was composed in Saka 888 (c. A.D 966) The only other work that remains to be noted is the Sārāvalī of Kalyānavarman This work is perhaps the same as that referred to by Bhattotpala. so that Kalyanavarman must be earlier than the tenth century A.D. On the strength of the fact that he calls himself Vatesvara88 he is said to have lived in the last quarter of the ninth century AD But from internal evidence of the Sārāvalī itself at appears that in A D. 966 Bhattotpala revised the original work of Kalvanavarman which at that time was about three hundred years old. It would, therefore, seem to belong to the seventh century A D.87

# 7 General Review of Secular Literature

We may now close this survey by a few critical observations on the mass of literature produced during this age The first thing that we have to notice is that Sanskrit was steadily losing its posi-

tion as a spoken language, pari passu with the growth of the canonical languages of the Buddhists and the Jains and of the various other Deśabhāshās. It is true that Sanskrit continued to be used as the chief language for exchange of thought among the learned down to a very late date. But this very fact, it may be observed, led to its estrangement from the generality of the people, so much so that the literature that came to be composed in Sanskrit had its appeal more or less to the Panditas rather than to the common people of India. It is this gulf that arose between the language of the people and that of literature that seems to be responsible for the several features noticeable in Sanskrit literature of this age. Thus in Kavya we notice the sameness of theme in several works. More often than not the theme is drawn from the epics or the Puranas, so that by itself the theme being too well known has but little interest for the poet or the erudite reader. What interests the poet now is a display of his erudition, of his mastery over sound and sense, his infinite vocabulary, and his power to execute some wonderful and intricate devices. The readers of these works, naturally Panditas, also do not care for the theme so much as for these extraneous factors. This explains how there arose a tendency in Sanskrit literature to be pedantic and artificial,-a tendency which, as is natural, grew stronger and stronger as the gulf between the language of the people and that of the learned gradually widened. The natural effect of this is that Sanskrit literature and the Sanskrit speaking Panditas were as a class torn away from the masses and remained for long an object of awe and admiration, but hardly of love and sympathy. As a natural result, therefore, the poet always sought to appeal to the Panditas by rigidly following the poetical canons and, within the limits set by them, to exercise his talents. This rigidity in its turn practically eliminated the personal element of the poet, so much so that in Sanskrit literature we miss the revelation of the poet's personality in their poems. This impersonal character of the Kavya is further enhanced by the theory of the rationality of the world order which was recognised in India from very early ages. To balance these defects, however, there are qualities such as mastery over emotions and sentiments in all their shades, intimate and real love of nature, a sympathetic outlook, power of description, and capacity to produce fine word pictures in a short space beautified by appropriate metre. This is why we find many poets producing exquisite lyrics though they may be no good at epic poetry or even dramas. For dramas were composed, later, not for the stage, but merely as linguistic and poetical exercises.

All this weakness in belles lettres was, however, more than compensated by the theory of poetics which saw its fullest develop-

ment in this age at the hands of these very Pauditus. This shows that the age as such was the age of critics and not of poets, and explains the marked difference in quality between artistic and scientific literature during the period as a whole. We have already seen how medicine, philosophy, and even astronomical science were steadily growing and producing some special branches in their fields. The Pauditus naturally took greater and keener interest in the sciences, and directed their attention to expounding fresh theories and exploring new avenues of thought.

It may thus be seen that belles lettres had little living interest for the masses. Nor had it any such interest for the learned specialists or original thinkers who worked upon it as merely a means to an end. Literature to them was merely a hand-maid to poetics. The scientific literature, however, had a living interest for the specialists, though the masses in general were certainly averse to it. Hence we observe that in the mass of literature surveyed here the scientific side is more living and dynamic than the other which was slowly and gradually freezing to a static condition

# III. RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL LITERATURE

The two great epics had now practically reached their final form, though interpolations of isolated verses, passages, and even entire chapters possibly continued till quite a late date. The Dharmaśāstras and the Purānas had no doubt attained a sanctity which should have normally made its rank closed to new accessions. But as these texts served as sources of civil law as well as religious beliefs and practices, there was always the vital need of keeping them abreast with changing times. This led to the composition of pseudo-Smritis and Upa-Puranas passing under the names of renowned sages or rather their namesakes who were even older or greater than they, such as Greater or Older Manu, Närada, etc. But there were other ways of attaining the same object, viz, extensive additions to the existing Puranas, and commentaries on the Dharmaśāstras. If we add to these the compilations and digests of the latter we shall practically complete the picture of these two branches of literature

#### Purānas

It is now agreed on all hands that large additions were made to the Purënas during the period under review. To the texts of the original Purënas, which may be pretty old, were added several topics, at different times by different hands, i.e. whenever need for these was felt. Thanks to the patient researches of Dr. Hazra.<sup>88</sup>

we are now in a position to assign approximate dates to several sections of these works. Thus sections on the consecration of Linga, the Pāśupata-vrata, the Pańchāksharī mantra, Dīkshā, Puraścharaņa. Yatidharma, great gifts, and mystical rites and practices were added to the Linga Purana between A.D. 800 and 1000. During the same centuries again the Varāha Purāņa got into its text sections on holy places, Diksha, penances, and funeral sacrifices, while those on hells, Karmavipāka, gifts, and Strīdharma (duties of women) were interpolated into it in the tenth century. Sections on Yugadharma, vows, worship, tithus, and funeral rites, however, seem to be as old as A.D. 800. Similar sections were introduced in the Brihannaradiva between A.D. 850 and 950; while the Naradiva got them between A.D. 875 and 1000. It was again during the ninth century that sections on holy places, Varnāśramadharma, marriage, Achāra, Grahamakha, Grahaśānti, Rājadharma and similar other topics were added to the Agni Purana, while sections on Diksha, Nyasa, Maunibandhana, Pratishtha, funeral sacrifices, Yugadharma, etc., got into the Garuda Purana during the tenth; and the Vamana Purana took in sections on Karmavipāka, Varnāśramadharma, vows, Vishnupūjā etc during the minth and the tenth centuries. Similar sections were again added to the Kūrma Purāņa during the eighth century; while sections on Janmashtamivrata and Ekadasivrata were added to the Brahmavaivarta during the eight century, and were again recast by Bengali authors between A.D. 1000 and 1500. On the whole it may be observed that the sections thus added to the Puranas have hardly any counterpart in the older Smritis like those of Manu and Yāiñavalkya. This explains why these sections were interpolated into several Puranas almost simultaneously. The topics dealt with in these may be designated Puranic rites and ritual which seem to have dominated the society in India during this period.

# 2. Dharmaśāstras or Smritis

The two compilations Chaturviniatimata and Shaṭṭriniatamata probably belong to this age since they have been quoted by Vijnān-eśvara in his Mitāksharā and also by Aparārka, but not by Viśvarūpa and Medhātithi.<sup>190</sup> The first contains a summary of the teachings of 24 sages. The second, known only from quotations, was also probably a work of the same type. It is interesting to note that both are decidely anti-Buddhist, and the latter even prescribes a bath for touching Bauddhas, Pāśupatas, Jains, atheists, and followers of Kapila. On the whole, however, it has to be observed that the ago of original literature in Dharmasstata is now over and that commentators and writers of digests have taken up the field. Viśvarūpa wrote his Bāṭlakrādō on the Yājāuodalkya-smṛtit before Vijñaneśvara

who thrice refers to it in his Mitāksharā. Viśvarūpa quotes, among others, the Slokavārttika, and is very probably to be identified with Bhavabhūti. He is generally sought to be identified with his namesake, the disciple of Sankara. But that does not appear to be a correct view.

The next great name of this period is that of Medhātithi who is come down to us. A northerner, probably a Kāshmirlan, he was erudite and was throughly conversant not only with Dharmaśāstra but also with Mimāmsā. He quotes Asahāya and Kumārila by name, and most probably cites the view of Sankarāchārya. Vijāānesvara looks upon him as an authority on Dharmaśāstra. His activity must, therefore, fall somewhere between A.D. 825 and 900. Among other writers on Dharmaśāstra may be mentioned Bhāruchi, Srikara, and Yogloka who are known only from quotations. The last named is often criticised and taunted by Jīmūtavāhana who appears to be much junior to him. Bhāruchi's date probably falls between A.D. 950 and 1050. Slightly older than Bhāruchi is Śrikara who probably lived in the ninth century.

# 3. Philosophy

The greatest name of this age in philosophy is that of Vachaspatimiśra, the versatile and erudite genius that shows himself an adept in every branch of the orthodox systems of Indian Philosophy Richly, therefore, does he deserve the epithet Sarvatantrasvatantra or Sarvadarsanavallabha that is generally applied to him. Before composing his commentary on the Nyayavarttikatatparya he composed an index to the Nyayasatras which he himself has dated A D. 841.91 This date is confirmed by other considerations Besides commenting on several works, he has also written some independent treatises on some of the darsanas The Tattvakaumudi and the Tattvasāradī92 are the names of his commentaries on Iśvarakrishna's Sāmkhyakārikā and Vyāsabhāshya on Patanjali's Yogasūtra respectively His Nyāyavārttikatātparyatīkā contains a brilliant defence of the orthodox logicians against Buddhistic onslaughts The Nuavasüchmi-bandha and the Nyāyasūtroddhāra are two more Nyāya works from the same pen. The Nyayakanika is his commentary on the Vidhiviveka of Mandanamısra, while the Tattvabindu is an independent work on the Bhatta Mīmāmsā in which, it may be noted, Vāchaspati distinguishes between two schools of the Prabhakaras as old and new Bhāmatī on Śankara's Bhāshya on the Brahmasūtras, of course, is too well known. One more Vedanta work of Vachaspati is the Tattvasamikshā which is a commentary on the Brahmasiddhi, a Vedantic work of Mandanamisra alias Suresvara From Vachas-

pat's own statement<sup>93</sup> in the Bhāmatī it appears that before it he had already composed several of these works. Vāchaspati wrote under the patronage of king Nriga whose munificence was unsurpassed. It has not yet been possible to identify this king, though it is certain that Vāchaspati flourished in the first half of the ninth century A.D.

In Yoga there are only three works belonging to this age, vix. The Rājamārtaṇḍa, the Yogasārttika, and the Yogasārasamṛaḥa. The first is an excellent commentary on Pataijall's Yogasātra composed by Bhoja, who probably is to be placed in the tenth century A.D. The other two are works of Vijānabhishu who probably belongs to the same period. The former is a running commentary on the Yogabhāshya of Vyāsa while the latter is an independent tract aiming at a brief exposition of the Yoga system. It may be noted that in both these Vijānānabhikshu has criticised some vicws of Vāchaspati.

Next to Vachaspati stands Udayana who composed the Tattvaśuddhi (Tatparyapariśuddhi), a commentary on the Nyayavarttikatātparyatīkā, m A.D. 984. Like his illustrious predecessor, Udavana also has defended the orthodox views in his Atmatattvaviveka, which is a defence of the doctrine of the eternity of soul; while in his Bauddhadhikkāra he has assumed even the offensive and taken cudgels against Buddhistic views. The Nyāyaparišishta, which is a sort of commentary on the Nyāyasūtra, is also ascribed to the same author. Two more authors of the Nyaya school deserve to be mentioned here. Javanta, the author of the Nyayamanjari, which is an independent commentary on the Nyayasūtras, stands between Vachaspati whom he quotes and Ratnaprabha and Devasūri who quote him. He also refers to Sankaravarman as the ruling prince of Kashmir. He must, therefore, belong to the last quarter of the ninth century A.D. The other writer is Bhāsarvajña whose Nyāyasāra is a survey of the Nyāya philosophy. He belongs to the tenth century A.D.

The literary activity of the Volseshikas in this period is restricted mainly to the commentaries of which the earliest is Lakshandvali composed by Udayana in A.D. 984.94 His Kiragāvalī, found in two sections, viz. Dravyakiraņāvalī and Guṇakiraṇāvalī, is a sort of running commentary on Prasastapādās Bhāshay on the Vaiseshikasātra. On the same text was composed in A.D. 991 a commentary under the title Nyēyakandālī by Srīdhara Bhaṭṭa, son of Baladeva and Abbokā and grandson of Bṛihaspati, who lived at Bhūriāreshṭhi in Dakshinarādhā (West Bengal) and enjoyed the patronage of one Pāṇdudāsa. The other works that Śrīdhara refers to in this commentary as his

own are no more than mere names to us for the present. The Nyāyakandali, however, is highly important, since Śridhara has therein, for the first time in the history of the system, given us a theistic interpretation of the Nyāyavaiseshika.96 The Vyomāvait is another commentary on the same text composed by Vyomāsekhara; while the fourth commentary on the same text agam is the Līlāvait of Śrīvaisa who probably belongs to the eleventh century A.D. One important work of Udayana that must be mentoned here is the Kusumānjali or the Nyāyakusumānjali, comprising seventy-two Kārikās together with the author's own commentary thereon, in which the existence of soul is established from the Nyāya point of view. In this work Udayana criticizes not only the aesthetic doctrine of the Mimāhasakas, but also the theories of causation propounded by the Śānkhyas, the Vedāntins, and the Buddhits.90

Vāchaspati's works in the field of Mīmāmsā have been already noticed. In Vedānta, besides Vāchaspatı we have Sarvajnātmamuni, the pupil of Sureśvara and the author of the Samkshepaśārīraka which is only an epitome of Sankara's Bhashya on the Brahmasútra. Among writers of other schools of Vedanta may be mentioned two of the predecessors of Rāmānuja. One is Nāthamuni, the author of the Nyayatattva and the Yogarahasya, while the other, Yamunachārva, the uncle of Rāmānuja, has given us the Agamaprāmānya, Mahapurusha-Nirnaya, Siddhitraya, Gita-Samgraha, and several other works The Yogavasishthasara of Gauda Abhinanda also belongs to the same period. It is, of course, like the original text, partly philosophical and partly theological. Saivism was also developing systematic schools, along the lines of Vaishnavism, in great affinity with the Vedanta. Thus in Kashmir we get two schools of Saivism, the Spandaśāstra and the Pratuabhijāśāstra The former was founded about the ninth century by Vasugupta to whom god Siva revealed the Sivasūtra, the main sútra work of the school Another equally important work of this school is the Spandakārikā. comprising fifty-one verses, composed by Kallata on the basis of the instructions imparted by his preceptor Vasugupta. Kallata lived in the reign of Avantivarman (A.D. 854) The important works of the Pratyabhijna school are the Swadrishti and the Pratyabhijnasūtra, composed by Somānanda and his pupil Utpala respectively in the beginning of the tenth century A.D. The latter of these is more important and has been commented upon by the famous rhetorician Abhinavagupta, the commentary being called the Pratyabhijñāvimarśinī (composed between A D. 991 and 1015). Abhinavagupta has also given us two more works of this school: the Tantraloka and the Paramarthasara. In the latter, it may be noted. Abhinavagupta has combined the monistic teaching of Advatta with the

practices of the Yoga and the Bhakti of Saivism and Vaishnavism in such a manner that it can be said to strike a new path altogether. In this work of a hundred Karitos he has laid under contribution what he calls the Adhārakārikās ascribed to Ādiśesha (Patañjali), a work which has not come down to us. 97

# B. PRAKRIT

During this period, the Prakrits had already passed beyond the stage of a spoken language on the one hand, and were being supplanted by Sanskrit on the other, both in the field of exegesis and enlightenment, among the learned of all classes and sects. The result was their comparative negligence even among the Jains. The Jains respected the Prakrits as their holy language, since their Agamas were composed in them. Yet they could not wholly keep themselves aloof from Sanskrit, which had still retained its influence on the minds of the learned and was respected as the cultural language of the nation as a whole. Any new religious worships, philosophical dogmas or spiritual experiments had to be submitted through the medium of this language to the circles of the free-thinking leaders of the society for their judgment and approbation. Without their sanction no system had any hope or chance of being respected or continued in the higher strata of the community. Indians in ancient and middle ages were a highly free-thinking people by their nature. education and equipment. They would not accept anything on the mere recommendation of this or that person, howsoever great he may be. Everything had to be proved by means of reasoning on the generally accepted lines of argumentation which had been developed through a long period. So that when the wise men of Jainism clearly saw that the learned circles would not care even to look at their precious theories unless and until they were presented through this cultural language of the nation, they gradually took to writing in Sanskrit for establishing their claim to a place in the midst of the respectable philosophers of the land. They not merely explained their Prakrit Agamas in Sanskrit, but also wrote independent treatises in that language, either for conversion of intelligent men to their faith or at least for their thoughtful consideration. Siddhasena Divâkara was probably the first among the Jain Panditas who thus turned to Sanskrit for the propagation of his faith and philosophy. Haribhadra, pupil of Jinabhata and known also as Virahānka, was the next great writer of this school. He describes himself as the son of Mahattara Yakini, who, an ordinary nun, had become instrumental in his conversion to Jainism according to tradition. He lived in the latter half of the eighth century A.D. and wrote many commentaries in Sanskrit on the Agamas, which before

him were generally explained by means of Prakrit commentaries like Niryukti, Chürpi and Bhāshya. Haribhadra's example was followed by others and the tendency found its culmination in the great Hemachandra of Gujarāt, who lived at the court of king Kumārapāla in the twelfth century A.D.

In spite of this growing tendency to neglect the Prakrits and to adopt Sanskrit for their literary works among the Jain Pauditas, the inherent beauty of the Prakrit languages and a sense of sanctity attached to them by the Jains prevented them from falling into oblivion. Naturally the simplicity and homeliness which characterized the early Prakrits gradually disappeared from them and artificiality and ornamentation took their place. Haribhadra was the first great Prakrit writer of this period. His principal Prakrit works are Samarāditya-Kathā (Samarāichcha-kahā) and Dhūrākhyānā. But his Sanskrit commentaries on the Agamas often contan illustrative stories narrated in simple Prakrit and probably reproduced from the floating mass of the Prakrit story literature orally transmitted among the followers of Jainism.

Samarāditua-kathā is a religious tale (Dharmakathā), divisible into nine parts, which describe the cycle of nine lives through which the hero Samarāditya and his antagonist have to pass in succession as a result of their actions. In addition to this main story many popular legends find their place in the work by way of illustration or corroboration. Samarādītya-kathā is written in a simple and fluent narrative prose rarely interspersed with long descriptive passages in the ornate style of the Sanskrit writers. Here and there it contains short and long metrical passages usually in the Gatha metre. but written in a slightly more artificial style than that of the prose Dhūrtākhyāna, on the other hand, is composed entirely in verse. containing 485 Gathas in a simple style. It is a collection of absurdlooking tales narrated with a good deal of wit and ironical humour with the obvious intention of disparaging the religious legends of the Brahmanas found in their Epics and Puranas. It is divided into five chapters called the Akhyanas where five professional cheats (Dhūrta), a woman being one of them, narrate their imaginary experiences about some strange events which they may have seen Before they began, they made a condition that any one who did not believe what was being narrated, saying merely 'It is a lie', must admit defeat and supply food to all who had gathered there. But any one who supported it by quoting parallel stories from Epics and Puranas shall be deemed to have won and shall not give any thing to any one. Ultimately, the woman-cheat is represented to have outwitted the rest by telling them in the course of her story that

they all were her slaves who had run away from her, two days back, with the clothes which they wore but which were her property. According to the condition the other rogues could either corroborate it and actually be her slaves, or admit defeat by saying 'it is a lie', and supply food to all. They were naturally silenced by this dilemma and accepted her as their undisputed leader, openly confessing that woman was wiser than man by her very nature. The tales of the cheats are fantastic and extremely amusing owing to their imaginativeness. But their cutting sarcasm becomes quite apparent when similar tales from the Epics and Purfanas, susposed to contain the truths of the Brahmanical religion, are placed side by side with them. Both this and the other work of Haribhadra amply prove his close acquaintance with folk-tales and legends of all kinds. But in addition they also show his creative genius which admirably fills up the gaps left by the existing story literature.

The next important work of this period is Kuvalauamālā, which is a religious tale (Dharmakathā) narrated in Prakrit prose and verse on the pattern of the Sanskrit Champu-kavua. Its author is Uddyotanasūri, also called Dākshinyachihna, pupil of Tattvāchārya. He was very well versed in all Prakrits and pretty well acquainted with the important provincial languages current in his times. He mentions 18 such provincial tongues, quoting some 2 or 3 characteristic words from each, in the course of the story of his hero when he visits a busy market of a great commercial town. The principal Prakrit employed in the work is the Mähäräshtri, but short and long passages, usually of a descriptive nature, are also found in the Apabhramsa and even m Paisachī language. For the metrical parts of the work Gāthā, Dvipadī, Dohā and Daņdaka metres are employed, the first being the most predominant one. Uddyotana describes Haribhadra as one of his Vidvagurus and mentions Padalipta. Satavāhana, Jatāchārya and Ravishena as his predecessors in the art of story-telling. The work takes its name from the heroine like Bana's Kādambari, It was composed in the Saka year 700, i.e. A.D. 778. An abridged version of this story in Sanskrit was made in the fourteenth century by one Ratnaprabhasūri.

Upadeśamālā of Dharmadāsagani consists of over 500 stanzas in the Gāthā metre. It is a work of a very early origin, but a Prakrit commentary on it was composed in Sam. 913 (about A.D. 857) by Jayasińhasūri, pupil of Krishparshi. Maheśvarsaŭri, pupil of Sajjana Upādnýaya, composed a religious tale called the Jāñangañchamākathā in the latter half of the tenth century A.D. It is a poem in Prakrit containing about 2000 Gāthās and illustrates the religious importance of the Jāšanapāńchamī, which is a name given to the fifth

day in the first half of the month of Karttika. Silacharva, pupil of Manadeva of the Nivritti Kula, composed another religious poem on the life of 54 important men of Jainism (Mahapurushas or Salakapurushas as they are generally called) in Sam. 925 (A.D. 869-70). Similarly, Vijayasinha, pupil of Samudrasūri of the Nāgila Kula composed a Bhuvanasundrikathā in A.D. 975. It is composed in the Gatha metre and contains a total of about 9000 stanzas. To this period also belongs Nandishena, the author of Ajita-Santi-stava, a Prakrit poem in various rare and artificial metres. The work glorifies Ajita, the second, and Santi, the 16th Tirthankara together, because both are said to have spent the rainy season in the caves of the Satruñiava mountain. This hymn is recited by special singers at the confession festivals. In all these Prakrit works, whether written in prose or in verse, a great change in style is noticeable when compared with the earlier works written in Prakrit. The old simple conversational style is abandoned in favour of a flowery one characterized by Alamkaras like Slesha, and other literary devices of an artificial nature in partial imitation of the Sanskrit writers of that period.

There are many stray Prakrit stanzas attributed to different authors numbering more than fifty, and quoted by Svayambhū in his metrical work called Svayambhūchchandas composed before A.D. 1000, for illustrating the various metres defined by him. Most of these authors are non-Jain and otherwise unknown, two being women among them.

# C. NON-CANONICAL PĀLI LITERATURE

The period dealt with m this volume is one of decadence, so far as Tali literature is concerned, both in India and Ceylon. There is hardly any work from continental India, and the political conditions in Ceylon adversely affected literary productions in Pali in the island. The advent of Mahinda IV (A D. 953 69), who encouraged the study of Dhamma by patronising monks well versed in the Vinaya, kept the torch of learning from being extinguished and brought about some revival in the study of Pali literature. A few of the authors who flourished during this period are noted below.

# (i) Chulla Dhammapāla

Though assigned to Ananda in the Saddhamma-Sanigaha, 9° the Sachchasańkhepa (Elements of Truth) has been ascribed to Chulla Dhammapala, a pupil of Ananda, in the Gandhavańsa 1°° and the colophon supports this ascription. The Sachchasańkhepa is a short treatise of 38′ stanzas dealing in five chapters with the Abhidhamma

topics rūpa (form), vedonā (feeling), chitta (thought), khandha (miscellanea), and nibbāna (nirvūna). Chulla Dhammapāla appears to have been earlier than Anuruddha (twelfth century) as the latter's work is said to have superseded the Sachchasahkhepa as a vade mecum. 101

### (ii) Mahānāma

Mahānāma is said to be the author of Saddhammappakāsinā, a commentary on the Patisambhidāmagga. In the epilogue the author states that he finished the work in the third year after the death of king Moggalāna, while residing in the Uttaramanthiparavena of the Mahāvihāra. Though some scholars identify this Moggalāna with Moggalāna I in the first half of the seventh century, B.C. Law prefers to identify him with Moggalāna III, father and predecessor of Vijaya-shūn I (AD. 1055-1110). 102 Mallalasekera believes this Mahānāma to be the second Mahānāma appearing in Bodh-Gayā inscription after Upasena II and to have been later than the earlier Mahānāma by a couple of centuries. 103

#### (iii) Khema

Khemappakarana (also called Paramattha-dipa) by Elder Khema contains short descriptions of the chitta, and definitions of kusalā and akusalā dhammā, a list of twenty-eight mnemonic verses briefly giving the meaning of some abhidhamma terms It is more appropriately called Nāma-rāpa-samāss in Ceylon. With its short disquisitions on various subjects concisely written in simple, easy style, the work serves as a little handbook for the study of medieval Abhidhamma. References to the author in the Nikāyasamgraha and the Sadāhamma-raṇākara, the latter calling him Tipitaka-pariyatti-dhara (versed in the text of Tipitaka), indicate that the book was held in high esteem in Ceylon. Vāchissara Mahāsāmi of Ceylon wrote a commentary on it in the twelfth century.

# (iv) Upatissa

Though the book itself says nothing regarding its authorship. the Bodhivamsa (or Mahābodhivamsa, History of Bodhi tree) has been ascribed to Upatissa of Ceylon by several authors. It is a prose work, there being gäthäs only at the ends of chapters and towards the end of the whole book. Beginning with a history of Buddha Dipankara, it gives a brief account of the life of Bodhisattva under previous Buddhas, life of Gotama, his enlightenment, planting of Bodhi tree at Jetavana by Ananda, parintibōana, three councils, landing of Mahinda in Ceylon and establishment of Buddhism there, planting of the tree. and starting of ceremonies connected with its worship.

The Mahābodhivamsa has largely drawn on the Nidānakathī its first chapter, and its account is usually shorter. The Samanta-pāśdūkā and Mahābamsa serve as sources for the later chapters, there being identity in the concluding verses of some chapters of the Mahābodhivamsa and the closing chapters of the Mahābadhivamsa as the closing chapters of the Mahābadhivamsa has a style different from them, more artificial and affected. The author is fond of long periods and ornamental epithets. The work shows distinct traces of the influence of Sanskrit on Pāli and may be regarded as inausurating the era of Sanskritice Pāli.

Identifying Dāṭḥānāga at whose instance the Mahābodhivamsa was writen, with Dāṭṭha who is said to have induced Buddhaghosha to write Sumaṅgala-ulārsni, Strong assigns the author to the period of Buddhaghosha. But Dāṭhānāga and Dāṭṭha are not identical. Dāṭhānāga has been identified with his namesake who was appointed by Mahinda IV (A.D. 963-69) to discourse on Abhidhamma, and Geiger and Wickremasinghe place the work in the tenth century. 104

# (v) Telakajāhagāthā

Reference may be made in conclusion to Telakapihagithā (stanzas of the oil cauldron), a short poem in 89 stanzas, purporting to be religious exhortations of Kalyāṇiya Thera, condemned to be cast into a cauldron of boiling oil on suspicion of complicity in the intrigue with the queen-consort of Kalāṇi Tissa (third century B C.) It appears that a Vihāra was built later on the spot where the Thera was put to death.

The Mahāvamsa relates the story in brief, but instead of the boiling cauldron, speaks of the Thera as being slain with his attendant and thrown into the sea. The Rasavāhni by Vedeha (c. fourteenth century) gives greater details of the story.

There is no reference to the name of the author or his date in the work. The language and style most definitely disclaim the pre-tensions of the work to be the stanzas uttered by the Thera (c. third century B. C.) in the boiling cauldron, and point to a much later date. Fervently exhorting men to lead a good life, the work incorporates fundamental tenets of Buddhism and shows a great depth of religious and metaphysical learning. Though well acquainted with Sanskrit, the author does not overburden his Pail with Sanskritisms. Malalasekera assigns the work to the tenth or the earlier part of the eleventh century, while Winternitz regards it hardly earlier than the twelfth century, 10°

# D. APABHRAMSA LANGUAGE AND LITERATURE

# 1. Origin of Apabhramša

The last stage of the Frakrit languages is represented by the Apabhranisa, which has considerable importance on account of the fact that the modern Aryan languages like Hindi, Gujaršit, Maršihi and Bengali have all evolved from it. The earliest mention of Apabhranisa in relation to language is found in the Mahūbhashya of Patanjali when he says: "Bach pure word has several corrupt forms—'Apabhranisas' such as Gön; Gops Gooß, Gopositika and others for a single word 'Go'." It is obvious from this that Apabhranisa was not yet the name of any particular language or dialect but was used to denote all deviations from the normal Sanskrit. As such, even Päll and Prakrit were probably known as Apabhranisa about 150 B.C.

In the Natuasastra of Bharata we find a lot of information about the languages of the time. It tells us that language is of two kinds, namely, Sanskrit and Prakrit, the latter being only the corrupted or unrefined form of the former. Prakrit, again, has expressions of three kinds, namely, Similar, Corrupt, and Local (Samāna, Vibhrashta and Desī). We have then a scheme of the distribution of Sanskrit and various Prakrits or Desi Bhāshās amongst the actors of play. The Dest Bhashas mentioned are seven in number, namely, Magadhi, Avanti, Prachya, Sauraseni, Ardhamāgadhī, Bālhīkā, and Dākshinātuā. In addition to these, we are told, there are the languages used by the Sabaras, Abhīras, Chāndālas Sacharas, Dravidas, Odras, and Vanacharas which are of an inferior type and are known as Vibhāshā. The distribution of these languages in a drama according to professions and regions is interesting. Pulkasas, charcoal-makers, hunters, and wood- or grass-sellers use Pānchālī with the sibilants. Those who trade in elephants, horses. goats, camels and the like, and those who dwell in pastoral settlements use the Sabara language. The countries between the Vindhya and the sea have a language abounding in the nasal sound. Abhiras speak Sabarl and Dravidas the Dravidi. The countries between the Ganga and the sea have a language abounding in e. Surashtra, Avanti and the regions situated on the Vetravati have a language abounding in ch. People belonging to Himavat, Sindhu, Sauvīra, and others use a language abounding in u.

The comprehensive view of the languages presented by Bharata is very useful and important for linguistic studies. What, however, interests us particularly in connection with our study of the Apabhremss is that the Himālaya-Sindhu region is said to possess a

language in which the u sound was predominant. It is well known that amongst all the Prakrits it is the Apabhramsas alone that have their nominative and accusative termination u, and in several positions o is reduced to u; therefore they abound in this sound. North-Western India appears, therefore, to be the original home of the Anabhramsas.

But the Apabhramsa known to the author of Natyasastra as Vibhrashta or Vibhāshā was only a dialect; it had not vet developed a literary standard. The exact date of the Natyasastra is not known. but there is no doubt that it belongs to the early centuries of the Christian era. By the sixth century the Apabhramsa had developed to such an extent that rhetoricians like Bhamaha and Dandin had to recognise it as a vehicle of poetic literature almost as exalted as Sanskrit and Prakrit, in which both prose and verse compositions were produced. Dandin throws some welcome light upon the position of Apabhramsa in his time. According to him, theorists continued to call all linguistic vehicles other than Sanskrit by the name of Apabhramsa, while, in the realm of poetry, the languages of the Abhīras and others were known as Apabhramsa. There is no doubt that Dandin had in his mind the view of Pataniali when he called all non-Sanskrit forms Apabhramsa. The view of Bharata about the language of the Abhīras has been noticed above. It is this language, according to Dandin, which, amongst others, came to be utilised for poetic compositions. The history of Abhīras is important, but it is not yet fully and properly explored. From the scattered notices of the Abhīras referred to above 108 it is clear that they spread from the North-West and Punjab to Central India and further south between the first and the fourth centuries A.D. The language of the Abhīras must have grown in importance along with their political power and influence. Besides the testimony of Bhāmaha and Dandin, we find a copper-plate inscription praising the proficiency of king Guhasena of Valabhi (A D 559-567) in Sanskrit. Prakrit and Apabhramsa poetry.

Rudrata in his Kāvyālamkāra (ninth century) not only includes Apabhramsa among his six languages of poetry, but also says that Apabhramsa has several varieties according to countries.

# 2. Nature of Apabhramsa

The Apabhranisa language that prevailed in the early centuries of the Christian era in the Himālaya-Sindhu region possessed the following characteristics:—

- (1) Retention of ri.
- (2) Retention of r as second member of a conjunct.

- Retention of the intervocalic consonants in their original or softened form.
- (4) Nominative singular termination u, and possessive ssa.
- (5) Use of rhymed metre.

This language might be called ancient Thakki. As the language spread towards south to Sindh with the expansion of the people who spoke it, the Abhiras, it developed the tendency of ch and j being indistinctly pronounced with y sound preceding them (as laid down by the grammarians for Vrdchada).

Apabhramsa had attained the literary form before the time of Henchandra, as is proved by the illustrations in his Prakrit Grammar, and by the literature available so far and known to be of an earlier date. It is probably for this reason that Hemachandra has not noticed the varieties which have been enumerated by the grammarians who followed him and who went by the conventional dialect distinctions rather than by the actual literary form that held the field.

The word Apabhransa literally means corrupt, and the grammarians regarded the language as such. But the poets themselves never admitted this and they have called their language, not Apabhramsa but Desi, i.e. of the land.

# 3. Apabhramśa in Sanskrit Dramas

We know that the sixth case-ending 'ho' is a peculiarity of Apabhramsa. In the Sariputraprakarana of Asvaghosha (second century A.D.) we come across a form makkadaho (Sk. markatasua). In the Pancharatra of Bhasa (c. fourth century), the Magadhi put into the mouth of the cowherds contains the nominative and accusative suffix u which is known to be the characteristic of Apabhramsa, e.g. Sadamandalu suyyo (Sk. Satamandalah suryah), Savvam ghoshum viddavanti cholā (Sk. Sarvam ghosham vidravanti chaurah). If scholars doubt the genuineness of these readings, it is only because they hesitate to accept such an ancient date for Anabhramsa. But the history of the language, as traced above, shows, beyond doubt, that the occurrence of Apabhramsa forms in dramas during that period is not at all surprising. The language used by Mathura in the second act of Mrichchhakatika abounds in u and so it may be called the Magadhi Apabhramsa. The Mathura is presumably a person hailing from Mathura, the centre of the western part of the country, and he has obviously imported the tendency of his homeland into the eastern language. The commentators have called the language dhakki which is probably a mistake

for hakki. Mārkaodeya calls it Takki and remarks that Harischandra likes to call this language Apabhranisa which the learned use in their dramas and other compositions. \*\*O\*\* There are sixteen verses in Apabhranisa in Kālidāsa's Vikramoraaiya which can now safely be accepted as early examples of Apabhranisa lyric.

# 4. Apabhramsa Dohās

The earliest poetry in pure Apabhranisa appears to have been produced in the Dohō metre, i.e. couplets of varying measure. In the available Apabhranisa poetry the Dohō verses are more universal and less grammatically regulated than the other forms of poetic compositions. This metre has been adopted by almost all the modern languages of North India, where the medieval saints used it as their favourite vehicle of expression. The Dohō compositions fall into two classes according to their subject-matter, the romantic, and the ascetic. The former class is represented by single verse depicting the sentiment of love, pathos, or heroism. They appear to be mostly the compositions of bards. Examples of these occur in the grammar of Hemachandra.

The latter class is represented by a large number of works composed by Jain and Buddhist saints. Paramappayāsu and Jogasāru of Joindu (sixth century), Pāhuḍā-Dohā of Rāmasimha Muni, Sāvaya-dhamma-Dohā of Devasena (tenth century), and Vairāgyasāra of Suprabhāchārya are some of the best examples of Dohā works in Jain literature. The theme is the spiritual unity of the universe which discountenances all differences of caste and creed. In Devasena's Nayachākra, a Prakrit work on logic, we are told that the work was originally composed in the Dohā metre; but it was subsequently transformd into Gāthās by Māilla-dhavala because a critic remarked that Dohā metre was not suitable for a serious subject like logic. The date of Devasena, as recorded in one of his works. is V. S. 990 (=A. D. 833). It appears that up to his time the learned Pavadītas had not reconciled themselves to the use of the Dohā form of composition.

The Buddhist saints who wrote Doha verses are Tillopäda, Sarahspäda, Kanhapäda and others. Their works are found collected in the Dohākośa, first compiled by Haraprasad Sastri and later re-edited by Dr. Shahidullah and by Dr. P. C. Bagchi. Many more examples have been brought to light by Rāhula Samkrityayana. Their subject-matter may be termed mysticism, showing the same traits as the Jain Dohās mentioned above, as well as the compositions of the later saints like Kabīr, Dādu, and Nānak. The traditional name for the language of these works is 'Sanāhyā Bhāshā,' i.e. Twilight Tongue, which is very significant when we remember that

Apabhramsa forms a link between the older classical languages Sanskrit and Prakrit on the one hand, and the modern languages on the other. <sup>107a</sup> The period of these *Dohā* compositions may be fixed from the sixth to the twelfth centuries A.D.

# 5. Epic Poems

Epics form a very important, well-developed and voluminous part of ancient Indian literature. The same is true of Apabhramsa literature as well. In form and style epic poems in Apabhramsa are as highly polished and conventionalised as the Sanskrit and Prakrit Mahākāvyas. But they possess some very characteristic features. The Kadavaka, consisting of about 8 rhymes in Alillaha or Pajihatikā metre followed by a Ghatta or Duvai verse, is the normal unit of this poetry. This style could easily be recognised as the forerunner of the Chaupai-Dohā style of Hindi poems like the Padmāvata of Jāyasi and the Rāmacharita-Mānasa of Tulasīdāsa. A number of Kadavakas, normally ten to fifteen, constitute a Sandhi or canto which sometimes opens with a Dhruvaka verse, and the metre and the style frequently change in consonance with the movement of the narrative, so as to harmonise with the sentiment to be expressed. The rhetorical qualities of Sanskrit and Prakrit poetry are fully reproduced in Apabhramsa as well.

The subject-matter of the epic poems so far discovered is mostly the lives of the 63 super-men called \$alākā-Purushas (i.e. remarkably great men) in Jainism, the purpose being entertainment as well as social and religious instruction.

The earliest epics available in Apabhramsa are the Paimacharu and Harivamsa Purana of Svayambhudeva, which are the Jain versions of the Ramauana and the Mahabharata, respectively. The former contains 90 Sandhis arranged in five Kandas, the total number of Kadavakas being about 1300, calculated to be equal to 12000 ślokas. The latter contains 112 Sandhis and about 2000 Kadavakas, being equal to 18000 ślokas. In the introductory part of the Harivamsa Purana, the poet admits his indebtedness to Indra. Bharata, Vyāsa, Pingala, Bhāmaha, Dandin, Bāna, Harsha and Chaumuha for the diverse requisites of excellent poetry. His debt to Chaumuha is of particular interest, since it was from him that the poet derived his style of Paddhadia metre with Duvai and Dhruvaka. Obviously Chaumuha was either the originator of this Apabhramsa style or he was the first to make extensive use of it. In a few old verses found prefixed to the Paima-chariu, Chaumuha is praised for his excellent diction, Danti for his charming meaning, and Syavambhū as excelling in both. We also find Chaumuha extolled for his Goggahakahā, and Bhadda for his Goggahana and

Machchhapeha. It appears that the three were the precursors of Svayambhū and they probably wrote the Mahābhārata story partly or fully in Apabhramsa poetry. Unfortunately, their works have not yet been discovered. Svayambhū is also credited with works on Apabhramsa prosody, rhetoric and grammar. 108 Svavambhū left Paima-chariu and Harivamsa Purāna incomplete. but they were ably completed by his worthy son Tribhuvana-Svayambhū, and a few chapters at the end of Harivamsa Purana were added by Yasahkirti about A.D. 1500. Perhaps the greatest Apabhramsa poet so far come to light is Pushpadanta who wrote his Mahapurana, Jasahara-chariu and Nayakumara-chariu at Manyakheta under the patronage of the ministers of the Rashtrakūta Krishna III and his successor. Pushpadanta carries to perfection the possibilities of Apabhramsa as a vehicle of poetry. His charming style, striking figures of speech and occasional double entendres recall the best traditions of classical Sanskrit poetry. In his Mahapurana he has beautifully delineated the lives of the 63 great men, while in the other two works he has narrated the lives of two other religious heroes. The poet himself tells us that his parents were originally Brahmanas and belonged to the Saiva faith, but later on they got converted to Jainism. The poet lived at the court of some prince; but some calamity befell him there which compelled him to undertake the long journey to Manyakheta where his poetic genius was rekindled by Bharata, the minister of king Krishna. In one of the verses prefixed to various sandhis of his Mahāpurāna, the poet makes mention of the ravages of Mānyakheta by the king of Dhara. Obviously, this event is no other than the invasion by Sīvaka II of Dhārā during the reign of the Rāshtrakūta king Khottigadeva, the successor of Krishna III. This event, according to the author of Païyalachchhi-nāma-mālā, took place in V.S 1029 (=A.D. 972), and the mention of it by Pushpadanta proves that his literary activity continued for at least seven years after the completion of his Mahapurana in Saka 887 (=A.D. 965).

The Karakanda-chariu of Kanakämara, admittedly inspired by the poetry of Pushpadanta, is noteworthy for its subject-matter and historical references. In ten sandhis it narrates, in comparatively easy and lucid style, the life of Karakanda who is recognised as a Pratyekabuddha by the Jains and the Buddhists alike. The hero's compaign in the south gives occasion to the description of the Jain caves at Terāpur which are identifiable with the existing caves at Dhārāfiva in the vicinity of Osmānābād, which, according to the details furnished by the poet, may belong to the time of the early Silāhāra princes. The author gives a short account of himself according to which he was a Brahmin of the Chandra-yishi gotra, but

adopted the Digambara Jain faith on account of a feeling of renunciation. The work may be assigned to the tenth century A.D.

The Bhavisayattakohā of Dhanapāla is a poem in twenty-two sandhis, and narrates the life of a merchant who suffered immensely on account of the jealousy of his step-brother. Though there is no evidence to determine the age of the composition, Dr. Hermann Jacobi assigns the work to the tenth century A.D.

Nemināha-chariu of Haribhadra is an Apabhransa poem of him merit. The prominent metre here is Radida as distinguished from the normal Paddhadiā. Only a portion of this work called Saṇakumāra-chariu has been edited and published. It contains 343 Radida verses which constitute verses 443 to 785 of the original. The whole book contains more than 8000 šlokas. The hero of the poem is one of the twelve Chakravartins, and the poet names his teacher as Chandra and mentions the date of his work as V.S. 1216.

Poimasiri-chariu of Dhānila is a poem in four sandhis, and narrates the life of a female devotee to illustrate the evil results of deceifful conduct. Though the editor assigns the work to the twelfth century, the evidence on which he has relied is rather weak.

Kirtilatā of Vidyāpati (fourteenth century) narrates the life of Kirtisimha who was a contemporary of Nawah Ibrahim Shah of Jaunpur. Thus, it is of much historical importance as well. Linguistically, it illustrates the Māgadhī tendencies of Apabhramás, makes use of Raddā and other metres, divides itself into pallavas instead of sandhīs, and thus indicates the advent of modern linguistic tendencies. The epics described above, except the Harivanhā Purāva, have all been critically edited and published.

Pāsanāha-chariu or Pāsapurāņu of Padmakirti, which still remains in manuscript and for the most part critically unexamined, deals with the life of the twenty-third Tirthankara in eighteen sandhis, equal to more than 3300 ślokas. The spiritual precursors of the poet were Chandrasena, Mādhavasena, Jinasena and Padmakirti of the Sena Sangha. He completed the poem, according to his own statement, on the new moon day of Kārttika in V.S. 999 (=A.D. 942).

# 6. Short Stories

Another important and interesting branch of Apabhranisa literature is short stories meant for entertainment as well as moral and religious instruction. We know that the Pāli literature is dominated by tales and legends, such as the Jātakas and Avadānas intended to point a moral. The Jain literature from the earliest time is replete with parables and anecdotes exemplifying religious principles. Ethical works in particular, make frequent mention of

persons who observed the rules in spite of much suffering and thus reaped the reward in this life or the mext. The ethical principle laid down for the monks is that they should observe non-violence and perfect equaminity of body and mind even at the risk of their lives. The laity are recommended to observe the same in a less rigorous form, and to discipline and train themselves gradually for higher spiritual life. Religious instruction was imparted in two ways. Those professing a different faith were sought to be converted by stories revealing the absurdities and incompraities of the other creeds; while those who belonged to the true faith had to be strengthened in the same and persuaded to observe the religious vows and practices by inspiring examples from the past.

The earliest literature of the first kind in Apabhramsa is the Dhamma-Parikkhā of Harishena, who acknowledges his debt to the work of his predecessor Jayarama in Gatha metre. Evidently, Jayarāma's Dharma-Parīkshā was written in Prakrit verses and it became the source of similar works in Apathramsa and Sanskrit Harishena's work is satirical and is of the same kind as the Dhurtākhyāna of Haribhadra Sūri written in Māhārāshtrī Prakrit during the eighth century. But until Javarama's work in Gathas is brought to light and its date is determined, it is difficult to say who was the originator and who the imitator of this style. The Dhamma-Parikkhā of Harishena is composed in eleven sandhis comprising in all 234 Kadavakas, equal to more than 2000 slokas. The poet admits that he was originally a resident of Chitor in Mewad and belonged to the Dhakkada family. He migrated to Achalapura (probably modern Ellichpur in Amraoti District), where he studied metrics and rhetoric, and wrote his magnum opus in A D. 987. As his predecessors in the field of Apabhramsa poetry, he mentions Chaturmukha, Svayambhū, and Pushpadanta. The subject-matter of the poem is didactic, with a number of stories and fables intervening, and is similar to that of the Dharma-Parikshā of Amitagati in Sanskrit composed in A.D. 1014. This latter work is known to bear in its language marked traces of Prakritism, which cannot all be traced to the present work. It may, however, be presumed that Amitagati, when writing his work, had before him the present poem composed a quarter of a century earlier

# E. DRAVIDIAN LANGUAGES AND LITERATURE

#### I. Kannada Literature

With the exception of Tamil, Kannada is the most ancient of the Dravidian languages. The word "Canarese," the Europeanized corrupt form of "Kannada," owes its origin to the early Portuguese

settlers on the West Coast. The word "Kannada" itself is apparently derived from "Karaāṭaka," a popular name for the great Empire of Vijayanagar, or from the more ancient name "Karunāṭau". There are a couple of references to "Karunāṭar" in the second century Tamil classic, the Silappadikāran, and this fact may be taken as a proof that Karnāṭaka started on its independent existence, with its own local variation of the parent Dravidian tongue, nearly two thousand years ago. The word "Kamnaḍa" is construed in various ways—the country of the black soil, the big or the high country, the sweet or fragrant country, etc."

Next to the Telugu and Tamil speaking peoples, the Kannada speaking people are the largest unit among the Dravidians. The vast bulk of the Kannada population is comprised within the geographical boundaries of Mysore, Western Hyderábäd, Kanara, the Dhārwār, Belgaum, and Bijāpur districts of the Bombay State, and a few outlying regions as well. We owe to Nripatunga, a ninth century rhetorician and poet, the following account of the Kannada country and its people:

"Twixt sacred rivers twain it lies— From famed Godävari,
To where the pilgrim rests his eyes
on holy Kåeveri...
The people of that land are skilled
To speak in rhythmic tone;
And quick to grasp a poet's thought,
So kindred to their own.
Not students only, but the folk
Untutored in the schools,
By instinct use and understand
The strict noetic rules. 110

The Jains, Viraśaivas, and Vaishnavas have all enriched Kannada literature, and hence it is often divided into three periods called the Jain, Viraśaiva, and Vaishnava periods respectively. But this is misleading, for the so-called periods overlap considerably and hence this classification is chronologically not of much value. If we take the Kavirdjamārya of Nṛipatunga as our starting-point, for about three centuries (A.D. 850 to A.D. 1150) Jain predominance seems to be clear enough; for the next three centuries, Jain and Viraśaiva writers flourish together; and from A.D. 1450 onwards, Vaishnava authors also are increasingly in evidence, and Kannada literature accordingly gains in length, breadth and depth. Muslim and Christian influences are by no means imperceptible in the literature of recent times, while it is likely that the early Jain period

was itself preceded by a Buddhist period, although no works of that period have come down to us. Buddhism, Sauvism, Vaishnavism, Islam, Christianity—the major world religions, in fact—have all thus played a part in shaping Kannada literature, just as they have played a part in shaping Tamil literature.

A characteristic member of the Dravidian group, Kannada nevertheless owes a good deal to Sanskrit. Its script is not dissimilar to the Tamil-Grantha script, and both ultimately derive from the Asokan Brāhmi script. The Tamil alphabet and the Kannada alphabet differ in certain particulars, e.g. Tamil has no aspirated letters, it has two different letters for the "n" sound and it uses the same symbol for surds and sonants (the two 'p's and two 'b's for instance). Sanskrit seems to have influenced even the pronunciation of the Kannada language, and certain old Dravidian sounds like "l" (as in "Alvar") and strong "r" are no longer current in Kannada. "The chief reason for the differences between the Tamil and Kannada alphabets", says R. Narasimhacharva, "is to be found in the fact that the grammar of the Tamil language was, to a great extent, systematized independently of Sanskrit influence, and that Sanskrit modes of pronunciation being almost unknown to the Tamilians, their alphabet, though originally derived from the same source, was greatly altered so as to suit their peculiar phonetic system. The same independence of Sanskrit influence cannot be claimed for the alphabet of the Kannada language, which has mostly adhered to the alphabetical system of Sanskrit. The same is the case with grammar . . Nevertheless, the grammatical structure of the two languages (Tamil and Kannada) will be found to be essentially similar."111 From this it is natural to conclude, not only that Kannada and Tamil are sister languages, but also that "Kannada was less developed than Tamil when it received the impact of Sanskrit."112 Generally speaking, Kannada writers are apt to incline more towards Sanskrit, though not quite as much as Telugu or Malavalam writers. Many of the Kannada men of letters were good Sanskritists also, and in some respects Kannada can lay claim to be a bridge between Arvan and Dravidian, between the North and the South

A prose work, Vodda-ārādhana, recently discovered, is probaby the earliest of all extant Kannada works. Its author, Sivakotyāchārya, was a Jain, and its prose style has been much praised Like many Jain works, Vodda-ārādhana, too, has a professedly didactic aim. It seems, however, not to be clearly established that Vodda-ārādhana belongs to a period earlier than A.D. 850, the probable date of Kavirājamārga. In any case, these two early

Kannada works must have clearly been preceded by some centuries of literary activity. Kannada, as a distinct literary entity, must have taken shape at least from the time of the earliest inscriptions in that language. The Chikmagalur inscription takes us back to the fifth century, and the Sravana Belgola inscription perhaps belongs to an earlier period still. It is thus reasonable to conclude that there was an early period of Kannada literature extending from at least the fourth or fifth century to the eighth or ninth, when many writers flourished and laud the foundations of the future development of the language and literature; but their works are now totally lost, and it seems unlikely that we shall recover them.

From the very beginning, Kannada literature seems to have enjoyed the patronage of many kings and minor ruling chiefs. Some of these were themselves good scholars and writers. For instance, the author of the Kavirājamārga was the famous Rāshtrakūta king, Amoghavarsha, also known by the name Nripatunga. Among the royal families that patronized Kannada literature, special mention may be made of the Hoysalas, the Räshtrakütas, the Chālukyas, and the kings of Vijayanagar and Mysore. Gold, elephants and other costly presents were given to distinguished poets, and titles like "kavi-chakravarti" were bestowed upon them. Each royal court had generally its own poet, an Astana Vidvan. The Dravidian literatures could hardly have achieved what they have, but for liberal royal patronage all along. Many of the kings who encouraged Kannada poets also likewise encouraged Telugu poets. In fact, the relation between these two literatures has been so intimate that some writers have distinguished themselves equally in both.

The early period of Kannada literature, extending from the fifth to the ninth century, is well reflected in the Kavirdjamārga and in other early works. Nṛipatunga mentions several of these early writers. Of these, Samanta Bhadra seems to have belonged to the sixth century, and to have been a capable Jain controversialist and a widely-travelled man. Another Jain writer, Pūjyapāda, probably belonged to the seventh century, and he seems to have been proficient alike in Kannada and Sanskrit. The third, Kaviparameshṭhi, of whom even less is known than of the others, was perhaps the earliest of them all. Nṛipatunga also mentions such early writers as Udaya, Vimala, Jayabandhu, Durvinita, and Srivijaya; but these are but mere names to us, since their works are lost and are apparently irrecoverable.

Notwithstanding the references to these writers of an early age and the traditions concerning them, the starting point for the Kannada literary historian is Nripatunga's work on Poetics. Kavi-

rājāmārga, which has been mentioned more than once already. Nripatunga was a royal poet, a scholar with a mastery of both Sanskrit and Kannada, and a purist who vehemently deprecated the reckless borrowings from other languages. Kavīrājāmārga contains sentiments as beautiful as they are original. It lays down that a poem, if it is to stand the test of greatness, must deal with nature, and describe the sea and the mountains, the sunrise and the mounrise, the waxing and the waning of the seasons. Other themes of poetry are heroic life, romance, adventure, games and festivities; and, of course, it is the poetic fire that in the final analysis turns the mere themes into imperishable poetry. Nripatunga throughout illustrates his principles by frequent citations, and it is plausible to assume that he was generally guided in his work by Dandin's Sanskrit classic, Kāvyādāráa.

Another early writer, Guṇavarma I, was the author of Sūdraka and Neminātha Purāṇa (also called Harivamsa), and was almost certainly a later contemporary of Nripatunga.

The tenth century brings us to one of the great periods of Kannada literature. It was in this century that the three "gems"—Pampa, Ponna, and Ranna—flourished, and it was in this century that Nāgavarma I wrote the first Kannada treatise on Prosody entitled Chhandombudhi or the "Ocean of Prosody," which is even now reckoned as one of the classics on the subject.

Pampa I, or Adi Pampa, is usually regarded as the greatest Kannada poet. His father, a Brahmin, was converted to the Jain faith; and the son remained a staunch Jain. Pampa appears to have been the court-poet of a minor prince named Arikesari A.D. 941, when Pampa was thirty-nine years old, he composed the two great poems. Adi Purana and Vikramarjuna Vijaya (also called, more popularly, Pampa Bhārata). The former of these is a history of the first Tirthakara, 113 in other words, the first of the brave heroic souls who have crossed the disturbed and muddy sea of human frailty and misery, and reached the shores of unending indefinable peace. Jain chronicles name twenty-four of these Tirthakaras, the last of them being the great Mahāvīra himself. The life-histories of the various Tirthakaras are held in high esteem and reverence by the Jains, much as the story of the various apatāras of Vishnu is held sacred by the Hindus. No doubt, in these Jain Puranas as indeed in all Puranas, fact and fancy, myth and legend, mingle in curious proportions. The first Tirthakara. for instance, is described as the father of Bharata, the king who gave his name to Bharata-varsha, i.e. India. Pampa's Adi Purana tells in beautiful language the story of Rishabha, the first Tirthakara.

and to the Jains it constitutes an Aeneid and Book of Genesis combined.

Ponna, who was Pampa's contemporary, was also a Jain convert. His chief claim to fame is Sānti Purāṇa, the life-history of the sixteenth Tirthakara, who is said to have ruled over Hastināpura and held suzerainty all over India. The third, Ranna, a bangle-seller by caste, commemorated the traditional history of the second Tirthakara in his Ajita Purāṇa. This poem was composed in A.D. 993, and thus brings us almost to the close of the tenth century. A contemporary of Pampa, Ponna, and Ranna, and the patron of the last, was Chāvuṇḍa Rāṇa. He wrote the Chāvuṇḍarāṇa Purāṇa, a comprehensive history of the twenty-four Tirthakaras. It is important both as hagiology and as the first—or almost the first—extant considerable work of prose in the Kannaḍa language. Chāvuṇḍa Rāṇa is also known to fame as the man of vision responsible for the Colossus at Sravana Belgola called Gommateśwara

Pampa, Ponna, and Ranna were preoccupied with Jain tenets. traditions, and interpretations. But they also wrote on other themes. Pampa's Vikramārjuna Vijaya and Ranna's Sāhasa Bhīma Visuug (also called Gada-Yuddha) are both secular poems based on Vvāsa's immortal epic, the Mahābhārata. These are no mere translations or adaptations, but independent poems by virtue of their conception and execution. While the theme is no doubt Vyasa's, there is in Pampa's Vikranariuna Vijaya a greater effort towards simplicity and concentration. This is achieved principally by identifying in the person of Arjuna the fortunes of the Pandava House. Besides Arjuna, Karna and Duryodhana also are very powerfully delineated in Pampa Bhārata According to Pampa, Arjuna alone marries Draupadi, he is the de facto hero of the epic: and he and his wife Subhadra are crowned at the conclusion of the Great War at Hastinapura. While all this makes for greater simplicity in design and clarity in presentation. Pampa's persistent identification of Ariuna with his own prince. Arikesari, produces a jarring note that somewhat detracts from the glory of this poetic symphony. It is worthy of note also that Pampa's love of his country is revealed in a passage like this: "When the breeze from the south touches me, when I hear good words from some one, when sweet music delights my ear, when I see the jasmine flower in full bloom, when I see lovers unite as if they were one soul, and whenever the spring festival is held-O! what shall I say-my mind remembers the Banavāsi land even if I am pierced with goad."114

Ranna too worked on the principle of deliberate limitation. The Gadā-Yuddha is also the Mahābhārata in brief, but a Mahā-

bhārata seen from a single angle, the hostility between Bhīma and Duryodhana. Draupadī is humiliated in Duryodhana's court; she unbraids her tresses and takes the oath that she will not gather them up again till the evil-doers are adequately punished; and Bhīma too declares that he will avenge the immutigable insult to Draupadī. The story rushes precipitately on till Bhīma and Duryodhana meet in the fatal fight with clubs.

With anger-driven blood-shot eyes, and ghastly frowns, Fearful, immense in their aspect, Fronting each other with their beginningless hate, They engaged in the battle of petrifying stares To the four goddesses of East, West, North and South, Bhima and Duryodhana offered due sacrifice, Streaming blood and glowing surging eyes Made the crimson hibiscus of the sacrifice. As if the sun-flushed eastern hill and the western,

flushed with the setting sun— Two vastnesses of pent-up rage— Dashed one against the other in mad consuming hate,

So with their giant maces Bhīma and Duryodhana charged

"This for the pride of your erstwhile victories,
This for the killing of all my brothers,
And this especially for Duḥśāsana, the drinking of his blood".
Taunting Bhima thus, Duryodhana dealt three successive blows.

Taunting Bhima thus, Duryodhana dealt three successive blows.
"This for the lac-house trap, this for the poisoned food,
This for the deceitful game of dice, this for the outrage on

This for the deceitful game of dice, this for the outrage on Draupadi,

And this for your ridiculous plight in the Hall of Mirrors:"

With these taunts, Bhīma drove at Duryodhana's feet, hands,
chest, cheeks and forehead.

When at last Bhīma struck at Duryodhana's vulnerable thigh, He fell aslant and bit the earth, as if even then his anger had not abated:

Like a colossal mountain torn out of the base, Fell the Lord of the Kauravas and breathed his last.

Bhima has fulfilled his vow, and Draupadi braids her tresses up once again. Ranna's Godd-Yuddha is one of the few Indian epics that fulfils the Aristotelian canons of form and concord of parts. Ranna is an adept at exploiting the resources of nomantopoeia, and the mere recitation of his verses often suggests the full amplitude

and roar and thunder of the action. As in the Pampa Bhārata, so in the Gadā-Yuddha, the hero is again and again embarrassingly identified with the poet's own patron, Ahavamalla. But, then, patronage uould demand its "pound of flesh"—and we have no right to complain! 116

### II. Tamil Literature

The Saiva and Vaishnavite revival culminated, as we saw in an earlier chapter,116 in the celebrated Tevaram and Tiruvachakam hymns of the Saiva Samayacharyas on the one hand, and the no less celebrated Näläura Prabandham of the Vaishnava Alvars on the other. The four Navanars flourished in the period between A.D. 600 and A.D. 750, while the twelve Alvars flourished in the period indicated by the extreme limits of A.D. 500 to A.D. 850. After three centuries of such inveterate mystical striving, punctuated by those thousands of rhapsodies of the spirit, Buddhist and Jain influence in the Tamil country declined to almost vanishing point. A period of comparative inactivity set in, and the literary development presented a bleak prospect for a time. No doubt, the Saiva and Vaishnava hymns were still tremendously potent influences, and there were not wanting bhaktas who boldly struck the lyre of devotional or mystical poetry. Some of the Saiva hymns composed during this period were later included in Tiru-isaippa, the ninth of the Tirumurais collected together by Nambi-Andar-Nambi Tiru-isaippa consists of twenty-nine sacred poems, dedicated to various South Indian Saiva temples, and comprises about 300 stanzas The contributors to Tiru-isaippa are Tirumalikai Tevar. Senthanar. Karur Tevar, the tenth century prince Kandar-athithan, Purushothama Nambi, and some others.

One of the poems of Tirumalkai Tevar is a fulsome culogy of siva's divine personality, limb by limb, a form of praise dear to devotees, and somewhat akin to Tiruppānājvar's famous Amalanāthippirān. Beginning with Siva's "lovely feet adorned with the crowns of the worshipping Deva kings". Tirumalikai Tevar proceeds to describe the legs and the navel, and ends with the lotus face and the plaited red hair mattressing the head. Senthanar likewise sings of Siva in picturesque terms:

The lump white crescent, the spreading plait,

The three-fold dagger, the blue neck,

The sparkling eye adorning the beautiful forehead;

and the words of homage continue in strains of melting devotion.

Kandar-āthithan's intensity of devotion is no less striking, for the cry is wrung from his heart:

I cry like the separated calf from its mother!

Pattinathar, author of Koil-nanmanimalai, also belonged to this period-probably to the latter half of the ninth century. His outpourings on the occasion of the death of his mother, coming from a uogi like him, are touchingly human;

When shall I see again the mother

Who bore my burden in her aching limbs for ten tedious months, Nursed me as a child with ambrosial milk

Holding me close with both her affectionate arms?

Pattinathär's fulminations against the tribe of Eve, whose spoilt child he had once been, may sound misogynous to modern ears, but there is a metallic ring in his clear-cut ethical asseverations in Tiruvēkampa-mālai:

Man is a stringed puppet that dances as long as the string is intact.

Nothing is good but the friendship of the good and devotion to God. The rest-wife relations children and all life's vanities-is illusion

Why were these people born, O Ekambara of Kanchipura?-The cantankerous, the evil-minded, the lecherous!

Pattinathar's pupil, Pathira Giriar, exchanged in a mood of renunciation the sceptre for the begging-bowl, and moved from place to place singing divinely intoxicated verses à la Smart's Sona to David or Piers Plowman. This rather lean period in Tamil letters was but the inevitable interregnum dividing the Age of the Nāyanars and the Alvars from the great age of Kamban that was to follow not long afterwards.

De, "Viśākhadatta," BC Law Volume, I, pp 50-57.
 Kerth, SD, p 204

Neim, S.D., p. 209.
 He refers to Višäkhadeva who is very probably to be identified with Višäkhadatta—cf. De. Op. Ct.; p. 57.
 For an appreciation of this play read Devasthali, Introduction to the study of Visakhadatta and his Mudra-Rakshasa.

- 5 Vol III, p. 17
- 6 Konow, ID, p. 86; Kerth, SD, p. 239.
- Bhattanathaswami, IA, XLI, p 141. Keith, SD, pp. 225-6; Konow, ID, p. 83 Hultzsch's view noticed by Keith, SD, p. 225
- 10
- 11 Durgaprasada places him in the middle of the ninth century. Cf Winternitz, GIL, III, p 241 n. 4.
- 12 For these, see Keith, SD. p. 229
- 13 Krishnamacharıar, HCSL, p 641 f
- 14 Pischel quoted by Winternitz, GIL, III, p 241.
  15. This is probably the first play of Rājašekhara according to Keith, SD, p 232, but Winternitz (GIL, III, p. 240) holds just the opposite view, viz. that Rajasekhara must have composed this play after he had made a name by composing his Sanskrit plays For the chronology of Rājasekhara's works in general, see Mirashi, Pathak Comm. Vol., pp. 359-366.
- 16 Also known as Prachandapandava.
- 17 See above, pp 33, 89
  - 18 He is also known as Kshemendra, but not to be identified with the Kashmirian
- poet of that name. For several views about his identity, see Winternitz, GIL, III, p. 249, n 4; also De, NIA, II, pp 267-8 (Ross Comm. Vol., pp. 83-4)
- Peterson, Third Report, pp. 340-2
   For these, see Konow, ID, p 89
- 22 Konow, ID, p 89, Winternitz, GIL, III, p. 242, Keith, SD, p 271.
- 23 Winternitz, GIL, III, pp 244-5
- 24 For a full discussion, see Keith, SD, pp 53-74, also De, IHQ, VII, pp 537-8.
- 25 Cf De Jha Comm Vol. pp 139-44
- 26 Keith, SD, p 56
- 27 SD, p. 185 fn 3 28 JRAS, 1926, pp. 87-8, 90.
- 29 JRAS, 1924, pp 262-5 30 For both Jinasenas, see Velankar, Jinaratnakośa, Vol. I. p. 29 (under Adspurāna)
  - and p 460 (under Harwamiapurāna I)
    31 Keith, HSL, p. 498; Velankar, Jinaratnakoša, p 233.
    32 See NIA, IV, p. 396.

  - 33 Keith, HSL, p 142.
     34 Winternitz, GIL, III. p. 74, n. 4, Keith HSL, p 135.
  - 35 Krishnamachariar, HCSL, p 163
  - 36 HBR, p 310
  - 37 HBR, p 123
- 38 Keith, (HSL, p. 480) tacitly accepts this identity; but De expresses doubt (NIA II, p. 289 n 7, Ross Comm. Vol. p. 85 n. 7). 39 Ayyar, QJMS, XIV, pp. 302-11
- Krishnamachariar, HČSL, p. 326, n. 3; Keith, HSL, p. 97, n 5 and 98
   Winternitz, GIL, III. pp 75, 415, Velankar, Jinaratnakośa, p 185; Krishnama-
- chariar, HCSL, p 169, HSL, p 137 42 Keith, HSL, p 150; Winternitz GIL, III, pp. 43-4; also Buhler translated by Ghate in IA, XLII, pp 29 ff., 137 ff., etc.
- 43 The work is said to have been composed about A.D. 1005-Keith, HSL, p. 151,
- 44 For details and references, see Krishnamachariar, HCSL, pp. 325-6, and 326 n 3 45 See Andhra Patrika, Annual Number (1917-18), p. 224, quoted by Krishnama-
- chariar, HCSL, p 492 and n 1
  46 See Jinaratnakośa, Vol I, p. 387 (Śohhanastuti); and Peterson, Fourth Report,
- p cxxi (Sobhana).
- 47. Peterson, Fourth Report, p. xcu (Mänatunga; author of the Bhayaharastotra). 48 Keith (HSL, p. 215) holds that Siddhasena Diväkara composed his Kalyana-mandira in deliberate imitation of the Bhaktamarastotra. But as this Diväkara flourished between A.D 650 and 750, Manatunga may have to be placed in the first half of the seventh century A.D.
- 49 NIA, II, p 268 (Ross Comm Vol., p. 84).

- 50. HSL, p 98 51. GlL, III, p. 65. 52. HSL, p. 98; also see Krishnamachariar, HCSL, pp 236 n. 3, 169 n. 2, 271 n. 17 and 372 n. 1 for further references.
- Gode, JIH, XIX, pp 312-9.
   Edited by Dr. F. W. Thomas from a Nepalese manuscript of the twelfth century -Keith, HSL, p. 222.
- 55 For quotations from these, see Krishnamachariar, HCSL, pp. 399-401. Winternitz, GlL, III, p. 316 and n 1 (also n. 2), Keith, HSL, p. 273.
- Winternitz, GIL, III, p. 341.
   Peterson, Fourth Report, p. Ixii (Dhanapāla).
- 59. Keith, HSL, p 331.
- 60 This is also called the Dhanapālapanchāsikā. Cf Velankar, Jinaratnakoša, Vol. I, p. 58.
- Oldenberg has adduced analogous cases in the Jataka book. For references, see Keith, HSL, p 332, n 2
   SDar, VI, 336
- 63 Devaditya according to Keith, HSL, p 332, where the legend about the composition and the unfinished state of the work is also given
- 64 Raghavan, NIA, VI, pp. 67-9.
- 65. Cf Yasastılakachampü (NSP), I 17. 66. HSL, p 336.
- 67. Ramavatara Sarma, Kalpadrukośa, Intro, p. XXV
- 68 Bhandarkar, CW, II, p. 71.
- 69 De, NIA, II, pp. 272 and n 2, 3, 4 and 6 (Ross Comm Vol p 88 and n. 2, 3, 4 and 6)
- Winternitz, GIL, III, p. 401 and n 2.
- 71. Belvalkar, SSG, p 91
- 72 It has been necessary to use in this section many technical terms which cannot be adequately translated or explained within the short scope of this chapter. For their full significance the readers are referred to standard works on the subject mentioned in Bibliography
  - 73 Kane, HAL, pp XLI-XCV, Revised 2nd edn pp 125-246. 74 See above, p 115
- 75 V 12-14
- 76 BC. Law Volume, Part I, pp 179-193 77. Cf Devisataks, stanza 104 and commentary thereon (KM, IX, p 30)
- 78 NIA, II, pp 412-419. Nětakaratnakośa forming only a part of Kumbha's Samgitarėja, cf. Raghavan, ABORI, XIV, pp 259-63.
- 79 C K Raja Commemoration Volume, pp 141-152
- 80 JBBRAS, 1935, JUB, 1936
- 81 Keith, HSL, p 511; Winternitz, GIL, III, p 550 For a discussion regarding other works ascribed to this author see De. NIA, II. p. 274 (Ross Comm. Vol., . 90).
- Winternitz, GHL, III, p 550 and n 4, contra, Ketth, HSL, p 511 and De NIA, II, p 274 (Ross Comm Vol p 90).
   Cf. Devasthali, Descriptive Catalogue of Scaskert and Prakrit Manuscripts in the Labrary of the University of Scombay, No. 278, p. 113
- 84 Ray, History of Hindu Chemistry, II, Sanskrit Texts, p 14, Keith, HSL, p 512, Winternitz GIL, III, p 552
- 85 Dikshit, Bhāratiya Jyotisha Śāstra (in Marathi), 2nd ed. pp 229-236, and 312-315
- 86 Dikshit, op. cit, p. 486 and n
- 87 POC. Summaries of Papers, XI, 1943, p. 64 88 R C. Hazra, Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, Dacca, 1940.
- Cf Kane, KHDS, I, pp. 224, 239.
   Festschrift Kane, pp. 405-407.
- 91. Chitrav, Madhyayugina Charitra Kosa sv. Vāchaspats. 92. Also called Tattvavaišāradī
- 93. Read the concluding verses of Bhāmatī
- 94 Dr D. C Bhattacharya gives the date as A D. 1054 (JGJRI, XI, pt 4).

- 95. De, NIA, II, p. 271 and n. 3 (Ross Comm. Vol p. 87 and n. 3).
- Winternitz, GIL, III, p. 466 The same Udayana is also the author of the Lakshanāvali a Vaišeshika work composed in A.D 984 (ibid, p. 474).
- 97 A work in 85 kārikās ascribed to Ādišesha (Patanjali) printed in Pandit, Vol. V, 1871, pp 189 ff, and TSS, No. 12, 1911, is different from the one referred to by Abhinavagupta-cf. Winternitz, GIL, III, p. 446 and n. 3.
- 98. Pah Language and Literature, pp. 34-5. 99 Saddhamma-Samgaha, Ch. 1X
- 100 JPTS, 1886, pp 60, 70 101 JPTS, 1917, p. 2

  - 102 Buddhaghosa, p 77 n. 3.
- 103 PLC, pp. 144-5; CII, III, pp 274 ff. 104 Dipavamsa und Mahāvamsa, p 79; Catalogue, p xiv.
  - 105 PLC, p 162, HIL, II, p 223.
  - 106 See Vol II, pp. 221-3
  - 107 Prakrita-sarvasva, 16 2
- 100 Fractica-sarvosva, 10 2
  107 IP Satri (Bauddha Gán O Dohá, Intr) called thu language Sanāhyā-bhāshā or "wulight language". V Bhattacharya (HQ, TV. 287-286), P C. Bageth (HQ, TV. 389-398) and F. Edgerton (JAOS, 1937 185 f), however, have shown that the correct name is Sendhöbhāshā, meaning "symbolical or intentional speech". Winternitz (HIL, II 383) and De (HBR, I 323), among others, accept this meaning -Ed.
- See above, pp 197, 209
   R S Mugali, The Heritage of Karnataka (1946), p 22.

- 110 E P Rice, Kanarese Literature, p 29
  111 History of Kannada Language (1934), p 56.
  112 Mugali, The Heritage of Karnataka, p. 29
- 113 Written both as Tirthakara and Tirthankara.
- 114 Prof R S Mugali's translation
- 115 For the section on Kannada Literature, I am greatly indebted to Dr S C Nandimath and the late Prof S S Basawanal
- 116 Vol. III. Ch XV. Sec III.

# CHAPTER X

# POLITICAL THEORY, ADMINISTRATIVE ORGANISATION, LAW AND LEGAL INSTITUTIONS

# I. POLITICAL THEORY

The stream of political thought which in the preceding period ran principally along the channels of the late Smritis and the early Purāṇas, as well as Kāmandakā's 'Essence of Polity' (Nītisāra), was continued in the present epoch in the Smriti-commentaries of Medhātithi and Visvariṇa and the later Purāṇas, as well as 'the Nectar of the Sayngs of Polity' (Nītivākīgmita) of the Jain Somadeva (tenth century A.D.). We shall attempt in the present chapter to consider some of the leading political ideas of these works, specially as regards the theory of kingship.

Medhātīthi, while repeating the old Smriti view of the comprehensive scope of rajadharma, brings out clearly the dominance of the king's public functions. Explaining the term rajadharma in the opening verse of Manu's seventh chapter, he takes this to signify the (whole) duty of the king. This duty, he continues, comprises that which relates to visible affairs (drishtartha), such as the six types of foreign policy, and that which is concerned with invisible things (adrishtartha), such as the fire-offering (agnihotra). It is the former, he observes, which are chiefly dealt with in the present place, for these alone are generally known as rayadharma. In other words rajadharma, while equivalent to the Whole Duty of the king, comprises chiefly his public acts, or to put it more generally, is synonymous with Politics Corresponding to this double composition of rajadharma. Medhatithi indicates its twofold source. For he says in the same context, that the duties here described are based not wholly upon the Vedas, but upon other sources as well. Explaining the scope of the latter, he observes, on the authority of a text of Katvavana, that the duties which are not contrary to Dharmasāstra are laid down here Rājadharma, then, has a twofold source. namely, the Vedic and the non-Vedic (Arthasastra), the latter being subordinate to the former

As regards the idea of kingship Viśvarūpa as well as Medhātithi introduces into the Smriti literature a discussion which was started by the early Mimāmsā writers in the field of Vedic ritual.

#### POLITICAL THEORY

This is concerned with the question of eligibility of individuals to the royal title (rajan). These authorities, adopting the strict dogmatic attitude, confined the application of this title to the Kshatriya alone, though they were led by the logic of facts to recognise its extension to non-Kshatrivas in accordance with the maxim of representation. A more logical attitude is adopted by the Smriti writers above mentioned. Thus Viśvarūpa in one place1 quotes Manu<sup>2</sup> to show that the royal title belongs to one who possesses a kingdom, and not to a Kshatriva alone. In another place3 Viśvarūpa, after affirming on the authority of Manu4 and Yājñavalkya5 that the designation rajan belongs to the Kshatriya, adds the qualification that the title to dominion (rājua) belongs not to every Kshatriya, but to one who has the attributes of coronation and so forth. Very similar is the view of Medhatithi.6 For he includes within the connotation of raign any territorial ruler (ianapadesvara), although of non-Kshatriya caste, while on the other hand he excludes Kshatriyas who have not received consecration. Medhātithi's originality consists in his justification of this interpretation. While the use of the term Kshatriya in the text, he argues,7 proves that a Kshatriya alone is eligible to rulership, a substitute is permitted in the Kshatriva's absence, for otherwise the subjects would perish Again he says8 that while according to Manu9 the Kshatriva is to live by bearing arms and weapons, other castes who live by the Kshatriya's occupation are likewise entitled to rulership. For, as is stated by an anonymous (Smriti) text, whoever protects the people is known as king (nripa) and this duty has been ordained for the purpose of ensuring the welfare of the people in general. Manu's use of the generic word pārthīna for king, Medhātithi concludes, makes his teaching applicable not to the Kshatriva alone but to any other territorial ruler. for otherwise the kingdom would not be stable. Medhātithi, therefore, while fixing the stamp of legitimacy upon rulers irrespectively of their Kshatriva caste, bases his view upon the principle that kingship is essential for the security of the State as well as the people.

As regards the mutual relations of the ruler and his people Medhātithi¹o hints at the principle of the king's unlimited executive authority. Here, while explaining Manu's warning against incurring the king's anger, he observes that other men may forgive a fault because of difficulties in placing complaints before the king, but when the king makes up his mind to destroy a man, the latter is surely ruined because the king is all-powerful. Medhātithi, however, is careful to lay down the limitations on the authority of the king's executive edict. The 'law' (dharma) laid down by the king for the people's observance, he says, 'i' refers to the executive arrange-

ment (kāryavyavasthā) that is not contrary to the canon as well as custom. More particularly he observes that the king has no authority over the castes and orders as regards religious matters such as the fire-offering, for otherwise there would arise the occasion for conflict with other Smritis. In the above the author evidently applies the fundamental Smrits principles of the supremacy of the canon and the binding authority of custom to limit the scope of the king's executive edict. Medhātithi likewise discusses the nature of the twofold obligation of protection imposed upon the king by the old Smriti law. The point is fully discussed by him while explaining Manu's text12 promising the reward of heaven to the king who protects those following the Aryan rule of life. Medhātithi's first interpretation distinguishes between the king's contractual and his general obligation of protection. It is proper, we are told, that the king should go to heaven by protecting the poor, the friendless and the learned Brāhmana who pay no taxes and no duties. In the case of others. however, the king, by not performing his obligation, incurs sin, for their protection is purchased by payment of the king's means of subsistence. On the other hand the king attains immunity from sin, but not the reward of heaven, by paying the ransom in the shape of offering protection. This means that the king's contractual obligation is a compulsory (nitya) duty in contrast with his general obligation which is optional (kāmya). This is explicitly supported by the old Smriti argument that taxes are the purchase-money paid to the king for the service of protection. According to Medhatithi's alternative explanation. Manu's text should be understood to refer to fulfilment of the rule regarding the king's livelihood. This simply repeats the old Smriti conception that the king's general obligation of protection is imposed upon him by his distinctive occupation. Another view, quoted by Medhatithi, does away with the distinction between the king's contractual and his general obligation. Dismissing the reference to the king's reward of heaven as a mere declamation, this view maintains that the protection of those who do not contribute to the king's livelihood is likewise fixed by the king's occupation, for these people also form part of the kingdom (which it is the king's obligation to protect). Supporting the above by an argument from analogy, the author observes that artisans plving their craft for a living are made by the king to perform some work in lieu of taxes 13 and similarly the king, engaged in his livelihood in the shape of protection of his subjects, is made by the canon to protect the Aryas as a compulsory duty. Again the author applies the analogy of a householder kindling the sacred fire, who performs obligatory rites not for winning heaven or for any such reward. The king's obligation of protection, in other words, is compulsory since

#### POLITICAL THEORY

it is bound up with his occupation which is imposed upon him by canonical authority. Adding in this context the sanction of political danger to that of spiritual penalty for non-observance of the king's contractual obligation, Medhätithi says: 14 "He who receives taxes and still fails to slay thieves, incurs a double blame, namely in this world the disaffection of his subjects and in the next the loss of heaven: it is but proper that he who receives the taxes and yet fails to give their requital should incur (this twofold) blame".

The old Smriti law from the time of the Dharma-sutras onwards mentions a number of civil rights of individuals which they are entitled to defend by force of arms, if necessary. These rights are explained and amplified by Medhātithi. Construing the relevant verses of Manu<sup>15</sup> as two different sentences. Medhatithi takes the first verse to mean that 'the twice-born classes' may take up arms on all occasions. Medhätithi rejects the contrary interpretation which would by making the two verses a complete sentence confine their scope to the specific occasions mentioned by Manu and no other. This is justified in part by the characteristics of desperadoes (atatāyī) who do not wait for the other party to take up arms. The other argument is based upon the important principle of insufficiency of the State administration to ensure universal security. It may be urged. Medhātithi argues, that one may take up arms when one's religious duties are disturbed and when disorder is produced in evil times in consequence of the king's death, but at other times when the kingdom is well governed the king himself gives protection. To this argument Medhätzthi replies that the king cannot stretch his arms so as to reach every man within his kingdom. There are, he explains, some wicked men who attack the most valiant of the king's officers, but are afraid of persons bearing arms. From this it follows that the people are justified in bearing arms at all times. This is evidently a plea for giving the individuals (specially of the upper classes) the permanent right to carry arms for self-defence. Continuing his argument Medhatithi puts the question whether bearing arms is intended only to strike terror, and he answers it emphatically in the negative. The slayer of a desperado, he observes, is liable neither to punishment by the king nor to penance, and he can kill the latter by all means, either publicly in the presence of other people, or secretly by administering poison and so forth. This obviously gives the individuals the fullest right to self-protection even at the cost of secret murder of their assailants. Finally Medhatithi, while paraphrasing Manu's list of occasions justifying killing of desperadoes, adds that one may take up arms for the protection of his family or property. He also quotes an anonymous view which extends this right to the protection of

others as well on those occasions. One may, Medhātithi observes in the same context, '0 unhestatingly fight for self-defence. The individual's right of self-defence, in other words, extends to the protection of his family and property and, according to one view, to the protection of others as well.

As regards the political rights of individuals Viśwarūpa assumes an attitude which brings him into line with Mahābhārata texts 17 justifying the subject in slaying a tyrant. When the king, we read, 19 is guilty of a grave crime, he should be slain by throwing even a mighty clod of earth against him. For, he argues, the destruction of the army, the revenue and so forth would otherwise be inevitable, as all these have their roots in the king. The people, in other words, are entitled to slay the tyrant in the interest of the State.

It will be seen from the above examples that boldness and originality of political ideas are by no means wanting in the Smriti commentaries of this period. Such is, however, not the case with the thought of Lakshmidhara, author of the oldest known Smriti Digest called Krityakalpataru. We shall deal here with the section of this work dealing with rajadharma (Rajadharmakanda). As regards the origin of kingship, Lakshmidhara 19 quotes Manu's dogma of divine creation of the king out of particles of the eight Regents of the Quarters, so as to make him a superman. With the same mechanical exactitude he quotes?0 the old Smriti texts relating to the nature of kingship. Such are the texts regarding the parity of the king's executive and judicial functions with the attributes of multiple deities and those enjoining the individual's obligation of honouring and obeying the king To the same category belongs his quotation21 of the Ramayana text on the evils of a kingless country The king, then, according to the author, is a superman by virtue of his divine creation, while his functions are comparable with those of various deities. The king's office, again, is the grand safeguard of security and welfare of the people From these conceptions follows the people's obligation of honouring and obeying their ruler As a set-off against the above principles bearing on the king's authority, the author 22 quotes the old Smriti passages enjoining the ruler's obligation of protection by means of the usual sanctions.

Compared with the political ideas of the Smritt-commentators analysed above, those of the late Purianas are singularly wanting in originality. As regards the origin of kingship the legends of creation of the social order in these works<sup>20</sup> involve the principle that the Kshatriya is divinely ordained for the purpose of protection We are moreover specifically told that the Self-existent One created the king out of particles of the gods so that he might inflict chastise-

# POLITICAL THEORY

ment for the protection of all creatures.24 According to Brihaddharma<sup>25</sup> Brahmā created the king's body by taking lordship from Indra, prowess from Agni, cruelty from Yama, good fortune from the Moon, riches from Kubera and goodness from Ramajanardana, and the king alone and no other should be recognised as Indra. Again we read26 that the king assumes different divine forms by virtue of his different functions or attributes. The king then is a multiple deity literally by virtue of his creation out of divine particles by the Highest Derty and metaphorically because of parallelism of his attributes and functions with those of various divinities. In the composite account of the origin and nature of kingship in Vishnudharmottara27, the author first shows, by means of his picture of a 'State of Nature' without a king, how the king's office is the foundation of the institutions of family and property, as well as the grand security of observance of duties by the castes and the safeguard of the people against providential and human calamities. This is accompanied by the author's statement of the doctrine of the king's divinity in the literal sense of the term. The king is born among men by being strengthened with Vishnu's lustre and by bearing the divine attributes on his person. The fundamental importance of kingship in the interest of the people is illustrated by a passage in Garuda<sup>28</sup> which includes a land without a king in a list of places where one should not live.

The above ideas of the king's office and functions are pressed into service in the late Puranas (as in the Smritis) for justifying the obligation of the people towards the ruler. In the extract quoted above29 the Vishnudharmottara observes in the words of a Mahābhārata text30 that the chiefest duty of the people of a certain territory (rāshtra) is the consecration of the king. Again we are told that honouring and obeying the ruler is the divine as well as the human obligation of the people. "When the king is pleased the gods themselves are satisfied and when he is angry the people are filled with anger the king indeed is born because of his high spiritual ment and therefore the whole world submits to the king's command" The king, says Brihaddharma,31 should not be harmed or reviled or slighted or abused, for the gods move about on earth in the form of kings. The same work mentions32 propitiation of the king among the duties of the Vaisva, while it includes33 the act of seeing the king among the householder's daily and periodical duties.

The principle of the king's authority is balanced in the late Puranic theory (as in the theory of the Smritis) by that of the ruber's obligations. How protection is the divine purpose of the Kehatriva's

and the king's creation is told in the stories of their origin mentioned above. The king, according to Brhaddharma,3<sup>34</sup> is a Kshatriya devoted to the protection of the people. According to Vishnudharmottara<sup>56</sup> the king immediately after his selection by the chief men in the State shall take the vow (vorat) that he would protect all of them who are righteous. As in the older thought, this obligation is enforced by the promise of spiritual rewards and the threat of spiritual penalties.<sup>50</sup> Some clauses of positive law in the late Puräṇas (like those in the Smṛitis) reflect the principles of the king's authority and obligation. Agnii'l repeats the penalties for such offences against the king's dignity and authority as violation of the Queen, miswriting the king's edict and mounting the king's conveyance. On the other hand Vishnudharmottara's repeats the ancient. Smṛti clause requiring the king to restore stolen property to owners of all castes.

The late Purana versions30 of the old Mahabharata legend of Vena and his son Prithu throw some light upon the authors' ideas of the nature of the king's office. It must be observed at the outset that these versions are given, not (as in the Mahabharata account) for explaining the origin of kingship, but in the context of genealogical narratives of the Patriarchs, or at the most in answer to questions about the origin of the earth and the mixture of castes Nevertheless we learn from the Matsya and Brihaddharma accounts that the motive for selection of the king (Prithu in the former and Vena in the latter case) was fear of anarchy This of course involves the old Smriti view that the king's office is essential for the security of the people. In the different accounts of Prithu we are told that he bore the mental aspect of Vishnu (Garuda), that Vishnu having consecrated Prithu to universal lordship appointed kings over different orders of beings (Agni), that Prithu was an incarnation of God Vishnu (Brihaddharma), and that he was Vishnu in human form (Vishnudharmottara). This involves the doctrine that the first legitimate king (or universal ruler) was created by the great God Vishnu and was His human incarnation. The king, then, derives his authority not only from his divine creation, but also and above all from his divine personality as a representative of Vishnu. On the other hand the story of the remonstrance of the sages addressed to the tyrant Vena implies the doctrine of supremacy of Justice (or Righteousness) or else of canonical injunctions over the king

The Nitwākyāmṛita of the Jain monk Somadeva Sūri announces itself as a manual of instruction to kings and others on the subject of general morals including statecraft. The author's political thought bears little trace of his Jain beliefs and principles,

#### POLITICAL THRORY

but on the contrary is inspired throughout by the old Smriti-Arthassistra category of four sciences (namely, 'the Sacred Canon', 'Philosophy', 'Economics' and 'Politics') which he aptly designates as 'the royal sciences'. Explaining the place of 'the Sacred Canon' (troyi) in this list he says, 'thin words recalling Kautilya, that the castes and orders are fixed in their duties and are dissuaded from their opposites through it, and that both the king and the people attain the threefold end by avoiding confusion of their distinctive duties. This repeats the old and fundamental Smriti principle that Society is an association for the complete fulfilment of the individual in accordance with the law of his appointed duties and that the source of this law is the Sacred Canon.

As regards the nature of kingship Somadeva in the first place repeats the complex view of the king's origin and office found in Manu-smrtti and other works. The king, we read, is a great deity and bows to none else except to his superiors.42 Again we are told43 that all the Regents of the Quarters attend upon the king who is therefore described as the best of his class. In another place the author exalts the king to the level of the three Highest Deities of the Brahmanical pantheon. The king, we read,44 becomes Brahmā in his childhood when as a student he resides in his preceptor's household and studies the sciences; he becomes Vishnu when after attaining sovereignty and receiving the ceremonial initiation at his consecration he attracts the love of his subjects by his qualities; and he becomes Siva when with increased strength and with the possession of the highest authority he sets about extirpating thorns of the State and becomes a conqueror. Elsewhere Somadeva, applying the old conception of the supremacy of righteousness, distinguishes between the consequences of the king's attitude towards this vital principle. When the king is unrighteous, every one else becomes the same.45 But when the king justly protects his subjects, all quarters fulfil the desires of people, the rains fall in time, and all beings live in peace.46 The king in this sense is the cause of time.

As a corollary of his view of the king's authority Somadeva, like the authors of the Brahmanical Smritis, enjoins upon the people the obligation of honouring and obeying their ruler.<sup>47</sup> Repeating the Smriti view of the king's obligation towards his people the author further observes<sup>40</sup> that protection is the duty of the Kshatriya and that the king's duty consists in cherishing the good and chastising the wicked. Protection, indeed, is the supreme and distinctive obligation of the ruler. He is no king who fails in his duty of protection:<sup>40</sup> he king's dharma does not consist in shaving

the hair, wearing matted locks and so forth. Following the same Smritt authority Somadeva' enforces the king's obligation of protection by the promise of spiritual rewards. On the other hand the author, probably under the influence of the Jain doctrine of ahimsā, so far from repeating the advanced Smriti ideas of resistance against the evil ruler, resigns himself passively to the latter's acts. The king's wrong-doing, he says, 1 like the ocean's crossing the shores, the Sun's causing darkness and the mother's devouring her own children, is a characteristic of the Iron Age.

# II ADMINISTRATIVE ORGANISATION—NORTH INDIA

The Pratiharas were the most dominant political power in North India in the latter part of the ninth and the beginning of the tenth century A.D. In their stone records, they ordinarily assumed the imperial title of mahārājādhirāja, though in their copper-plate inscriptions they usually chose to be called by the more modest style of mahārāja. The territory under the direct administration of these emperors was divided into the traditional bhuktis (provinces), subdivided into mandalas (districts), which were further split up into vishuyas. Among the officers of the central government mentioned by name in their records are the dandapāsika (police officer), mahāpratihāra (chief of the palace guards), dandanāyaka (general), and baladhikrita (commander of forces). A remarkable inscription of A D. 876<sup>2</sup> shows how the affairs of Gwalior (and probably of other important cities as well) were conducted in the time of Bhoja I. A certain Alla was appointed by the Emperor as the officer in charge of the fort (kottapāla), while Tattaka was commander of the forces (balādhikrita), and a Board consisting of two śreshthis (guildpresidents) and one sarthavaha (caravan-leader) was apparently entrusted with the civil affairs of the town. Not only then was the civil administration of the town separated from the military, but further, the command of the fort was distinct (no doubt, for reasons of security) from that of the troops stationed thereabout. The concluding lines of the record give us some further indications of the character of the civil administration. Here we read that the whole town (sakalasthāna) made a gift of land in two specified villages which were in its own possession (svabhukti). It would therefore appear that besides the town executive just mentioned, there was a town Council (or Assembly) which owned some adjoining villages The description of the donated land as being measured by the imperial cubits (parameśvariya-hasta) suggests that the official standard was used by the town authorities for the survey of lands in their possession. In the above record, Alla is mentioned as guardian of the fort by Bhoja I's appointment. From another inscription

#### POLITICAL THEORY

of the same reign 3 we learn that Alla's father was born in a Brāhmaṇa family and was appointed 'Warden of the Marches' (maryādā-dhurya) by Emperor Rāmabhadra. Afterwards Alla succeeded to this office and was further appointed guardian of the fort by Bhoja I. This proves that Brāhmaṇas at that time sometimes adopted a military career and that offices went by hereditary succession.

Outside the territory directly governed by the Emperor lay the tracts ruled by chiefs belonging to various clans, such as the Chahamanas, the Tomaras, the Chapas, the Chalukyas, and the Pratiharas. There were besides the great feudatory families like the Chandellas and the Paramaras who were destined for a long and independent career as ruling powers after the fall of the Pratiharas. What is more, we find the donated village in two records of A.D. 893 and 899. 4 described as belonging to a group of eighty-four villages. This was exactly the standard size of the clan-chief's estate in mediaeval Raiputana. In the light of the above facts it is possible to trace back the type of clan-monarchies, as they have been called by Baden-Powell, at least to the period of the Imperial Pratiharas of Kanauj The administration of the Pratihara feudatories possessed the usual complement of officers known to Northern India from older times. The list of persons receiving information of the donor's grant in the record of A.D 893, mentioned above, consists of the raja (prince), the rājanyas (nobles), the rājasthānījas (vicerovs), the uparikas (governors) the amatuas (ministers), and the dandapasikas (police officers) Another record of a feudatory chief, mentioned above, refers to a sandhivigrahika (minister of foreign affairs) as the writer of the charter From the well-known Siyadoni inscription: 5 we learn that this town was in possession of chiefs bearing the lofty title maharaiadhiraia in the tenth and eleventh centuries AD. We have some hints of the policy of the imperial government in keeping the feudatories in check In the two records of A D. 893 and 899, referred to above, the grant of lands by the donor required the approval of an individual described as tantrapala of the reigning emperor. Probably the tantrapāla held an office similar to that of the Political Agent in an Indian State during the British rule. The grant by Mahendrapüla II of a village in the holding of a certain talavargika in A.D. 946 probably points to the Emperor's right of alienating lands in the possession of the smaller feudatories. Nevertheless we find even in the reign of Mahendrapāla I reference to a fight between two mahāsāmantas in a memorial tablet of V.S. 960. The decline of the Imperial Pratīhāra power gave the opportunity to many of the clans-the Kachchhapaghātas of Gwālior, the Chandellas of Jejākabhukti, the Haihavas of Dāhala, the Paramāras of Mālwā, and so forth-to assert their virtual independence.

The contemporary Arab observers were greatly impressed with the military strength of the Imperial Pratihāras whom they called Ba'ūrah and kings of Jurz.<sup>56</sup> What concerns us here is to note the high tribute paid by one of them to the efficiency of the Pratihāra administration. "There is no country in India," says Mas'ūdī,<sup>57</sup> "more safe from robbers."

By far the most important of the dynasties of Northern India contemporaneous with the Imperial Pratiharas were the Palas of Bengal, their rivals for the prize of empire. The Pala monarchy was distinguished from nearly all other governments of this period by the peculiar circumstances of its origin. It was to stem the tide of anarchy that Gopala, the founder of the line, was called to the throne by the prakritis, meaning probably the leading chiefs.58 Such a momentous beginning failed to lay the foundation of a truly constitutional monarchy in ancient Bengal, probably because there was no permanent and regularly constituted Council of Ministers (or Assembly of the People) at that time In the later records of the Palas, their government is wholly assimilated to the pattern of a personal monarchy. and there is no question of any constitutional restraint upon the king's authority. The Palas from the first assumed the usual imporial title of parameśvara paramabhattāraka mahārājādhirāja, for which the precedent had been set by the Imperial Guptas in their North Bengal inscriptions. As regards the offices of the central government, a mantri is mentioned only in later Pala inscriptions belonging to the times of Mahīpāla I, Vigrahapāla III, and Nayapāla. But we have the record<sup>59</sup> of a distinguished Brahmana family which furnished a succession of what can only be called Chief Ministers from the time of Dharmapāla to that of Nārāyaṇapāla. Making due allowance for evident exaggeration in the claims of these ministers, we may conclude that they exercised a commanding influence on the Early Palas. But this influence was due entirely to their personal capacity, and not to the constitutional status of the office in question. From the list of officials given in the formula of the Pala land-grants. we can infer that the central government of the early kings comprised a number of Departments. These Departments with the officials belonging to each may be enumerated as follows:-Finance (shashthadhikrita, tarika, tarapati, and śaulkika), Police (dandaśakti, dandapāśika, and chauroddharaņika), Army and Navy (senāpati, gaulmika, nāvādhyaksha, and balādhyaksha). Besides, there were executive officers with functions imperfectly known (rājāmātya, dauhsādhasādhanika, dūta, khola, gamāgamika, abhitvaramāna, tadāyuktaka, and viniyuktaka), as well as superintendents (adhyakshas) of the royal herds and studs. The later records point to the creation of new officers representing the Departments of Finance (pramatri). Police (dan-

#### POLITICAL THEORY

dika), Justice (dåssparådhika), Army (pröntapila, koṭṭapila, and perhaps khaṇḍaraksha), besides the more indefinite śarabhaṅga, kshetrapa, and so forth. Some names like senāpati, bhogapati, shashhādhikrita, and daṇḍaśakti, on the other hand, drop out of the picture altogether. The later inscriptions testify to the creation of a whole set of High Imperial officers of the type known to the Imperial Guptas. Such are the mahāsāndhivigrahika (minister of Foreign Affairs), mahākahaṇḍalika (Chief Accounts Ofher), mahākaṣnāpati (Commander-in-Chief), Mahādaṇḍanāyaka (Chief Commander of forces?), mahākarītāķritika, maḥādauḥsādhasādhanika, and mahākumārāmātya (three classes of executive officers).

Among the dignitaries mentioned in the formulas of the Pāla land-grants are included the uparika, the vishayapati, the vishayariyaquahārins (comprising the jiyeshthakāyastha or leading scribe and the mahāmahattaras, mahattamas, and mahattaras who were elders of three grades), as well as the dāšaqrāmika (lord of ten villages), and the prāmapati (village headman). The uparikas and the vishayapatis were respectively in charge of provinces (bhuktis) and districts (vishayas) into which the Pāla kingdom is known from other records to have been divided for administrative purposes. The office of dāšaqrāmila seems to show that the unit of local administration known to Manu and the Mahābhārata© existed in Bengal at this period The vishayavyavahārins suggest a body of leading householders of the district. The grāmapat points to the continuance of the traditional village administration under a headman 61

In the ninth century Kāmarūpa was ruled by kings of the line of Salastambha who are commemorated by a number of inscriptions one of which bears the date corresponding to A.D. 829. The kings adopted the usual imperial title of maharajadhiraja parameśvara paramabhattāraka, or more shortly mahārājādhirāja. Though the succession to the throne was usually hereditary in the male line. we have a remarkable instance62 of two Princes Chakra and Arathi being passed over in favour of the latter's son for the offence of disregarding the opinion of their elders. Among the chief officers of State are mentioned a mahāsainuapati, a mahādvārādhipatua, a mahāpratiliāra, a mahāmātya, a Brāhmaņādhikāra, and a number of baladhyakshas. The mahasainyapati and the baladhyaksha may be identified respectively with mahābalādhikrita and balādhikrita of the Gupta records, while the mahapratihara is an old Gupta official title. The mahāmātua probably stood at the head of the civil administration, while the mahasainyapati and baladhyaksha represented the military chief and his assistants. From the description of the donated land in one of the records, it appears that the kingdom

was divided into the usual vishayas. The same record refers to rural people headed by the vishayakaranas and the vyavahārikas, but the precise nature of their functions is unknown.

We can form some idea of the general characteristics and tendencies of administration in Käshmır during this period from Kalhana's account. The succession to the throne was by hereditary descent, subject to breaks caused by usurpation and the like. The accession of Yasaskara (A.D. 939) after the extinction of the Utpala line was a striking exception to the general rule. For Yasaskara was elected by an assembly of Brahmanas,63 But this revolution was barren of constitutional results like the still more famous revolution in Bengal in the shape of Gopala's election to the throne. As regards the organisation of the administration, we find Lalitaditya, the greatest king of Kashmir, being credited in the Rajatarangina64 with the creation of five new offices (karmasthānas) over and above the eighteen older offices attributed to the semi-legendary king Jalauka 65. The five offices were those of mahapratihara, mahisändhıvıgrahıka, mahäsvasäla, mahäbhändägarıka, and mahäsādhanabhāga Of these, the first two, known from Gupta times, mean respectively the Chief of the Palace Guards, and the Minister of Foreign Affairs, while the last three probably mean Chief Officer of Cavalry, Chief Treasurer, and Chief Executive Officer respectively. Other State offices are incidentally referred to by Kalhana in the course of his description of the subsequent reigns. Some of these like nagarādhīpa (Prefect of the city), pratīhāra (Chief of palace guards), dandanāyaka (general), and rāyasthānīya (viceroy?) had their counterparts in the kingdoms of the plains C6 Common to both again was the akshapatala (accounts office), although the ekāngas of the Rānatarangmi, forming a sort of military police attached to the same, are unknown elsewhere. Other offices like those of the padagra (revenue collector?), the dvarapati (commander of the frontier passes), the mandalesa (governor), and the kampaneśa (commander-in-chief) are more or less peculiar to Kashmir.67

Kalhana has preserved<sup>06</sup> anecdotes of two well-known kings, Chandrāpīķla and Yaśaskara, testifying to the exceptional wisdom and equity of their judicial decisions. Incidentally we have in these examples a concrete illustration of the well-known Smrjiti rule requiring the king personally to look after the administration of justice. The interest that the Kāshmir kings took in works of public utility is illustrated by Kalhana's remarkable account<sup>60</sup> of the extensive draininge and irrigation works carried into effect by an exceptionally able officer called Suyya in the reign of Avantivarman (A.D. 855/e-833). The history of financial administration, on the

# POLITICAL THEORY

other hand, is on the whole a dreary record of unjust exactions inflicted by a succession of tyrants.<sup>70</sup>

# III. ADMINISTRATIVE ORGANISATION-SOUTH INDIA

The Rāshtrakūtas of Mānyakheta were the heirs of the Chālukyas of Vātāpi ın the imperial sovereignty of the Deccan. Though the Rashtrakutas were at first content with the feudatory title of mahāsāmantādhipati, they afterwards adopted full imperial titles. Next to the king in dignity, if not in authority, stood the Crown Prince. In contrast with their successors, the Chālukyas of Kalyāni, the Queens and Princesses of the Räshtraküta line hardly exercised any political influence. We have only one record71 of a Queen granting a village on her own authority. Among the high officers of State are mentioned those bearing the titles of mahasandhivigrahika (Minister of Foreign Affairs), bhandagarika (Treasurer), balädhikrita, dandanäyaka, and mahäprachandadandanäyaka (three grades of military officers) and the officer connected with the court of justice. One record72 mentions a mahāsāndhivigrahika as being the son of a balādhikrita, which indicates a tendency towards the selection of high officials by hereditary descent.

The structure of local government under the Rashtrakūtas partook of the regional variety of their empire. In Mahārāshtra and South Gujarat the donated villages are often described as lying within groups of 12, 24, and 84, while sometimes such a village is located within a bhukti The numerical groups are reminiscent of the typical clan-chief's estate and its sub-divisions to which reference has been made above The bhukti is the old administrative division known from the Gupta times. In the Kannada region, on the other hand, the villages are included in groups having larger or smaller numerical endings 73 These figures, as Fleet74 pointed out long ago, refer to the real or supposed number of villages comprised within the groups The policy of the central government often allowed combination of the larger and smaller divisions under the same officer We also hear of separate officers (nal-gavundas. translated as county-sheriffs) in charge of smaller groups of 300 and the like We have reasons to think that the office of the countyganunda was one of high authority and dignity. In one record 75 the county-gavunda in charge of two groups of 300 each bears the title of dharmamahārāja known to the Early Pallava and Kadamba kings, and he expressly reserves for his own share a fixed revenue along with the king's share, while granting some lands to a temple. The county-gavunda, either singly or jointly with other gavundas, could endow lands, transfer revenues, and grant remissions for pious objects.76

The machinery of town and village administration under the Räshtraküţas was as varied as that of the administration of the provinces and districts. In North Konkan, which was ruled by the Silähāra feudatories of the Räshtraküţas, the towns were in charge of purapatis or nagarapatis (Town Prefects). In the Kannada tract the towns were ruled by ur-gāvuṣḍas (sherifis). In Mahārāshirta and South Gujarāt the villages had their headmen called grāma-tāṭas, the number of these in a single village being sometimes as many as six or twelve. The By the side of the headman there was the group of mahātāras (elders) with an executive board bearing the title of adhātārins. To in the Kannada area the villages had their bodies of mahājānas, who not only attested gifts by private individuals and received assignments of local taxes from provincial and district offerers, but also made grants of land for pious purooses 70 to the state of the propus purooses 70 to the state of the provincial and district offerers, but also made grants of land for pious purooses 70 to the state of the provincial and district offerers, but also made grants of land for pious purooses 70 to the state of the provincial and the provinci

The feudatories of the Räshtrakütas constituted an important factor in the State administration. The great feudatory families like the Gangas of Gangavadi 96000 were invested with military commands, and they fought wars on behalf of their paramount sovereign. The court and administration of the great feudatories were modelled on those of the paramount power Thus the Rashtrakūtas of Gujarat who bore the title of mahasamantadhipats had on their staff, as we learn from the formula of their land-grants, the sandhivigrahika, the rāshtrapati, the vishayapati, the grāmakūta, the niyuktaka, and the yukta,-a sandhivigrahika (or mahasandhivigrahika) being mentioned as usual as the writer of charters Nevertheless the status of the feudatories must have differed greatly according to their importance. While the higher class could assign taxes and alienate lands without the consent of the paramount power.80 the lower grades had to submit to alienations of their lands at the orders of the ruling sovereign or his ministers 81 The semiindependent position of the great feudatories is expressed by the conventional phrases indicative of their rule which differentiate it at once from the rule of the paramount Emperor and the government of mere State officials 82

The administration of the Eastern Châlukyas of Vengi, whose rule, beginning before the Rāshṭrakūṭas, survived their downfall, has some interesting features. Among their high dignitaries of State are mentioned, besides the yuvarēja (Crown Prince) and the senānī (Commander-in-Chief) known to other dynasties, a body of five ministers and the kaṭakūdhīśa (Superintendent of the Royal Camp). The provinces were called vishayas and the leading member (perhaps the governor) had the title of vāsḥrakūṭa. We have some glimpses into the working of the village administration under

### POLITICAL THEORY

the rule of this dynasty. In one case<sup>93</sup> the king is said to have granted the office of grāmakūja in perpetuity to an individual. This proves that the village headman, at least in some cases, could be nominated by the king. Another record<sup>24</sup> states that the mahājanas of a village elected the members of a Brāmaṣa family on the Committee of five (pāscha-pāra), because of their eloquence in committee assemblies. From this it may be inferred that the Vengi country under the Eastern Chālukyas, like the Choļa Empire in later times, knew self-governing village assemblies with elected committees for the transaction of business.

Few details have been preserved of the administration of the Pandya kings in the first period of their ascendancy (from the beginning of the seventh to that of the tenth century A.D.). There are, however, clear indications of the existence of a well-organised government under their rule. A distinguished family of the time of the Early Pandya king Jatila Parantaka (c. A.D. 765-815) furnished a number of high officials with the titles uttaramantri (Prime Minister) and mahāsāmanta to the State service. We hear, besides, of officers for executing the king's orders for a mous gift as well as of other revenue officers. Reference is made to the senapati (general), while other records mention an officer in charge of elephants (matangajādhuaksha) as well as troops in the service of the king or other leaders.85 Not only therefore was the army in charge of the supreme general, but there were separate commands for its different branches, while the king as well as other leaders maintained troops in their service. The lowest unit of the local administration was the gramam (village) and a number of these formed the kurram or nadu sometimes Sanskritized into rashtra. In the working of the village administration the assembly (sabhā or ur) played an important part. Such was the reputation of these bodies for integrity and efficiency, that kings often placed permanent endowments of gold coins in their hands for meeting the expenses of worship in temples out of the interest accruing therefrom at specified rates.86 Again, the body of temple servants and the representatives of the village assemblies were sometimes jointly constituted as trustees for the proper administration of the temple funds 87 The assembly also owned lands which could be granted by the great men of the village, and its approval was necessary when a Brahmana donee of a village granted lands to his kinsmen. 88 From a record of A.D. 80089 we learn that the assembly used to meet at a stated hour in a fixed public place. According to the rules framed by the assembly on this occasion, it was to be open to all land-owners, but only those who had a certain property qualification along with the prescribed intellectual and moral attainments

were to take part in its deliberations. Only those possessing the requisite qualifications were to be admitted to the committees (vārijams) of the assembly. This important record proves that self-governing village assemblies with elected executive committees, such as can be traced more fully in records of the time of the Chola Parāntaka I, existed in the Pāṇḍya Kingdom about a century earlier.

The administration of the early Imperial Cholas assumed a high degree of complexity with the march of time. A record of the reign of Sundara Cholago points to a relatively simple administrative machinery and procedure for executing the king's order for a pious grant of land. The king's oral order was first communicated by the proper executive officer to the local authorities. Afterwards the record of the transaction was drawn up and attested by a number of witnesses who were either local magnates, or government officers. Far more complex is the process indicated in the larger Leiden plates of Rajaraja Iot recording the Emperor's grant of a village to a Buddhist shrine. Here the king's order is successively committed to writing by the proper official, signed by four Chief Secretaries, and ordered to be entered in the Accounts Register by a Secretary and arbitrators. The entry is made by four officers of the Tax Department and three other officials called 'maintainers of tax system'. Then a Superintendent and five other officials are deputed for the marking of the donated village Finally, the royal order is sent to the Assembly (nattar) of the district to present themselves on the spot and to draw up and grant the deed of assignment to the donee. The advanced organisation of the Chola Empire is illustrated by the fact that a general survey of lands with a record of rights was carried out about the middle of Rājarāja I's reign, while fresh surveys were undertaken from time to time thereafter Cases were decided by the judge with the help of learned Brahmanas at the dharmasana (probably meaning the king's court)

The lowest unit of the local administration was the self-governing village of which there were two principal types The first type had an assembly called the ur and an executive body called the dlunganam (sometimes shortened into ganam). The second type, which was specially represented by villages of Brāhmanas, had an assembly called the sabhā and various committees (vāriyams) of the same to carry out its executive work. The working of this second type is best illustrated by some records of the reign of Parāntaka I relating to the Brāhmana village of Uttaramerur. At first the sabhā of this village by a resolution (vyavasthā) fixed the mode of appointment (by a mixed method of lot and election) to its five executive

### POLITICAL THEORY

committees. Shortly afterwards, the sabhā adopted another resolution amending the rules of election. After some time the sabhā, by a fresh vyavasthā, arranged for appointment of a committee for assaying gold for the village people.92 It was to consist of experts to be chosen by lot from those who paid taxes and lived in different quarters of the village. It was to be responsible to the Tanks and Annual Committees and (unlike the sabhā and its committees) was to receive a monthly remuneration. It is reasonable to think that the above method of entrusting executive work to elected committees was followed by other subhas as well. The subhas exercised a wide range of powers. They kept their own records relating to the rights of the villagers They decided disputes that did not fall within the jurisdiction of other groups. They granted lands for maintenance of services and sacred teaching in the temples. They founded and maintained hospitals and took charge of all charitable endowments in the village. They controlled a number of taxes which they could assign or remit at their pleasure They had their own staff of officials such as the madhyastha, who assisted in the proceedings of the assembly without sharing in its deliberations.93

## IV LAW AND LEGAL INSTITUTIONS

The period from A.D. 750 to 1000 is definitely associated with the works of the great Smriti commentators and makers of Digests in place of the metrical Smritis The change, as already observed. 94 marks the advent of a new stage—the critical in place of the constructive—in the history of Hindu Jurisprudence Among these famous Smriti commentators Medhatithi and Viśvarūpa, who wrote commentaries on Manu and Yājāavalkya respectively, deserve special notice. Reference has also to be made to the Smritisamgraha, a Digest by an unnamed author.9

### 1. Viśvarūpa

Viśvarūpa's opinion on the law of partition and inheritance is marked by resemblances and differences with Vijñāneśvara's thought. He anticipates Vijñāneśvara in holding that ownership does not arise for the first time on partition, but that partition takes place of what is already jointly owned. But, unlike Vijñāneśvara, he interprets Yājñavalkya<sup>50</sup> to mean that the father, distributing his property in his lifetime, has absolute discretion in giving equal or unequal shares to the sons. Again, he takes Yājñavalkya<sup>57</sup> to imply that the father, giving equal shares to the sons in the case just mentioned, shall allow the husband's share to his wives, as also to the widows of his pre-deceased sons and grandsons who have not been provided with stridhana. Viiñaneśvars. on the other hand.

would take the text in its literal sense to apply to the father's own wives alone. Similarly Viśvarūpa understands Yājñavalkya98 to mean that what a man acquires by himself, without detriment to his father's interest, as well as a nuptial present and what he gets as present from a friend, shall not be shared by him with his co-parceners. He also takes Yājñavalkya99 to mean that what was gained by learning shall not be given to the co-parceners. These views differ completely from those of Vijnanesvara. In the case of a man without a son. Yāiñavalkva100 mentions the order of succession as follows:--wife, daughters, both parents, brothers and their sons, etc. Commenting on these passages Viśvarūpa says that the wife shall succeed if she were pregnant at the time of her husband's death. and the daughter shall do so if she was an "appointed" daughter. This is quite different from the view of Vijnanesvara who would allow the widow to succeed without any restriction save that of chastity, and the daughters to do so without any qualification save that the unmarried has precedence over the married, and the unprovided over the endowed daughter.

### 2. Medhātithi

Passing to the views of Medhātithi, we may first notice his statements on the constitution and functions of the courts of justice. Referring to the members of the king's court, Medhatithi 101 shows by a concrete example that the Brahmanas assisting the king have to be versed in polity, while he quotes an alternative view to the effect that, whereas the mantris (counsellors) should have knowledge of the details of the case, the Brahmanas should have the quality of impartiality. More important than the above is the fact that Medhātithi extends membership of the court in special cases to other parties as well. For he says:102 "Where the parties, e.g. traders, cultivators, and cattle-breeders belong to the same profession, and where other persons belonging to this profession feel that they would be affected by this decision, they are entitled to take part in the investigation."103 In the same context Medhatithi throws an interesting light on the nature of the hierarchy of courts. Taking Nārada104 as his text, he defines kula as 'the body of relatives', sreni as 'a body of traders and others following the same profession', ganas as 'persons who always move about in groups', and unlike srenis act collectively. He also takes 'an authorised person' to mean 'the Brahmana learned in the Vedas.' It follows from the above that the srevis corresponded to trade- and craft-guilds, and the ganas to wider and more closely knit Associations. The family courts. Medhātithi goes on, through fear of relations do not always exercise a check upon persons deviating from the right path. Hence

### POLITICAL THEORY

a party not having confidence in them is entitled to carry his case to the Guilds. The Guilds are very jealous of their independence; in fact they take care not to let any matter within their purview go before the king, lest the king's officers should take the opportunity to interfere with their work. It is their practice to take sureties for satisfaction of judgment from both parties at the beginning of the suit, the surety being liable to a fine in the case of his party not accepting the decision. The Associations investigate cases by themselves, and they appoint committees (upasad) for enforcing their decision. Their practice of collective action makes them dreaded by all. The king, because of his great power, is superior to all other courts, so that a case decided by him cannot be re-opened. From the above discussion Medhātithi draws the important conclusion that the other courts ("Brahmanas and others") are entitled to pronounce judgments, though the king alone has the right of inflicting punishment. Medhātithi takes this opportunity to point out the essential difference between the standpoints of the king and other authorities in judicial trials. The motive of the king, he says, in looking into cases is the proper administration of his kingdom, while that of others lies only in settling doubtful points for the benefit of the people. In another context Medhatithi 106 explains the difference between the spirit of the king's executive and judicial administration. "When he is seated upon his royal throne, the king regards wealth (artha) as the most important matter even in preference to morality (dharma). But when he is engaged in deciding suits, he regards morality as the most important thing."

The rationale of judicial proceedings consists, according to Medhatithi 106, in ensuring the immunity of the people from seen and unseen troubles along with preservation of the kingdom which would otherwise be destroyed. In this we have a remarkable illustration of the Smriti view of the identity of interests of the king and his subjects. Medhātīthi's views on various points of judicial procedure treated by the older authors indicate the remarkable independence of his thought, combined with good sense and love of fair-play. Dealing with Manu's rule requiring the king to take up cases of suitors in the order of their respective castes, Medhātithi observes: "This order of investigation based upon castes is to be observed only when the troubles of all the suitors are of the same degree; when, on the other hand, the business of the lower caste is very urgent or very important, then it should be taken up first." Medhatithi justifies this rule on the remarkable ground that the public interest overrides the written text. (Salus populi est suprema lex). For he says: "The investigation of cases is for the purpose of maintaining

semigraba, the paternal grandmother takes the property after the mother and before the father—a view followed afterwards by Dhāreśvara. Finally the Smjtisanigraha allows the widow of a separated co-parcener without sons to succeed only if she submits to nijoga under the instructions of the elders. This doctrine which was destined to be vigorously opposed by Vijfāneśvara is interesting as marking a mile-stone on the road to the childless widow's acquisition of an absolute right to succeed to her husband's property. 113

```
    TSS Edition, p. 98.
    I 109.

  3. op. cit., 181
4. VII. 2.
5. I 119.
5. I 19. II. II. II. II. IV. 84, 110, V 93, VII 1-2 

7. On Menu, VII. 12 

8. On Menu, VIII. 1 

10. An Menu, VIII. 12 

10. An Menu, VIII. 12 

11. On Menu, VIII. 13. 

12. IX. 28. VIII. 138
13. Manu, VII 138
14. On Manu, IX, 254
18. OH manu, 114. 294
15. VIII. 348-49
16. On Manu, VIII. 350.
17. (Cr Ed.) XII, 83 9, (B) XII, 92 9, XIII, 61 32.33
18. TSS Edition, p 192.
19. Ibid, p 2.
20. Ibid, pp. 2-6.
21. Ibid, pp. 7-8

    Joid, pp. 1-0
    Joid, pp. 83-86
    Bhavshya, I, 2 120-24, Garuda, I 217 12
    Matsya, CCXXVI 1, Vishnudharmottara, II, 71.1.
    Brihaddharma, III, 3, 8-9

26. Matsya, CCXXVI 3-12, Brihaddharma, III, 36
27 II, 2 2-16
      CX 26
29. II. 2. 2-16
30. (Cr Ed and B.) XII, 67. 2
31, III, 3 7
32. III, 4 1
33. Ibid, 6 1, 56
34. III, 3 1
35. II, 4. 2.
36. Britaddharma, III, 3. 10-11, Agns, CCXXIII. 9-10; Vishkudharmottara,
II, 61 18-27
37 CCXXVII 63-64
38. II, 61 49-50
      Garuda, I, 6 5-8; Agni, XVII. 11-18. XIX 22-29, Matsya, X, 3-18; Brihad-
30 Gurana, 1, 5 3-5; Agni, AVII, 11-18, XIX 22-29, Matego
dharma, III, 34 4-59, 14 1-74; Vishnudharmottara, I, 108-09,
41, VII, 3; tbid, 20,
42, VIII, 52, VIII 52,
43, XVIII 52,
44, XXIX, 15-19,
65, KVIII, 33,
      Ibid. 51
      XVII. 25-27; XXXII. 66.
       VII. 8.
```

#### POLITICAL THEORY

- 49. VII. 21. 50. VII. 23. 51. VII. 49.

- 51. V.I., es., 52. Z.I., 18. Z.I., 28. Z.I., 2
- 57. HED. I. 4.
  58. EI, IV. 243 f. For the above explanation of prakritis, cf. HBR, I. 98.
  59. EI, II. 150.
- M. H. 150.
   M. H. 150.
   M. D. 113-119. Mbb. (Cr. Ed.) XII. 83. 5, 6; (B) XII. 87. 3, 6.
   G. T. Le Pells administration, see HBR. I. 273-80, 285-87; Bency Chandra Sen, Older Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre-Muhammadan spoch), Calcutta, 1942 (Part III). The most important references are SI, IV 283, XXIII 290, XVIII 390, XVII 38, XV. 289, 304 and JAS, LXIX. Part II. 88. On the significance of the titles of khola and Abandaratchia see U.N.
- Ghoshal, The Beginnings of Indian Historiography and other Essays, 151-153.

  62 Kämarüpassandvall by P. Bhattacharys, pp. 48 ff.
  63. Räytarvalgni, V. 476-77.
- 64 Ibid, IV. 141-43.
- 65 Ibid, I 118-20.
- 66 Stein (Rajatarangini) translates dandanāyaka as 'Prefect of City' and rajasthaniya as 'Chief Justice'
- For references to the above titles, see Stein's Rajataranguni, Tr. II. Index sv.
- 68 RT, IV. 55 f., 85 f; VI 14 f. 69 Ibid, V. 84 f or Torn detailed account of the above, see U. N. Ghoshal, Hundu Revenue System, 249-252 and IHQ, XVIII 307-9
  12. El, XXII. 195.
  12. El, X 85 f
- 73 Such were Banavası 12,000, Kundur 500, Purigere 300, and Kandarage 70.
- 74 Dyn Kan p. 298 fn 2 75 EI, XIV 365 f. 76 EI, XIV 365 f. XVI 278 f Altekar (The Rāshtrakūtas and Their Times, 158-160) thinks that the restramanattaras and the vishayamahattaras referred to in EI, VIII. 186 and I. 55 (actually the former inscription mentions restra-
- gramamahattaras) refer to councils of notables and elders in the provinces and
- the district respectively. But the evidence is clearly monching.

  The district respectively. But the evidence is clearly monching.

  To E. B. X. 85, I. E. XIV. 188, XVIII. 249 etc. According to Altekar (The Rāshyra-kūtias, 198) the dyaktas, nyuktas and upsyaktas mentoned in the Rāshyra-kūtia land-granta lafter the grömaktātas and before the grömamohataras with land-granta lafter the grömaktātas and before the grömamohataras mangalas and propositions. no other than village accountants and their assistants
- 79. EI, XXI 208; VI. 102 f. 353; VII. 201 f 80 IA, XIII. 136, EI, III. 310. 81. IA, I 141, EI, XVIII. 248.
- - 32. The phrase applied to the feudatories is 'ruling with pleasure of agreeable or friendly interchange of communications'. This is distinguished on the one hand from the grandloquent formula applied to the paramount ruler, namely, "the virtuous reign, augmenting with perpetual increase, being current so as to endure so long as the moon and sun and stars may last, and on the other hand from the sample style of purely subordinate officials, namely, 'to govern with punishment of the wicked and protection of the good'. Cf. Dyn. Kan,
  - matangajadhyaksha.
  - 86. In the adjoining territory under the rule of the Bana kings we have similar records (EI, XI. 227-228) of village assemblies receiving endowments of gold emblies receiving endowments of gold from a queen and a magnate for providing worship in temples out of the resulting interest.

- 87. EI, IX. 92 f, XXI 109 f; etc. 88. EI, XVII. 298 f. 89. EI, XXII. 9 f

- 90. EI, XV. 50. 91 EI, XXII. 238 f. 92. EI, XXII. 149.
- The above is based, where references are not given, upon K. A. Nilakanta Sastri, The Cholas II (Part I) 277 f.
- Sasatri, The Cholas II (Part 1) 277 I.

  \$\footnote{N}\$ A. Vol. III, p 586.ane (KHDS, I), Medhātthi "most probably flourished between 826 and 500 AD." (p. 225), Visvariipa, between 750 and 1000 AD (p. 261) and Smritismqraba "was probably completed between the 8th and 10th centuries of the Charitann era" (p 245).

- 90 Yad, III. 180.
  91 Yad, III. 180.
  92 Yad, III. 180.
  93 Ind. III. 122
  90 Ind. II. 123
  90 Ind. II. 123
  90 Ind. II. 123
  100 Ind. II. 133, 140
  100 On Mens, VIII. 2
  100 On Mens, VIII. 3
  100 On Mens, VIII. 4
  100 On Mens, VI from the work Manu-Smrits, The Laws of Manu, with the Bhashya of Media-tiths, translated by Ganganath Jha, (published by the University of Calcutta)
- 104. I 8.
- 104. I 8. 105 On Manu, VIII 23 106 On Manu, VIII. 1 107. On Manu, VIII. 56 108 XIII. 28. 109 VIII. 43

- 110. On Manu, VIII 30 111 On Manu, VIII 112 112 On Manu, VIII 118
- 113 For references to the texts of Smritisangraha quoted above, see Smritichandrikā, Vyavahārakānda, 257, 259, 266, 294.

### CHAPTER XI

## RELIGION AND PHILOSOPHY

### A. GENERAL REVIEW

The fundamental features of religious ideas and practices, which characterised the previous period.1 continue during the period under review. But the relative importance of the different religious sects undergoes a great change. The Puranic Hinduism, in the forms of Saivism and Vaishnavism, now gradually dominate the field, and vie with each other for supremacy. Both Buddhism and Jainism are gradually ousted from the Tamil land and other parts of South India. Jainism for a time gains an ascendancy in the Deccan, and retains its stronghold in Western India, while Buddhism, as a living force, is practically confined to the dominions of the Pala kings in Bengal and Bihar. Both these heterodox creeds are still followed by isolated groups all over Northern India, but there is ample evidence that they were fast losing their importance, save in very restricted areas. Two notable characteristics of religious life in the preceding period, viz., toleration and worship of images, not only continue in full force but are ever on the increase. The temples grow in number and massive grandeur, and the images are multiplied almost without any limit, These two features of the religion are not noticed separately in the present volume, but will be dealt with in the next, which will afford an opportunity to trace their development in an unbroken line, down to the last days of Hindu rule.

The spirit of toleration displayed by the followers of different religions led to a catholicism which overrode narrow sectarian views, and members of the same royal family are known to have been votaries of different religious cults. The most typical example is furnished by the Imperial Pratihäras. The founder of this family was a devotee of Vishiu, while his three descendants were worshippers, respectively, of Siva, Bhagavati and Sun-god. The Pala Emperors though staunch Buddhists, employed orthodox Brāhmapas as their hereditary chief ministers and attended the religious ceremonies of the latter. Many other examples of this type will be met with in the history of the different royal dynasties treated in this volume.

It is no wonder, therefore, that the period brings into prominent refer the reciprocal influence of different religious sects upon one another. Both Buddhism and Jainism develor theistic tendencies

on the analogy of Saivism and Vaishnavism. Buddhas and Jinas are regarded as gods, and their images are worshipped in temples with devotional songs, accompanied by rites and ceremonies which clearly betray the influence of the devotees of Siva and Vishnu. Jina is described as the Universal spirit—a very near approach to the conception of God—manifesting itself as Siva, Sugata, and Vishnu, while Buddha and Jinas are accepted as avaitars or incarnations of Vishnu. The idea of Harl-Hara, or personification of the two gods Siva and Vishnu in one image, is another illustration of the same spirit. On the other hand the cult of ahvinsā, which still manifests itself in many spheres of Indian life, notably in the vegetarian diets of upper class Hindus in large areas of India, is a permanent memorial of the influence of Jainism and Buddhism upon Brahmanical sects.

One of the potent factors in the evolution of the religious ideas of this period is the emergence of the Tantrik cult which profoundly influenced Buddhism and transformed it almost beyond recognition. The same ideas also pervaded different Brahmanical sects and radically changed their views and practices.

The fundamental unity of ideas underlying these changes not only explains the characteristics of religious transformation in general, but the gradual assimilation of Buddhism with the Brahmanical religion in particular. Jainism alone withstood these new currents and largely maintained, as before, its rigid orthodoxy. This is one of the reasons which enabled it to continue as a distinct cult while Buddhism slowly but steadily lost its separate existence in India.

While the growth of Tantrik ideas was sapping the vitality of Buddhism, Brahmanical religion was enthroned on a high pedestal by philosophers like Sankarāchārya. His triumphant career finally assured the victory of orthodox Brahmanical religion over the heterodox sects. Though he was a Saiva by persuasion and undoubtedly gave a great fillip to that sect, his philosophical dissertations were conducive to the revival of other Brahmanical sects as well. The predominance which Saivism acquired from this dominant person ality was further helped by the growth of a special school in Kashmir which did away with many outlandish practices that disfigured that sect. Vaishnavism also developed an intellectual and philosophical aspect, as opposed to the emotional fervour of the preceding period, in the Tamil land. The Acharvas took the place of Alvars. and Nathamuni, who flourished during this period, was the forerunner of a band of distinguished religious leaders who shed lustre on the succeeding age. We find already the beginnings of that great controversy about the respective place of bhakti (devotion), jñāna

(knowledge) and karma (Vedic rites and ceremonies), in the scheme of final salvation. These three ideas which clustered round the Vaishnava Achāryas and the two Schools of Mīmānās associated with the names of Sankara and Kumārila still form the main planks or bases of the Hindu religion.

### B. BUDDHISM

## DOCTRINAL CHANGES

## 1. Emergence of Tantrikism

The period under review witnessed not only the decadence of pure Hinavana and Mahavana Buddhism but also the appearance of a new phase of the religion, in which the original ethical and philosophical principles were superimposed in such a way by an esoteric Yogic system, combined with endless rituals and forms of worship, that it could hardly be called Buddhism any longer. As we have seen above. Buddha's rational and ethical teachings, free from worship and rituals, gradually gave way in the early centuries of the Christian era to a popular form of the religion with a new ethical and devotional outlook, while his philosophical teachings received a new interpretation at the hands of the masterminds like Asanga, Nagarjuna, Vasubandhu, and Āryadeva. With Chandrakīrti and Santideva, Dinnaga and Dharmakirti ended the glorious days of Buddhist logic and philosophy Then came the days of stotras and stavas begun by Sarvajñamıtra of Käshmır ın the eighth century A.D. 1a The religion lost itself in the maze of mysticism and was engulfed by a host of mudrās (finger-gestures or physical postures), mandalas (mystical diagrams), krivās (rites and ceremonies) and charvās (meditational practices and observances for external and internal purity). The teachings of one of the noblest minds were thus deformed into a system of magical spells, exorcisms, spirit-beliefs, and worship of demons and divinities.

It is strange that the promulgators of the new system sought their justification from the ancient words of Buddha and the philosophical teachings of Asanga and Nāgārjuna, and succeeded in conjuring up before the eyes of the masses a religion with immense possibilities. It must however be admitted that this new type of sādhanas or yogic practices did confer on the adepts some superhuman powers and also led many to the realization of high spiritual states, and that there were among the adepts some who, in purity and knowledge, ranked in no way inferior to some of the best arhats of the past. In fact this new phase of Buddhism was not a hocus-pocus a ruse for debauchery but envisaged something very deep and subtle

to be realized only by those who were initiated into the secrets by their spiritual teachers. At the same time it must be admitted that the human mind can be worked up into any type of perversity through faith, logic and reasoning derived from the same religion which once upheld the noblest ideals of human life and the same philosophy which unfolded the deepest mysteries of the universe. Be it ancient India or Egypt, mediaeval China or the Middle East, modern Europe or Japan, we find the same story, viz. that in the name of religion and philosophy, necessity and circumstances have debased human mind to the lowest conceivable vulgarity.

The mission of Buddha to wean the Indian mind from the blind faith in the efficacy of worship and rituals passed into oblivion, and the leaning of the Indian mind towards the worship of divinities and the awe and veneration for rituals and mystical utterances (mantras) re-asserted itself. The belief in the efficacy of the Atharvavedic mantras, the superhuman powers acquired by the mystics (sādhakas), the arts of divination, necromancy and the hundred and one superstitious beliefs could not be totally eradicated from the Indian mind, however arduous might have been the efforts of Buddha in that direction. The huge sacrificial literature (the Srautasūtras) that grew up in the post-Vedic period permeated the Indian mind to such an extent that it was almost impossible to separate religion from ritualistic worship and mystical utterances (mantras). Buddha had to repeat his warnings to his disciples and devotees to disabuse their minds of the efficacy of the mantra rituals, but the sequel shows that he failed in his mission. In as early a text as the Digha Nikāya there is one complete suttanta (Atānātiya)2 which is described as a rakkhā (protecting spell) to be memorised for averting evils from yakshas, gandharvas and other evil spirits. The anomaly of the occurrence of parittas (=rakkha=protecting spells) in the Pitakan texts has been discussed in the Milindapanha.3 The Mahāmāuūrīdhāranī appears in the Vinaua-Pitaka of the Sarvāstivadins. Hence it must be admitted that throughout the career of Buddhism, the use of incantations or mystical utterances was in vogue, and so Taranatha4 rightly said that in general the origin of Sūtras and Tantras could not be distinguished in regard to time, place and teacher, and the utmost that could be stated is that the Tantras (excluding the Anuttarayogatantra) appeared at the same time as the Mahāyāna-sūtras. The tradition is that the yogic practices propounded by Asanga led to the growth of esotericism, which in course of time become Tantrikism. Tantrikism is not confined to Buddhism and represents a common phase of development both in Buddhist and Brahmanical religions. A more detailed account of its nature and pro-

gress will be given in a later section of this chapter. Here it will suffice to note only its characteristic features so far as Buddhism is concerned.

### 2. Dhāranīs

The earliest literature which may be called precursor of Tantra was known as the Dharanis and formed a part of the Mahauanasūtras. At the time of composition of the Lalitavistaras or Sandhinirmochana-sütrae (about second century A.D.), the special sense of Dhāranī was unknown and its earliest use as a mantra was made in the Kārandavyūha7 of about the fourth century A.D. It is a text devoted to the glorification of the Bodhisattva Avalokiteśvara who with Tärä formed the chief deities of worship in the early Tantra literature. In most of the early Mahayana texts, e.g., in the Suvarnaprabhāsa-sūtras there is a section exhorting the gods and demons to protect those, who read and write the Sūtra, from harm. In the Saddharmapundarika9 there are a few Dhāranis which, if uttered by the reciters of the Sūtra would protect them from all harm. In course of time a large number of Dhāranīs were composed, and the utterance of these Dharans not only protected the reciters from nāgas, yakshas, rākshasas and other evil spirits, but also from king's punishments, snakes, ferocious animals, fire, theft, diseases, deadly sins and all causes of untimely death. The utterance of Dhāranās again conferred all kinds of blessings on the reciters like peace and happiness at the time of death, a desirable rebirth, and even a strong desire for Bodhichitta and ultimate emancipation.

In course of time, the mantras were written on birch-bark and used as amulets for particular purposes. 10 The utterance of the Dhêraqis or Mantrapadas was preceded and followed by an elaborate ritualistic worship of Buddhas, Bodhisattvas and other detities. These were represented either by images or by paintings, for which also there were directions in the texts. The priests, who officiated in these ceremonial worships, were called Vidyadharas whose function was to recite the Dhêranês or Mantras which, in some special instances, were designated as Vidyarajim (e.g. Mahāngāri-vidyārājim), for the benefit of the forshipper (vgiamāna).

The growth of the *Dhāraṇi* literature took place between the fourth and eighth centuries A.D. A large number of manuscripts containing *Dhāraṇi*s have been discovered in Gilgit, Eastern Turkestan and Central Asia. These are written in Upright Gupta characters of the seventh ceutury A.D. Some of these appear also in the languages current in Central Asia.

The Dhāraqās or Mantrapadas had very little to do with the secret yogic practices of Tantrikism. The efficacy of the Dhāraqās rested mainly on the repetition of mantras on the auspicious days of a month along with some ceremonies for the worship of Avalokiteśvara. There is no place for Sakti in these ceremonies nor in the mudrās and māndalas. kripās and charuās.

### 3. Avalokiteávara and Tärä

The only deity invoked in most of the earlier Dhāraṇās is the Bodhisattva Avalokiteśvara, who was a devotee of Buddha Vairo-chana. The abode of Avalokiteśvara is placed at Potalaka, a place somewhere in the south, near Śridhānyakaṭaka (Amarāvatī). In the Kāraṇḍuyūha (fourth century A.D.) this Bodhisattva is giori-fied as the first god to issue out of the primordial Buddha (Adi-Buddha:—Ādinātha—Vajra) and to create the universe. In this text, the goddess Tārā does not appear while there are references to Maheśvara and Umā, as devotees of Avalokiteśvara. It seems that in course of time this Umā-Maheśvara conception was superimposed on Māhāyāna and paved the way for the advent of Tantraṇa.

It is in this text again that we come across for the first time the well-known mantra 'Om manipadne hum' with an account of the immense magical merit derived by the utterance of the six syllables. This mantra is said to be the innermost core (hridaya)''i of Avalokiteśvara and the quintessence of all knowledge (including the navänga—nine divisions of the Tripitaka) and was known as the shadaksharī-mahāvidyārājīi Repetition of these words not only conferred all the conceivable earthly and heavenly blessings, but also led to the attainment of the highest knowledge, the truth.

Thus, we see that up to the fourth century A.D., Bodhisattva Avalokiteśvara was the chief object of worship, and the goddess Tārā had not yet been included in the Buddhist pantheon.

In the Maājuśrimālakalpa, the Bodhisattva Maājuśri is glorified, but the goddess Tārā is also recommended for worship by those
in distress seeking relief. In the Guhyasamāja is Buddha Vairochana appears as the primordual Buddha, from whom emanated
many Buddhas in the female forms of Lochanā, Māmakl, Pāndaravisini and Samayatārā In the Maājuśrimūlakalpa, is the names
of different forms of Tārēs are Bhrikuti, Lochanā, Māmakl, Svetā,
Pāndaravāsinī, and Sutārā and these are described as Māhāmudras
(great alds for yoga). In the text the goddess Tārā is described as
the Vidyārājū, full of compassion and given to the alleviation of
sufferings of worldly beings. Her sphere of action is the east but
she wanders over the whole world! Vi

The elevation of Tārā to the position of the highest deity is found for the first time in the Mahāpratyanginrā-dhārang, a fragment of which was found in Central Asia written in Upright Gupta characters of the seventh century, and transluterated in Chinese characters by the famous Tārātrik teacher, Amoghavajra (A.D. 704-774). In this treatise Tārā is described as goddess of white colour and noble mien, wearing a garland of op'dras, holding a vajra in her hand, and having the figure of Vairochana on her crown, and so forth. The Kāshmirian poet Sarvajāmitra of the eighth century composed a stotra in praise of Tārā called the Sragdhārā-stotra, in which the goddess is described as a giver of strength to the weak and solace to the distressed, the saviour of all beings from sufferings.

It is from the seventh century A.D. onwards that we find the exuberance of Tārā-stotras, and goddess Tārā (Prajñā or Prajñā-pāramitā) reised to the mothership of all Buddhas and made a companion of Avalokitešvara, the personification of love (maitrī) and compassion (karunā). This notion reminds us of the Hindu Tāntrik conception, in which Brahman is placed as the primordial cause, the unmanifested Purusha and Sakti. Brahman, being neuter and incapable of creation, produced Siva and Sakti, of whom Sakti is the cause of liberation (moksha), Siva or Purusha, the cause of bondage (samāsīra). The Buddhist conception runs almost parallel to the above and we may equate Brahman to Adi-Buddha, Sakti to Tārā or Prajñā, the cause of liberation, and Siva to Avalokitešvara, the only deviation being that Siva or Purusha is the cause of samāsīra while Avalokitešvara is the embodiment of love and compassion.

It did not take long to reach the Täntrik conception that Tärä as such was Buddha's sakti and the relation of Buddha to Tärä was similar to that of Siva to Pärvatī, the dual manifestations of Adi-Buddha or the monistic Brahman.

## 4. Early Tantrik Texts

# (i) The Mañjuśrīmūlakalpa

The earliest works dealing with Tantrik Buddhism are the Mañjuśrīmūlakalpa and the Guhyasamāja. The composition of both of these works took place some time after the Kārandavyūha and before the Mahāpratyaknirā-Āhāram, i.e. about the fifth or sixth century A.D.1° Though both may be classified as Tantrik Buddhist texts, the topics of the two treatises are quite different. The Guhyasamāja deals with yoga and anutavayoga and incidentally with maŋdalas, while the Mañjuśrimulakalpa gives an exposition

of endless mudrās (finger-poses), manglalas (mystical diagrams), mantras (mystical spells), krijās (trites) and charyās (duites of an officiating priest in worship). This text teaches that observance of moral precepts (sila), vows (cratas), cleanliness in acts (śauchāchāra), religious austerities (niyama), offering of oblations (homa), muttering of prayers (japa) and meditation (dhyāna) are the prerequisites for success in the Mantra cult. The directions regarding the above are given by the Manglalāchārya (spiritual preceptor proficient in diagram, paintings, etc.), who gives the initiation (abhāshēka) and then imparts the mantra. After a long time, when the teacher feels that his disciple has advanced spiritually, he teaches him the duites for secret tantra-mudrī. 17

By far the best part of the treatise is the section devoted to patavidhāna, i.e. directions for drawing pictures of different Buddhas, Bodhisattvas, Tārā and other goddesses as also of the Krodharājas, Yamāntakas, Yakshas and Yakshiņīs. 18 The drawing of diagrams (mandalas) forms another important section of the treatise. Each mandala as well as each pata is associated with certain rites and ceremonies for worshipping the deities or propitiating the evil spirits. Within and outside the mandalas, images of deities including Buddhas and Bodhisattvas had to be painted, and the text abounds with detailed directions of the paintings of a mandala and the group of deities to be placed within the same. Even the deities like Siva with a trident seated on a bull, the well-adorned Uma. the ever young Kärttikeva seated on a peacock are included in the paintings. 19 This text contains mantras for both Hindu and Buddhist deities. It makes an important contribution to the art of painting by describing how the abstract qualities like dana (charity), maitrī (love), and prajñā (knowledge) are to be depicted.

Apart from mantras and directions for papes (paintings) and mandalas (diagrams) the text furnishes us with a list of the holy places for quick success in Mantra cult and recommends particularly Striparvata as the most suitable for such practices. This list includes all those countries which became later the chief seats of Tantrik Buddhism.<sup>20</sup> In this text there is very little of the secret Yogic practices envisaged in the Tantrik literature. The practices recommended are mostly rites and ceremonies for worship of Buddhas, Bodhisattvas, and other deities, and utterances of mantras. There is an admixture of Hinayāna and Mahāyāna doctrines with mantras and rituals. It depicts the stage just preceding the development of full-fledged Vajrayāna or Tantrayāna and may be described in the words of Tāranātha<sup>21</sup> as Kriyā and Karma tantras, on the decline of which avpeared the Yogo or Amutravayoga tartra.

## (ii) The Guhyasamāja

The Guhyasamāja, devoted to Yoga and Anuttarayoga, contains also several mantras and a few directions for mandalas, but its chief aim is to explain the Tathagata-guhya, i.e. the unknowable reality, the source of all Tathagatas as also of the phenomenal world, and how to realise it. Its importance as an early text of Vajravana lies in the fact that it indicates the new ways and means for realising the reality, the guhya, the vaira, with the help of mantras and mandalas, rites and ceremonies. The Tathagata-guhya is so deep and subtle that it can be described as the secret of all secrets: it is the unchangeable eternal reality, the Vaira, the Sūnyatā of Nāgāriuna. and the Vijnaptimātratā of Vasubandhu. It is unfortunate that the word 'guhua' has tempted a few scholars to trace in the text sexual ritualistic practices, and Dr. Benoytosh Bhattacharyya, in his introduction to the Guhyasamāja.22 has done injustice to the work by isolating, from the topic and trend of exposition, the verses which have references to the conception of śakti, by interpreting certain verses superficially without any reference to the theme of the passages preceding and following them. 23 and also by misinterpreting a few verses.24

The Guhyasamāja, as stated above, gives repeatedly the exposition of the Truth which, according to the text, is the Vaira, or oneness of the universe, in which there is no distinction between a man and a woman, between a wife and a sister or a mother, between the excreta and the meat of any animal, even of a human being. The Truth or the Vaira is immanent in the phenomenal world of rupa (from), rasa (taste), gandha (smell), sparša (touch), etc., hence the adepts are asked to realise the fact that Vaira is as much identical with the phenomenal world as with the Truth.25 The text26 states that even ragacharya (acts of passion) is included in the functions of Bodhisattvas because it is not different from the Truth, the Vaira, just as all objects are in space and space is in all objects. Dvesha (hatred), moha (delusion), raga (attachment), chintamani (Bodhichitta) and samaya (doctrine) are the five kulas and constitute the means of escape from kāma.27 The first three as also chintāmani (Vajra) are called ratis, but they are really Buddhas in female form. This imagery wants to establish that dvesha, moha, and raga are as much emanations of Buddha or the Truth as is the Bodhichitta. The Bodhisattvas are instructed to develop their body, speech, and thought in such a way that they may become Vairas, i.e. remain unaffected by the worldly affairs.28 In this text chitta, developed into chitta-vaira stage, is identified with Bodhichitta, and so the conception of Bodhichitta is different from that of the Bodhicharyavatara

and other Mahāyāna texts. The Bodhichitta or Chitta-vajra in this text<sup>29</sup> means the realisation of the unity, the non-duality (advaya-madoaidhikāram) of the Truth and the universe.

### 5. Two Schools of Tantrik Teachers

Among the Täntrik teachers, the Vajnāchāryas, there were two schools of thought; one adopted the Mādhyamıka and the other the Yogāchāra. The conception of Vajra, as given in the Guhyusamāja and in the works of Anaāgavajra and Indrabhūti, is that of śūnguzā or extreme advayavāda of Nāgārijuna, while that in the Dobās and Charyāpadas of Lui-pā, Kāchu or Bhusukupāda is the idealism or Unjāqpimārtavāi or Chittamātre of Asaāga and Vasubandhu. The Tibetan tradition speaks of two lines of Vajrāchāryas, one commencing with Padmavajra and the other with Saraha. 30 It is not improbable that the Täntrik teachers had differences not only in regard to the methods of sādhanas, i.e. krijaš, charyā, mantra, and yoga, but also about the concention of Vaira.

### 6. Distinction between Tantrikism and Mahavanism

The difference between Tantrikism and Mahayanism (i.e the Mādhvamika-Yogāchāra systems) was in the ways and methods of realising the highest truth. The Tantrikism takes the aids of mudras. mandalas and mantras for inducing concentration of thoughts (voga) and even takes recourse to hatha-yoga (meditation with artificial With these mudras and mandalas are associated freely the conceptions of goddesses and yoga-minded women of any caste or origin. The sole underlying object of such association was to make the adepts realise that the female sex, believed to be the source of all our worldly sufferings, was as much an appearance as the male sex, and that in the order of worldly creation, the place next to Adi-Buddha is that of Sakti (female energy), ie. Tara of the Buddhists and Umā of the Brāhmanas. It is stated in the Guhyasamāja<sup>31</sup> that a few Buddhas issued out of the body of the Vairochana Buddha in the form of female goddesses as Lochana, Mamaki, Pandaravasini, Samayatārā, some in the shape of Rupa (form), Sabda (sound), Gandha (smell) and Sparsa (touch), some as Dvesharati, Moharati, Ragarati and Vajrarati, some as the four elements, earth, water, air and fire, and others as the five constituents of a being, viz. Rupa (physical elements constituting form), Vedanā (feeling), Samijāā (conception), Samskara (impression) and Vijnana (consciousness). In the same text<sup>32</sup> it is also stated that earth is represented by Lochana, water by Mamaki, fire by Pandaravasini and air by Tara, while the five constituents of a being are represented by the five

Dhyāni-Buddhas.<sup>33</sup> Thus an important and early Tāntrik text teaches that all the causes of our worldly attachments, viz. the four elements, five constituents, the objects of the organs of sense are in reality emanations of Buddhas, who are in turn emanations of the Vairochana Buddha, i.e. the Adi-Buddha. In other words, the universe represents the variety of the unity. the Adi-Buddha

On account of the abuses made of the Tantrik practices by quite a large number of religious sects, there is a general notion that all the Tantriks advocated the use of five Makāras, viz. madya (wine), mārina (meat), maithuna (sexual union), matsya (fish) and mudrā (finger-poses). In the Cahlyasamāja and a few other early texts, there are references to meat-eating, union with females, and finger-poses, but not to the use of wine and fish, which were probably later additions. It is a pity that a religion, with the highest monistic philosophy and the noblest ideals, recommended such ways and methods for the quick realisation of the Truth, and that it resulted more in abuses than in the proper utilisation of the aids. Although Tāntrikism has been generally condemned, it still retains its hold and works unconscously upon the Indian mind.

### II. HISTORICAL REVIEW

## 1. Traditional Account by Taranatha

Täranätha presents us with a picture of the state of Buddhism during the period which immediately preceded the reign of king Gopāla, i.e. the first half of the eighth century A.D., when lived and worked the famous logician Dharmakirti. He writes that during the time of Dharmakirti and earlier, Buddha's teaching was shining like the sun. The Acharvas of the Mahavana schools were very scholarly and the members of the Sanghas were excellent. The number of monks of the Hinayana schools was very large. After Dharmakirti there appeared many distinguished Acharyas but they could not stand in comparison with the stalwarts of the earlier period and were unable to maintain the high traditions of their teaching. He then furnishes us with a 1st of such scholars. One of these was Acharva Vinītadeva, who wrote commentaries on some of the works of Dharmakīrti,34 and a few independent works on logic. He was also the author of the history of the eighteen sects of early Buddhism. Other teachers who dealt with logic and taught the Sūtra and Vinava texts were Sīlapālita, Sāntisoma, Āchārya Jñānagarbha, and Āchārya Srīgunta. In the east there were a few Naivāvikas (Logicians) who wore pointed caps and defeated the non-Buddhist Najvāvikas in disputations. Täranätha speaks of a number of Vinava teachers, who evidently belonged either to the Sarvastivada or the Theravada

sects. They were Dharmamitra, a Vibhajyavādin of Tukhāra, Punyakīrti of the Maru country, and Mātricheta of Kāshmir. The only Sautrāntika teacher mentioned by Tāranātha is Subhamitra.

From the time of Arya Asanga, there appeared many distinguished Mantrāchāryas, but their teaching of Anutrarayoga was transmitted secretly to a few deserving disciples. Though it did not spread widely, it superseded the prevailing Krija (rites) and Charyā (observances) tantras. Tāransha³ac criticises those who are doubtful about the indigenous origin of the Tantras and try to trace foreign influences. He is of opinion that the Tantras appeared at the same time as the Mahāyāna Sūtras, but the texts of Anutrarayoga tantra which are full of deep meaning were produced gradually in the following order:—

- (i) Buddhakapāla-tantra of Śrī Saraha;
- (ii) Yoginīsamcharyā of Lui-pāda (or Lui-pā);
- (iii) Hevajra-tantra of Kambala and Padmavajra;
- (iv) Sampuţa-tilaka of Krishnacharin;
- (v) Krishņayamāri-tantra (3 sections) of Lalitavajra;
- (vi) Vajrāmrita of Gambhīravajra;
- (vii) Mahāmāyā of Kukkurī; and
- (viii) Kālachakra of Piţo.

Täranätha writes that at the time of Dharmakirti there were three Achäryas headed by Saraha and his disciple Lui-päda, and the four distinguished Täntrik Achäryas, viz., Kambala, Lalitavajra, Padmavajra and Indrabhūti. At that time there were two chief centres of Täntrikism, one at Nälandä and the other at Udyāna.

Lui-pā, the head of a line of Tāntrik teachers, was also a comtemporary of Asanga, and claimed Saraha as the founder of his line
of Achāryas. Lui-pā was born in Ujiayini, and was a writer of a king
of the west called Samantasiuba. Be He was initiated into the
Chakrasambara mandala by Smašānapati and reached Bhaigala
(Bengal). He initiated the king of Odivisa (Orissa), Dārika, and his
minister Tengi into Tāntrik rites. Tin the Tibetan Catalogue, the
following works are attributed to Lui-pā besides the Yogini-somcharyā mentioned above:—Srībhagavadabhisamaya, Vajrasatīvasādhana, Abhāsamayaubhanga and Baddhodaya. The common practice among the disciples of adopting the names of some distinguished
Achāryas has created a good deal of confusion. It is very likely that
Lui-pā of Asanga's time was different from the Lui-pā, the composer
of Dohās. Achārya Kambala attained some siddhi. He wrote Prajhāpāromitāl-anavūšoka-pindārtha and Svassivedanaprākritaģistra.

He, along with Padmavajra, brought the He-vajra-tantra (He=dgyes =cheerful) from Udyāna to Nālandā. One of his contemporaries was Achārya Lalitavajra, who was a teacher of Nālandā. He also brought from Udyāna a few Dhāranis, Kṛishṇagamāri-tantra and a few works on Tāntrik rituals (Kalpa-kramas), and propagated the same in India. He taught Veirochana-māyējāla-tantra. Tāranātha writes that he was a contemporary of Naravarman, 38 a petty non-Buddhist prince of the West.

Achārya Padmavajra, in one Tibetan tradition (vidg Cordier Calague), is placed at the head of a line of spiritual heads (guru). He composed the Guhyasidāhiso in which he gave an exposition of the Vajra-conception and the means of attaining it almost on the same lines as the Guhyasamāja, dealt with above. He wrote Utpatti-krama-sādāna and a few other works.

Anangavajra succeeded Padmavajra. He wrote a number of works, of which one, the Prajňopèya-viniáchaya-siddhi, is available in original in Sanskrit.<sup>40</sup> In this short treatise he explains the Truth almost in the same way as Nagarjuna did in his works. His contribution is that the Truth can be attained only by the combination of knowledge (prajňä) and compassion (upāya—karunā), and that the adept must take the aid of a spiritual preceptor as also of mudrās and mantras to realise the same.

Achārya Indrabhūti, who succeeded Anangavajra, was a king of Sambhala, one of the two dominions into which Udyana was divided, the other being Lankapuri, which was ruled over by Jalendra. Indrabhūti took to Tantrik practices even when he was ruling the kingdom. He received Acharva Lalitavaira with due veneration when the latter visited his kingdom, and learnt from him more of the Tantrik sadhanas. He was also the author of several works, one of which, the Jñānasiddhi, is available in original Sanskrit.41 His name appears also in the Sādhanamālā42 as the author of Kurukullasādhana. In the Jnanasiddhi, he points out that neither mudrā nor mandala nor japa nor mantra can help one to attain the Truth. It is with the help of the Guru, and by following his directions that one must realise the Truth. Indrabhūti does not actually discard the efficacy of the artificial aids, but what he wanted to impress upon his disciples was that these were to be treated as mere aids and not the means for the realisation of the Truth. He composed also the Sahaja-siddhi.

Achārya Indrabhūti was succeeded in the spiritual leadership by his sister and disciple Lakshminkarā who had also a few works to her credit. One of her works, Advayasiddhi, has been found in original Sanskrit. In this work, she more or less reiterated the

views of her brother Indrabhūti.<sup>43</sup> She is believed to be the preacher of Sahaja-yāna.

Lakshmimkarā's disciple and successor was Achārya Likvajra<sup>44</sup> worote several works, some of which were on Sahaja-yāna. He was consecrated at Udyāna. He belonged to the Nyāya-mādhyamika school and invoked Mañjuśrī. He attained perfection and lived some time after the demise of king Devapāla, about the middle of the ninth century A.D.

## 2. The Patronage of the Pala Kings

The patronage of the Pāla kings forms one of the most important factors in the history of Buddhism during the period under review. The Pāla rulers were all Buddhists, and during their long rule, extending over nearly four centuries, Buddhism found a safe refuge in Bihār and Bengal after it had ceased to have any footing in the rest of India, with the exception of Kāshmir, Nepāl, and a few isolated regions.

While the numerous inscriptions of the Pālas leave no doubt about their adherence to Buddhism, they do not tell us much about their activities in furtherance of this faith. For this we are indebted mainly to the traditions recorded by Tibetan historians like Bu-ston and Taranātha and in texts like the Margiustingladalpa

## (i) Gopāla

It is said about Gopāla, the founder of the royal dynasty of the Pālas\*6, that he was a devotee and benefactor of Buddhism.\*6 He revived the Nālandā monastery, erected several new monasteries in his dominion, and offered lavish gifts to the Buddhist clergy. An ist time Kāshmir continued to be an important centre of Buddhism to which place resorted the monks from the western countries. In the west, his contemporary king of Kachchha, Vibharatta, had Buddhist leanings, but his ministers had Brahmanic faith. For this reason the temples erected in that part of the country contained images of both Buddhist and non-Buddhist gods. Here was one famous temple, called Amṛitakumbha, consecrated by the Tāntrik Achārva Vitūna. the iunior.\*

It is said that during the reign of Gopāla, an upāsaka built the towering Odantapuri (Tib. byed hphur=flying high) monastery, spending immense gold, which he obtained miraculously. The walls and the rooms of the monastery were superbly executed and the best of workmanship was displayed in the erection of the monastery. This structure served as a model for the first monastery built in Tibet.

The great philosopher and dialectician śāntarakshita lived and wrked during the reign of king Gopāla and passed away from this world at the time of king Dharmapāla. At the invitation of the Tibetan king Khri-sroa-lde-tsan, son of the Chinese queen of Sroá-tsañ-gam-po, he went to Tibet and stayed there up to A.D. 762. In Tibet he was called Pandita Bodhisattva or Dharmaśāntighosha. He came of a royal family of Bengal and became a distinguished Achārya of Nalandā. He belonged to the Svātantrika-mādhyamika school, 46 though in his work Tattva-saṅgrahafo he is found to be supporting the Yogāchāra views. He wrote a commentary on Dharmakirti's Vādanyāya but his masterpiece was the voluminous work Tattva-saṅgraha in which he discussed and refuted the views of several Brahmanic as well as Buddhist philosophers and dialecticians.

### (ii) Dharmanāla

The next king Dharmapāla was a great admirer of the teachings of the Prajāāpāramitā-sitrus and made Haribhadra, the great commentator of the Prajāāpāramitā-sūtra and exponent of the Yogāchāra philosophy, his spiritual preceptor. He erected as many as fifty monasteries for the study and teaching of the same. In Vikrama-sīlavihāra, founded by him, he granted allowance to those who studied these texts. Tāranātha acknowledges that the teachings of the Prajāā-pāramitās spread widely under the auspices of this king. 50 After the demise of Hāribhadra, Dharmapāla made Haribhadra's dusciple Buddhajāānapāda his spiritual preceptor. At the advice of this new preceptor, the king supported also the study and teaching of the Gulvasamāja.

Achārya Haribhadra (his full name being Haribhadrapāda) came of a royal family. He studied the Mādhyamika texts with Sāntarakshita, and the Yogāchāra texts with Vairochanabhadra. He was inspired by Ajita Maitreyanātha in a dream and preferred the Yogāchāra teachings. He wrote commentaries on the Ashtasāharsika-Prajāāpāramitā and other texts. His commentary (Aloka) on the Abhisamayālankāra, a treatise interpreting the Prajāāpāramitā-sūtras from the Yogāchāra standpoint, bespeaks his vast and deep knowledge of the Buddhist doctrines. He resided in the Traikūṭaka-vihāra and died about twenty years after Dharmapāla's accession to the throne <sup>51</sup>

One of the best disciples of Haribhadra was Buddhajñānapāda, who, after the demise of Haribhadra, became the spiritual preceptor of the king. He propagated the rituals and teachings of the Kripd and Yoga tantras particularly of the Guhyasamāja, Māyājāla, Chandrayuhyatīdaka and Majūsfikrotha. He performed the consecra-

tion ceremony of the Vikramaśila monastery and became its spiritual head, the Vairāchārya.

Besides these two teachers, there were a number of distinguished monks, specialising in certain branches of studies. They are as follows:—

- (i) The Täntrik Āchāryas Praśāntamitra, Buddhaguhya and Buddhaśānti, disciples of Buddhajñānapāda, Rāhulabhadra and Āchārya Padmākaraghosha of Kāshmir.
- (ii) The commentator Kamalaśīla.
- (iii) The dialecticians (Naiyāyikas) Kalyāņa-rakshita, Sobhayuha, Sāgaramegha, Prabhākara, and Pūrņavardhana and Dharmākaradatta of Kāshmr.

Praśantamıtra was a disciple of Jňanapāda. He studied the Prajňāpārumitās and some sections of the Kripā and Yoga tantras and attained Yamāntaka-siddhi. He built a monastery called Amritākara to the south of Nālandā.

Dharmapāla founded the Vikramašīla monastery in the north on the top of a mountain near the Ganga in Magadha. Around the central monastery, there were fifty-three cells suitable for Tantrik esoteric practices and fifty-four rooms for general use of monks; in all there were 108 chambers. These were surrounded by a wall having six gates. One hundred and eight monks (Panditas) were in charge of this monastic institution; and each had a certain specified duty, viz, making offerings to deitres, performing homa, giving initiation, looking after pigeons, temple-attendants, and so forth. Some of these monks were entrusted with the duties of teaching different subjects, e.g. grammar, metaphysics, logic, ritualistic practices, etc. Not only were these 108 Panditas maintained by the state, but even the students or listeners to the discourses were given food and money. There was provision for the award of diplomas to the monk-students who showed proficiency, and the reigning kings took interest in the award of the diplomas.<sup>52</sup> The income of the establishment was shared equally by the 108 Panditas.

This monastery grew up to be an important academic centre, to which flocked students not only from all corners of India but also from Tibet and other foreign countries. At this monastery many Sanskrit texts were translated into Tibetan. Jinarakshita, the commentator of Sarvajāmnitra's Sragdhard-stotra, 5° lived in this monastery and so also did Dharma-śrimitra, mentioned in the Brhat-svayambhū-purāṇā.5° Dharmapāla's second spiritual preceptor Āchārya Buddhajāānapāda was put in charge of the monastery at its commencement.

In Chapter 38 of his work, Tāranātha gives an account of the succession of the Vajrāchāryas of the Vikramašila monastery. He writes that there were five generations of Vajrāchāryas, but actually there are twelve names, preceding the six doğra-panditas, viz. Buddhajāānapāda — Dipankarabbadra — Jayabbadra — Sridhara — Bhavabhadra — Bhavyakirti — Lilāvajra — Durjanachandra — Krishnasamayavajra — Tathāgatarakshita — Bodhibhadra — Kamalarakshita; — then the six doğra-panditas — Dipankara-Srijāāna and others and then — Abhayākaragupta — Subhākaragupta and others.

During the reign of Dharmapala, the Saindhava-ārāvakas created some troubles at Vikramašila-vihāra. They came to the monastery soon after its erection. They destroyed the metal image of Heruka and burnt the Mantra-treatises. They preached that Mahārains (i.e. Täntrikism) did not represent Buddha's teachings and converted many pilgrims coming from Bengal to their faith. These Srāvakas were mostly bhikshus of Sinhala. King Dharmapala was enraged at this attempt of the Śrāvakas and was going to punish them, but he desisted from doing so at the advice of his spiritual preceitor Buddhajñānanāda.

The revival of Hīnayānism by the monks of Sinhala and of Sindhu is an important event in the history of Buddhism. The fact that they decried the Mahāyāna and Tantrayāna teachings at such a late date as the ninth century, and still later during the rule of the Sena kings, speaks highly of their courage and firm faith. It seems that they obtained the patronage of the Gurjara rulers who asserted their sovereignty in the east during the Pāla period.

The successors of Dharmapāla did not interfere with the endowment<sup>505</sup> and so this monastic establishment carried on its work quietly for a century without any event of extraordinary importance. About the tenth century A.D. Vikramašia monastery became a famous academic centre with six renowned dora-papaţitas, whose function was not only to admit students into the monastery, but also to enter into controversy with the teachers of other religious faiths. The names of these dora-paqtita are as follows:—

- Ratnākaraśānti in charge of eastern gate;
- ii) Vāgīśvarakīrti of Banaras in charge of western gate;
- iii) Năropă in charge of northern gate;
- iv) Prajňākaramati in charge of southern gate;
- v) Ratnavajra of Kāshmir, the first Mahāstambha, and
- vi) Jñānaśrīmitra of Gauda, the second Mahāstambha.

## (iii) Devapāla

Devapāla was a zealous advocate of Buddhism.<sup>56</sup> His remarkabe achievement was the restoration of the sand-buried temple, Sri Traikūṭaka, and its enlargement. This temple in course of time came to be known as the new Somapurī-vihāra the ruins of which have been discovered at Pāhārpur.<sup>57</sup> Haribhadra states in the colophon of his work, Abhisamayālankörāloka, that he resided in the excellent monastery Traikūtaka, which was adorned with learned men.

In the Nālandā stone-inscription<sup>56</sup> of Vipula-ārimitra, it is stated that he was a disciple of Aśoka-śrimitra, who again was a disciple of Maitri-śrimitra. The teacher of Maitri-śrimitra, Karupāśrimitra, while residing at the Somapuri monastery, was burnt to death by an army of Vangāla. At the time of Dharmapāla, the Saindhava-śrāva-kas burnt the image of Heruka and Tāntrik books The dodr-par-dato of Vikramašīla was Jāšna-śrimitra, who was at first a Saindhava-śrāvaka and then became a Tantrayāinst. It seems that the inscription refers to a deadly quarrel between the Saindhava-śrāvakas, whose names probably ended with the words "Śrimitra", and the Tantrayānists of Bengal.

Another event of outstanding importance in the history of Buddhism is the communication of the king of Suvarqadvipa, Balaputradeva of the Saliendra dynasty, to Devapāla, to which reference has been made above. In this connection, we may refer to Chapter XL of Tāranātha's History in which it is stated that Buddhism was propagated in ancient days in the small islands called Simhaladvipa, Yavadvipa, Tāmradvipa, Suvarpadvipa, Dhanaáridvipa and Pangudvipa. In the last two islands only there were Mahāyāmists and a few in Sirihala

# (iv) The Successors of Devapala

As Tăranătha's account of the Păla kings after Devapăla is hopelessly confused, it is impossible to give a chronological list of the Buddhist teachers mentioned by him He refers to a number of distinguished monks. Four of them, viz. Sarvajñadeva, Jinamitra, Dânasila of Kashmir and Dharmākara went to Tibet at the time of Ral-pa-can for translating the Buddhist texts. On In the colophon of Dul-va (= Vinaya), it is stated that in the ninth century, the text was translated by Sarvajñadeva and Dharmākara, and revused by Vidyākaraprabha. From among the Tāntrik teachers we may menton the names of Tilopā, Gambhīravajra, Amrita-gulya, Bhaga and Anandagarbha. Tillipā or Tilopā is counted as one of the 84 mahā-siddhas. He was the guru of Nāropā, one of the six dovār-paptitus of Vikramāšla. who lived in the tent century. It was his disciple

Mar-pā, who founded the Kar-gyu-pā sect in Tibet in the eleventh century. This line of teachers propagated the Tantrik teachings widely in Magadha.

A king whom Taranatha calls Mahapala, but whose identity cannot be established, was a supporter of the Sthavira-vadins, whose centre was in the western parts of India. They are referred to by Täranätha as Saindhava-śrāvakas and bhikhus of Simhala 61 Täranatha writes that the king showed great honour to the Saindhavaśrāvakas who must have lived in large numbers in the Odantapurivihāra, and for whose accommodation, the king made an annexure, called the Uruvasa-vihāra. This king enlarged the monasteries of Nälandä and Somapuri-Traikūţaka. At his time the Kālachakratantra was introduced by Pito. Among the distinguished Acharvas of his time, the names of Jetārī and Krishņasamayavajra may be mentioned. The former was a disciple of Buddhajñānapāda and was recognised as one of the his ecclesiastical successors. Acharya Jetari was exceedingly intelligent. He learned quickly the various scripts and sciences, the Abhidharma, and other works. He at first failed to obtain the royal diploma of Vikramaśīla and it was after he had made himself famous by defeating in controversies many Panditas of other lands, that he was granted the diploma of Vikramasīla, He delivered discourses in the Vikramasila monastery and wrote short commentaries on Santideva's Sikshasamuchchaua and Bodhicharvavatara, on Akasagarbhasatra, and other texts. He wrote three treatises on logic, viz Herutattava-upadeśa, Dharma-dharmi-viniśchava and Bālāvatāratarka

### III. ICONOGRAPHY

Numerous standing and seated images of Buddha of the mediaeval period have been discovered in different parts of India, his independent recumbent figure illustrating his Mahaparinirvana being extremely rare. Mahāparinirvāņa of the Master is depicted in mediaeval Buddhist art in a secondary manner. Many sthanaka and asana types of Buddha are extant which contain on their prabhāvalī summary representations of seven of the principal miracles: the miracle-and every incident in the life of the Master is a miracle according to the pious Buddhists - of the great decease is invariably shown on the top centre of the back-slabs of such reliefs. The eight miracles, including that depicted by the main central seated or standing image, were connected with the four principal incidents. Buddha's birth, enlightenment, preaching of the first sermon and great decease, and the four others, such as his taming of Nalagiri, the wild elephant that was set upon him by his cousin Devadatta at Rājagriha, his descent at Sankāsva from the Travas-

trimse heaven after preaching the law there to his departed mother, the acceptance of the honey offered by a monkey at Vaisali, and lastly the great miracle, in which he simultaneously multiplied himself in the presence of king Prasenaut of Kośala and a host of his own followers and other Tirthikas at Śrävasti. The Eastern Indian School of mediaeval sculpture contains numerous examples of such standing and seated figures of Gautama, and the Indian Museum, Calcutta, alone possesses a large number of such images, mostly hailing from Bihar and Bengal. The central figure in these compositions usually depicts Buddha seated in baddhapadmāsana with his hands mostly showing the bhūsparśa, indicating that it represents the Master's victory over Mära at Bodh-Gavä preliminary to his attainment of the enlightenment, the other seven miracles in miniature being shown in well-arranged groups on his either side on the back-slab. The main image with its hands in the dharmachakramudrā, illustrating the preaching of the first sermon, is comparatively rare, as is also the standing type with the seven miniatures on the background. The much mutilated figure in the collection of the Vangiya Sahitya Parishat Museum, Calcutta (No Calcutta (N some interest, for it shows Buddha standing in the samapadasthanaka attitude on a double-petalled lotus (viśvapadma) below which the Buddhist formula62 is written in ninth century script, flanked on either side by three parallel rows of two scenes each with that of Mahaparinirvana just on the top. The rarity of such compositions can be accounted for by referring to the artistic sense of symmetry required in the display of the miniatures. In this particular relief, if the central figure is connected with the descent from the Trayastrimsa heaven, then the explanation of the mimature standing Buddha on the right in the middle row is difficult; the one on the left in the same row undoubtedly stands for the taming of Nälagiri, the wild elephant of Rajagriha, and the Sankasya and Rajagriha miracles are the only two in which the standing posture is necessary. The birth-scene, of course, would necessitate the showing of Maya in the same pose, but it is almost invariably carved in the right lowermost corner of the prabhāvalī and it does not jar at all with the artistic sense. Many standing Buddha images again, which do not contain these illustrations of the stereotyped set of miracles, fall either under the Devavatara or Nalagiri-taming types; the first of the two is more common and is often shown attended on either side by Sakra and Brahmā. Just to emphasise the act of descent, the artists sometimes indicate stairs beneath the feet of the three, thus reminding us of the early Buddhist convention of showing the same scene with three stairs side by side, the middle one having one footmark on its topmost rung and another on its lowermost one 63

Numerous seated images of Buddha have been found, which can be classified under different groups according to their association with one or other of the miracles, clearly indicated by their different hand-poses and sitting postures. The Sādhanamālā describes one iconographic type, named by it as Vairasana Buddha, in which Buddha is seated in baddhapadmasana on a visvapadma with his hands in the bhusparaamudra, attended by Avalokiteavara on the left and Maitreya on the right, the respective iconographic cognizances of the acolytes being a lotus and a bunch of Nagakeśara flowers.64 Other asana Buddha figures, which do not contain the seven miracles in miniature in the prabhāvali, show Buddha preaching the first sermon, which event is suggested not only by the dharmachakramudrā peculiar to this motif, but also by the presence of a wheel (dharmachakra) flanked by two couchant deer on the pedestal. A good many mediaeval compositions have been found in eastern India which show Buddha seated in a similar manner with his hands in the same mudra, but we do not find the wheel and deer indicative of the locality of Sārnāth on the pedestal, in the place of which are shown the Naga kings. Nanda and Upānanda, on either side of the lotus stalk; figures of miniature seated, standing, and rarely recumbent, Buddhas are gracefully arranged round the central image. These undoubtedly represent the Great Miracle of Śrāvastī which seems to have been a very favourite theme with the artists of mediaeval India. A comparatively rare type of seated Buddha depicts him with an alms-bowl placed on his hands, joined over his lap, and a monkey carved on the pedestal or by his side: this is nothing but an illustration of the scene of the monkey's offering honey to Buddha at Vaiśālī. An interesting relief in the collection of the Asutosh Museum, Calcutta University, depicting this variety of seated Buddha, contains an additional detail by his side, the monkey climbing a tree for bringing down the honey to be offered to Buddha. The usual sitting posture of these Buddhas is baddhapadmasana or uoqusana in which the legs with soles upwards are interlocked on the lotus-seat. But there is another rarer sitting mode in which the legs are shown hanging down the edge of the seat, which is described by many scholars as "being in European fashion". Its textual name seems to have been parvankāsana different from ardhanarvankāsana in which one leg is tucked up on the seat and the other dangles down. It was at one time the practice to name the Buddha figures shown in this way as those of Maitreva, the Buddha of the future; but this identification cannot be accepted, for the particular sitting posture is often shown in the scene of the Great Miracle of Śrāvastī where Gautama Buddha is the principal actor. Moreover, such figures are dressed in monk's robes which would ill fit with Maitreya. But a number of standing

and easted Buddhas have been found in northern and eastern India, who, though attired like a monk, wear a jewelled crown and two short necklaces, no other parts of the body being adorned with ornament. These crowned Buddhas were assumed by some to stand for Adi-Buddha who appeared late in the pantheon; but this view is hardly tenable, for most of them, if not all, are associated with the incidents in the life-story of Gautama Buddha, and are thus none but so many of his representations. <sup>66</sup> Another point of interest with regard to the standing Buddhas is that miniature figures of seated, and rarely standing, Buddhas are often depicted on the top section of their prabhāpali, and these presumably were meant to represent some of the Dhyāni-Buddhas, whose cult, described above, <sup>66</sup> was further developed during this period.

The cult of the Dhyani-Bodhisattvas also underwent a great transformation. It has already been said that the special cognizance of Maitreva, the Buddha of the future and thus a Bodhisattva, in the mediaeval Buddhist art is a bunch of Nagakesara flowers placed in one of his hands in place of the earlier nectar-flask Another distinctive mark of this Bodhisattva is a miniature stupa placed in his crown or by its side. This refers to the stupe of Kāśvapa Buddha in the Kukkutapāda-giri near Bodh-Gayā; on descending to earth from the Tushita heaven Maitreya would go to it from which Kāśyapa would come out and present to him the garments of a Buddha Maitreya can hardly be found now represented singly; he is either shown as a well-dressed secular figure in the company of the seven Manushi Buddhas very rarely represented, or as one of the acolytes of Vajrāsana Buddha. But several of the Bodhisattvas of a different category, the Dhyani-Bodhisattvas, were extremely copular iconographic motifs of the mediaeval age That Padmapani-Avalokitesvara among them should be the most important one can be explained by the fact of his having been the Dhyani-Bodhisattva of Gautama Buddha, and thus numerous varieties of him have been described in the sādhanas; mediaeval images, more or less corresponding to some of these descriptions, have been found mostly in northern and eastern India. If a careful analysis is made of the iconographic traits of some of them, there is hardly any difficulty in recognising in a good many of them the Mahāyānistic adaptations of two of the principal Brahmanical cult-icons, viz Vishou and Siva. The iconography of the general form of Avalokitesvara and of a few others of his special ones has some analogy to that of Vishau, and the ideology underlying both these gods, especially relating to their character as gods of preservation and deliverance, is one and the same. But the particular aspect of Siva, when he appears in the role of a benignant deity and a healer of diseases after proper propitiation, is none the less discer-

nible in certain other forms of this Dhyani-Bodhisattya; a few others of his less common ones, again, portray in a way the dire and terrific aspect of this Brahmanical deity. One particular variety among the different types of Avalokiteśvara, Hari-Hari-Harivāhanodbhava Lokeśvara, undoubtedly owes its iconographic presentation to sectarian rancour. As many as fifteen variants have been selected from those described in the Sādhanamālā, of which five or six at most have been recognised among the numerous Buddhist sculptures of eastern and northern India. These are Shadakshari Lokesvara, Sirihanada, Khasarpana (named after a village in the ancient Khādi-mandala, modern Twenty-four Pergannas, West Bengal), Lokanatha and Milakantha. The others are mostly to be found among sculptures and paintings of the northern countries like Tibet and Nepāl and they are usually dated after A.D. 1300. Shadakshari Lokesvara shows a composition with the figure of the four-armed Bodhisattva, its front hands being in the namaskāra-mudrā and the back ones holding a rosary and a lotus, and having a smaller male replica of him to his right and another similar but female one to the left; these two are none other than Manidhara and Shadakshari Mahavidya, the respective male and female attendants of this variety of Avalokitesvara. A very interesting mediaeval relief depicting it was discovered by Oertel in course of his excavations at Sarnath: it was wrongly identified by him as representing the three jewels of Buddhism, viz. Dharma, Buddha and Samgha. 67 The two-armed god Simhanada Lokesvara is described in the texts as three-eved, seated in the mahārājalilā pose on a roaring lion, wearing a tiger-skin garment but no ornaments, having a miniature figure of Amitabha on the jatamukuta on his head, with a trident entwined by a white serpent to his right and a sword placed on a lotus flower to his left, the lotus stalk being held by his left hand resting on the seat; the three eves. the tiger-skin garment, the absence of ornaments, the matted locks. the snake-entwined trident, - all these traits definitely associate him with Siva, and the Dharanis of Simhanada refer to him as the healer of diseases The beautiful sculpture of Simhanada Lokesvara found at Mahoba closely corresponds to the description given above. That the Khasarpana variety of this god was a popular object of worship in eastern India is proved by a number of such images discovered in different parts of Bihār and Bengal. The principal type of this deity depicts him gracefully seated in the lalitasana pose on a mahambuja, decked in all sorts of ornaments and holding a fully blossomed lotus flower by its stalk in his left hand, the right one being in the varada pose. He is almost invariably accompanied by Tara and Sudhanakumāra to his right and Bhrikuţī and Hayagrīva to his left;

the five Dhyani-Buddhas are very often carved on the upper part of the prabhavali with Amitabha, his spiritual father, placed in the centre. The finely carved image corresponding in most of its details to the above description, found at Vikrampur and now in the Dacca Museum, is a representative specimen of this type of Avalokitesvara. Many standing images of Avalokitesvara endowed with four and sometimes with six arms have been found in northern and eastern India: some are in the collection of the Indian Museum. Calcutta, and a few are in the Patna Museum. These have been usually described as Lokanatha, but the description given of this variety of Avalokitesvara in the Sadhanamala does not tally with the sculptures. The four-armed figures show vara, akshamala, bhringara and padma in the lower right, upper right, upper left and lower left hands respectively; Süchimukha and Hayagriva to the right and left are the usual attendants in these cases. The six-armed standing figures, on the other hand, have a vara, mātulunga, akshamālā in the right hands, and a bhringara, pasa and padma in the left ones; here both the attending figures are female and very probably represent Tara and Bhrikutí. Standing images of Lokeśvara with more than six arms are, though rare, not unknown; reference may be made to one twelvearmed variety of this god in the collection of the Indian Museum, its additional hands holding such emblems as ankuśa, kartri and a few other indistinct objects.68 The Lokanatha aspect of Avalokiteávara, however, as described in the Sādhanāmālā, is two-armed, the left hand holding a lotus, the right being in the varada pose; one of the sadhanas of this deity refers to the mandala of eight gods like Maitreya, Kshitigarbha, Vajrapāni and others surrounding him Lokanātha is generally depicted alone, seated or standing, only occasionally accompanied by Tara and Havagriva Nilakantha, as described in only one sadhana, is similar in appearance to his spiritual father Amitabha; he is not decorated with any ornaments, and has two serpents on his either side; the name and the iconographic traits of this type of Lokesvara fully show that he is one of the Mahayanistic adaptations of Siva. Several other types of Lokesvara images of the mediaeval period have been found, which do not conform to the descriptions of any of the varieties given in the Sadhanamālā: this fact proves that as in the case of the Brahmanical iconography, our collection of Buddhist iconographic texts is also incomplete, and many must have been irretrievably lost. As regards the mediaeval images of the other Dhyani-Bodhisattvas, whose names have been already given, it may be observed that whatever literary importance they might have had in the period, they apparently had no prominence in the hieratic art of the time.

Mañjuśrī is the general name of another group of interesting Bodhisattvas who, though not strictly belonging to the category of the Dhyani-Bodhisattvas, occupied an important place in the developed Mahāyāna pantheon. He was comparatively late in making his appearance, and his inclusion in the pantheon could not have been much earlier than the Gupta period. References in mediaeval Buddhist literature seem to connect him with China and Nepāl. and the way in which he is mentioned seems to suggest that there was some historicity behind him, and his human original was perhaps connected in some way or other with the introduction of civilisation in Nepal from China. Thus, there was a great deal of difference between Avalokiteśvara and Mañjuśri, the former having an abstract ideological background, while the latter a concrete human base, which was, however, subsequently assumed to stand for and illustrate some abstract qualities like knowledge and wisdom. The Sädhanamälä contains a number of sädhanas describing as many as fourteen different varieties of this god-concept, some of which were associated with Akshobhya or Amitābha, while others were either independent or had some association with the group of the five Dhyani-Buddhas. The usual emblems of Manjusri are a sword (Prajňā-khadga or the sword of wisdom) and a book (book of knowledge - prajna), the idea being that the god severs the coils of ignorance with the sword and imparts knowledge from the book: he is thus in a way the Mahavana counterpart of Brahma and Sarasvatī of the Hindu pantheon. A good many extant figures of him. including several variants, have been discovered in different parts of northern and eastern India, and this fact shows that his was a popular cult-image, specially in eastern India Several of the mediaeval representations of this god can be identified as Manjughosha and Siddhaikavira (emanations of Akshobhya), Arapachana and Sthirachakra who have no definite association with any of the Dhyani-Buddhas. These varieties are usually differentiated on the basis of particular sitting and standing postures, hand-poses and the nature of the attendants. Images of Mañjuvara and Arapachana are more numerous: the former is characterised by his lion seat and the dharmachakra-mudrā, with the book Prajnaparamitā placed on lotus on his left, while the latter is shown seated in baddhapadmasana, his right hand brandishing a sword and the left with the book placed on his breast, his attendants being Keśini. Upakeśini. Sūrvaprabha and Chandraprabha who are shown as exact miniature replicas of the central figure. That Arapachana form of Manjusri was held in great respect by the Mahāvānists of the mediaeval period is proved not only by the number of his images discovered in eastern India, but also by a few found in Indonesia. The Javanese sculpture of this

form of Mañiusri, now in the collection of the Levden Museum. Holland, is a fine specimen of Indonesian art. Manjughosha, like Mañjuvara, has a roaring lion for his mount, but his other peculiar cognizances are lotus on his left side and pyäkhyänamudra. A very fine sculpture of the early mediaeval period in the collection of the Sarnath Museum, unfortunately much mutilated, corresponds to a great extent to the textual description of Siddhaikavīra, who has a blue lotus in his left hand and varamudra in his right. This form of Mañjuárī, which is comparatively rare, has some similarity with the usual iconographic type of Lokanatha, a form of Lokesvara, but the figure of Akshobhya on the crown of the former discloses his real identity. Sthirachakra is another rare form of this Bodhisattva and is characterised by a sword in his left hand and varamudra in his right. The Vangiya Sahitya Parishat sculpture of Manjuśri, seated in ardhaparyankāsana on a double-petalled lotus, probably depicts this variety; it, however, holds the stem of a nilotpala in its left hand, over the blossom of which is placed the sword.

A reference to the images of a few of the numerous varieties of gods and goddesses who were associated with one or other of the Dhyani-Buddhas will not be out of place here, although the concepts of many of them seem to have been subsequently added Some of these deities again were textually connected with more than one Dhyani-Buddha at the same time, and other images bore on their crown the miniature figures of either one or the other of these meditative Buddhas Thus, Jambhala and Tārā (especially her form known as Mahāchīna Tārā) were emanations of Akshobhya, but the same god and another variant of the goddess, viz Khādırayani Tärä could also emanate from Ratnasambhaya and Amoghasiddha respectively Jambhala and Vaira-Tara, again, in some of their aspects, were associated with all the five or four of the Dhyani-Buddhas; in these cases, the miniature figures of the latter are usually shown on the top part of the prabhavali of these images. Many of these deities of the developed Mahavana pantheon again can be shown either from their names or their attributes to have been directly or indirectly derived from various members of the Brahmanic order. Thus the gods like Saptasatika Havagrīva, Heruka, Yamāri and Jambhala, the first an emanation of Amitābha and the last three of Akshobhya, have their prototypes among the various Brahmanical gods, as their names or iconographic traits show.

Hayagrīva, according to the Puranic mythology, was primarily a demon to kill whom Vishņu assumed the form of a horse-headed

man. The special cognizance of Saptasatika-Hayagriva is the scalp of a horse over his head; another aspect of the same god, which is associated with Akshohhya, is three-faced and eight-armed, and the number of arms as well as the emblems in the hands distinctly connect it with the Hayagriva incarnation of Vishpu.

The flerce god Heruka, whose two-armed varieties have been found in eastern India, is characterised by the dancing pose, a corpse below him, emblems like vajra and kapāla in his hands, a khapādaga along the left side of his body, ornaments like a garland of skulls (musadamālā) and other features which leave no doubt that this particular god-concept was based on the terrific aspect of Siva. The Dacca Museum image of Heruka, though it shows a double-petailed lotus beneath its left leg in place of a corpse (preto), corresponds in other respects to the textual description, and is a well-carved specimen of the mediaeval Buddhist art of eastern India.

Yamārı, as its name indicates, is based on one of the various Samhāramūrtis of Siva. Kālāri or Kālāntaka-mūrti, in which form Siva punished Kāla or Yama, the god of death, for his audacity in attempting to take the life of Mārkandeya, a great Saiva devotee. Some of the iconographuc traits of Yamāri, however, are taken from the very god of death whose enemy he is supposed to be, while others are clearly derived from the fierce form of the Hindu god. Like Yama, he has a buffalo for his mount and a mace with a skull painted on it or a vājra on its top as his emblem; like Siva, he wears a tigerskin. snake ornaments, and holds a noose (νῆξα) in one of his hands.

Jambhala is undoubtedly a Buddhist counterpart of Kubera-Vaisravana, as some of his characteristic traits indicate. Like the latter, he is connected with wealth and treasure; mediaeval representations of him are known, in which he is shown seated in lalitasana with one of his legs resting on an upturned coin-jar by the side of which are placed seven more jars. The number of the jars, eight, distinctly proves that they stand for eight treasures (ashtanidhi) of Kubera; like the Brahmanical deity his figure is also potbellied, though the bag in his prototype's hand is replaced by a mungoose vomitting iewels. In the Brahmanical mythology, Kubera is associated with Lakshmi or Sri, the goddess of fortune who is the presiding deity of the ashtanidhis, 69 in the Mahayana adaptation of him, however, Vasudhārā (another name of the earth goddess, Bhūmi or Prithivī) appears as his consort. A good many figures of Jambhala, mostly seated ones, with many of the above-mentioned iconographic traits have been found in different parts of eastern and northern India

Ganapati is another male deity recruited from the Brahmanic faith into developed Mahāyāna pantheon, and he is identical in his mediaeval iconic forms to his Brahmanical prototype. He is generally depicted as being trampled down under the feet of such goddesses as Aparājitā and Parnašavarī. His independent form as one-faced and twelve-armed, dancing on the back of his mount (a'rat), is described in a late sādhana, but corresponding icons of the mediaeval period are not known; there is nothing in the texts to show that his face was that of an elephant.

Interesting varieties of goddesses are associated with one or other of the Dhyani-Buddhas, and they seem to be more numerous than those of the gods. The worship of the female principle was comparatively more prevalent in eastern India in mediaeval times. and this fact is also emphasised by the large number of images of the Buddhist goddesses discovered there. The cult of Tara and her various forms was strong in this part of India, and Tara, a great object of veneration in the Brahmanical Tantrik cult, appears to have been borrowed directly from the developed Mahayana pantheon. Mahāchīna-Tārā, one of the principal forms of this goddess. however, as her attributive epithet indicates, was an importation from Mahāchīna, a land outside India, which has been identified by some scholars with Tibet. Mahāchīna-Tārā, also known in Buddhist-Tantrik literature as Ugra-Tara, is an emanation of Akshobhya, and she was most probably the original deity from which various other aspects of this goddess were derived. The popularity of Tara among the Mahāvānists is indicated by the fact that it is the common appellation of many Buddhist goddesses such as Janguli, Parnasavari, Ekajatā and others She is described in the sadhanas as of terrific appearance, four-armed, standing in the pratyālīdha pose on a corpse, her right hands holding a sword and a chopper (kartri), and left ones, a lotus flower and a skull-cup (kapāla); a miniature figure of Akshobhya is within the 'crown of chignon' (ekaiatā) on her head.70 The iconographic trait of ekajata of this goddess gave rise to the concept of another terrific deity of the Mahavana cult, Ekaiata by name, who was also an emanation of Akshobhva; several mediaeval images of her have been found in eastern India.

The most common form of Tārā, however, numbers of whose images have been found in the north and east of India, is the one which is described in the sādhanas as Khādiravanī-Tārā, also known as Syāma-Tārā, an emanation of the Dhyāmī-Buddha Amoghasiddha. She is depicted either standing or seated in a graceful pose, her right hand showing the vārada-mudrā, and the left one holding a lotus with a long stalk; her two attendants are Ašokakāntā Mārīchī on her

right and Ekajatā on her left. In the extant mediaeval representations of this variety of Tārā, sometimes curious miniature figures of eight goddesses or eight illustrative scenes are found carved on the prabhāyatā on either side of the principal deity. One such image in the collection of the Dacca Museum shows the former feature, and it has been suggested that these miniature goddesses individually stand for each of the syllables of the eight-syllabled Tārā-mantra (Om Tāre to Tārā Svāhā). To na image of this goddess, originally hailing from Ratnaguri (Cuttack district, Orissa), we find the other feature which collectively stands for the ashamahābhayas (eight great fears) from which she saves her devotees?

Another variety of Tara, described several times in the Sadhanamāta, is the Vaira-Tārā who is simultaneously an emanation of the groups of five or four Dhyani-Buddhas. She is four-faced and eight-armed, and is seated in the varraparyankasana on a doublepetalled lotus inside a mandala which consists of encircling attendant deities like Pushpa-, Dhūpa-, Dīpa- and Gandha-Tārās, and Vajrānkuśi, Vajrapāśi, Vajrasphoti and Vajraghantā; the mandala, in order to be complete, should also contain the figure of Ushnishavijava on the top and that of Sumbha below. It should be noted that the number of the companion goddesses is ten, which exactly corresponds to that of the ten-syllabled mantra of the principal goddess, Om Tare tu Tare ture Svaha, and it is presumed that the former individually stand for the respective syllables. Another interesting feature worth noting in respect of most of these attendant divinities is the fact that they are nothing but the personifications of the upacharas (materials used in ritual worship) and weapons or emblems held by the principal deity in her hands (these roughly correspond to the avudhapurushas of the Vaishnavite icons). Vairasphoti and Ushnishavijava are, on the other hand, associated, the former with the holy sound that is uttered during the ritualistic performances, and the latter with the peculiar physical characteristic of the Buddha. Several metal images of the mandala of Vajra-Tärä have been found in eastern India; the Indian and Dacca Museum specimens correspond fairly well to the above description.73

Reference has already been made to Vasudhārā, the consort of Jambhala, who is also like him either an emanation of Akshobbya or Ratnasambhava; she is the Buddhist counterpart of the Brahmanical Vasudhārā, Prithivī, or Bhūdevī, who, as one of the consorts of Vishup, holds a blue lotus in her hand. But Vasudhārā is characterised by varada-mudrā in her right hand and an ear of corn in her left, and the latter object fittingly symbolises her corn-producting capacity. Several stone and metal images of this goddess,

both single and in the company of her consort, have been discovered in the north and east of India.

Another Mahāyāna goddess, also emanating from Akshobhya but, unlike the last-mentioned, one of a terrific character. is Nairātmā who resembles to some extent the Brahmanical Kāli. She is shown dancing vigorously with right leg raised and bent inwards, the left firmly planted on a corpse (preta) lying on its back, holding kartri (short sword) and kapāla (skull-cup) in her two hands; she looks terrible with bare fangs, protruding tongue, a garland of human skulls, and a kharpaāga placed along the left side of her body. Her general pose and appearance remind us of those of Heruka discussed above, though their respective emblems are somewhat different. Her images are extremely rare, and the Indian Museum specimen may be regarded as unique.<sup>4</sup>

Parnasavari, another female member of the Mahayana pantheon, is of great iconographic interest on account of certain features appertaining to her. She is both an emanation of Akshobhya and Amoghasiddha, and her iconography is the same in both of her aspects The sadhanas describe her as three-faced and six-armed, her right hands holding vajra, śara and paraśu, her left ones, parnapichchhika (a cluster of leaves), dhanu and tarianapasa (a noose round the indexfinger in the tarianimudra); she stands in pratualidha pose either on personified representations of various diseases or pestilences or on obstacles personified (Vighnas-the same as Brahmanical Ganesa, the remover of obstacles. Vighnantaka), and is clad in leaf garments Her mantras describe her as a Piśāchī (ogress) and sarvamāriprašamani (healer of all epidemic diseases). This fact, as well as her very name which associated her with the leaf-clad Savaras, one of the aboriginal tribes of India, distinctly proves that she was recruited from a non-Aryan cult, as a few of the particular constituents of Durga, the Brahmanical goddess, were adapted from aboriginal cult deities. Two extant images of Parnasavari found in East Bengal closely follow the textual descriptions, and both have the figure of Amoghasiddha on the top centre of their prabhāvalī 75

Prajňä-Pāramītā is a goddess of benign aspect and was held in great veneration by the mediaeval Buddhists of India and Indonesia. She was regarded as the personified form of the Mahāyāna treatise Prajňāpāramītā, which is said to have been recovered from the nether regions by Nāgārjuna, the principal expounder of the re-oriented Buddhism She jus usually recognised by vyākhyāna-mudrā and the manuscript Prajňāpāramītā on a lotus; one of the finest images of this benign Mahāyāna goddess originally halled from Java and is now in the collection of the Leyden Museum. 70

A very interesting goddess of this cult is Marichi, an emanation of Vairochana, the first of the Dhyani-Buddhas. Several images of her have been found in eastern and northern India and this proves that she was held in esteem in this region. Her iconographic features show that she was an adaptation from the north-Indian Surva and her name means 'One who has rays'. She is usually depicted as three-faced (the left one of which is that of a sow) and eight-armed. her hands holding such attributes as a needle, a string, an elephantgoad, a noose, a bow, an arrow, a thunderbolt, and a bunch of Aśoka flowers; she stands in the arrow-shooting pose on a chariot drawn by seven pigs. and driven either by a goddess with no legs or Rahu, only a head with no body attached to it. Some of these eight-armed and three-faced figures of Marichi are attended by four goddesses bearing neculiar names such as Varttālī, Vadālī, Varālī and Varāhamukhi, all sow-faced and four-armed carrying several weapons and emblems similar to those in the hands of the central deity. The very fine image of Ashtabhujā Mārīchī, originally found at Sarnāth and now in the collection of the Lucknow Museum, corresponding mostly to the description given above, contains, however, the figure of the Dhyani-Buddha Amitabha in its crown-a striking departure from the texts.77 Another variety of Märichi, one-faced and twoarmed, the right hand being in the varada pose and the left touching an Aśoka bough, is generally depicted as an attendant deity of Khādiravanī-Tārā

Another goddess of the developed Mahāyāna pantheon, who is sometimes wrongly regarded as identical with Mārtchī, is Vajravārāhī, the chief consort of the fierce god Heruka discussed above. 78 She is either two-armed or four-armed, and her attributes and pose resemble those of her consort. Her images of the mediaeval period are not common like those of Mārtchī.

Such independent goddesses as Sarasvati, Aparājitā, Grahamāritkā, etc. have, as their nomenclature shows, distinct Brahmanical association, but their Buddhist adaptations came to have definite iconographic re-orientation. Vajrayogini, as the sādhanas describe her form, clearly reminds us of the Thirth goddess Chhinnamastā who was held in great veneration by the Sakti-worshippers of Bengal; she was one of the ten Mahāvidyās whose cult was an important one in mediaeval and later Bengal In a comparatively late period the Tantrik aspect of the Sakti worship seems to have adopted much from the Mahāyāna-Vajrayāna cult and it is sometimes extremely difficult to fix up the definite cult-association of one or other of the individual deities.

The brief study of Buddhist iconography given above shows what bewildering diversity the religious art of the later Buddhists attained in the mediaeval period. The comparatively simple and general character of the early Buddhist art was made extremely complex in its later phase and various factors were at work for this re-orientation. The most important of these was the gradual assimilation in various ways of the god-concepts of many contemporary rival sects, most, if not all, of which belonged to Brahmanical religion. Many of the numerous images of the Mahayana-Vajrayana cult illustrate this fact in an interesting manner. Another important point not to be lost sight of in the study of them is the deep esoteric symbolism which underlies many of them in spite of their bizarre forms. The numerous unnamed artists, whose services were requisitioned for the satisfaction of the religious needs of the pious Buddhists, were not half-hearted in their work, and some of the specimens which they turned out were enduring works of art.

# C. JAINISM

# I. INTRODUCTION

As in the preceding period, Jainism lacked royal support in northern India, but this was compensated by the popularity of the religion among the trading classes in the north, and the extensive royal patronage it enjoyed in the South.

This is the most flourishing period in the history of Janism in the Deccan. There was no serious rust for it, and it was basking in the sunshine of popular and royal support. Dr. Altekar<sup>70</sup> surmises that probably one-hird of the population of the Deccan was following the gospel of Mahāvira during the period under review. Jainism received a serious set-back shortly afterwards owing to rapid spread of the LingSyata sect

Important commentaries on the Digambara Canon were composed towards the close of this period.<sup>80</sup> During the tenth century, Uddyotana started 84 gachchhas through his disciples <sup>81</sup> The Jain Philosophy reached its high-water mark as evidenced by the masterpieces of Akalanka, Haribhadra, Vidyānanda and others. Literary output also was immense. The Jain writers inaugurated an Augustan period in Kannada literature, and composed outstanding works in Tamil too.

It may be noted as one of the remarkable features of Jainism of this period that it saved itself from the influence of the all-pervading Saktism.<sup>82</sup> That the fortunes of Jainism were unaffected by the

revival of Hinduism has been ascribed to the state patronage, and the influence of the pious Jain saints.<sup>83</sup>

It is interesting to note how Jain gurus achieved their ends by adopting well-devised and comprehensive methods. The austere routine, pious life and the absence of possessive instincts seem, in the case of Jain monks, to have always led to their being admired and honoured in the society. As king-makers they secured royal patronage for generations. By winning over generals, feudal lords and provincial governors their success at provincial centres was assured under the aegis of these officials. By securing popular support, they had among their followers the most important section of the middle class, the Vira Banatigas and the commercial class. whose financial help went a long way in the cause of Jainism. It enabled them to construct magnificent Jinālayas and images. Their spectacular effect, along with the active royal support, made Jainism popular and strong These Jain gurus themselves owned nothing and wanted nothing And further their insistence on the observance by the rich of the Jain doctrine relating to the four gifts (learning, food, medicine and shelter) helped a great deal in winning the allegiance and devotion of the masses, as it answered the primary needs of humanity. This resulted in drawing large sections of populace within the Jain fold

# II JAINISM IN THE NORTH

Except in the west and perhaps Mālwā, Jainism appears to have lost its hold over the rest of the north during the period. It had already lost its importance in Magadha, the land of its origin. The Nirgranthas, who formed a dominant religious sect in Bengal in the seventh century, seem to have wielded no appreciable influence there during our period, and there is no reference to them in the numerous inscriptions of the Pālas.

The Chāṇa rulers<sup>24</sup> were patrons of this religion. Vanarāja Chāvdā, the founder of the line, was installed on the throne, according to the Jain Prabandhas, by his Jain guru Silagunasūri. Though the official religion was Saiva and Sākta, most of the influential persons in the realm, like Mahājanas, were Jains and occupied high positions in the state. Vanarāja's prime minister was a Jain væṇk named Champa, the founder of Champiner. Ninnaya, a mercharb prince whom Vanarāja regarded as father, built a temple of Rishabha at Anahilayāda. Ninnaya's son Lahora was a general in Vanarāja's army. At the suggestion of his guru Silagunasūri, who refused the gift of the kingdom, Vanarāja built a temple known as Pafichāsara chaitya in which the idol of Pāršvanstha brought from Pafichāsar

was consecrated. He and his successors also built other temples. These rulers tried to keep in check the rivalries among priests of different sects in their kingdom. The Pratifiars also figure prominently in the Jain literature. So Vatsarāja (or Ama, as he is called in Jain Prabandhas) is said to have built a temple at Kanaui, 100 cubits high, and consecrated a golden image of Mahāvīra; at Gwālior he established an image of Mahāvīra. 23 cubits high. He is said to have built Jain temples at Kanaui, Mathurā, Anahluvāda, Modhera, etc. His son Nāgabhaṭa II is said to have been converted to Jainism and the latter's grandson Bhoja was also a great patron of the religion.

Many famous Jain writers like Dhaneśvarasūri, Dhanapāla and Sāntısūrı flourished in the court of Paramāra kıngs.

It was during this period that in the contest between Digambarsa and Svetämbaras, as the Prabandhas report, the sacred Girnār-tīrtha was declared to be Svetāmbara. Pradyumnasūri is credited with the conversion of the rulers of Sapādalaksha, Tribhuvanagırı, etc. to Jainism.

# III. JAINISM IN THE DECCAN AND SOUTH INDIA

Several dynasties, such as the Gańgas, Rāshtrakūtas, Chālukyas, Kadambas and their feudatories held sway over Deccan during the period under review, either successively or as contemporaries We shall deal with the state of Jainism under these rulers in the above order.

The Gaiga rulers were great patrons of Jainism. Nitimärga and his second son Bütuga were devout Jains. Märasimha was a disciple of Ajitissena, and was a staunch Jain. He actively supported renowned Jain scholars, maintained the Jain doctrine, caused basadis and märastambhas to be erected at several places, and, after abdication, ended his life by Sallekhand (slow starvation). His minister Chāmundarīsya, one of the triumvirate of the special promoters of Jainism, was a brave general and possessed several exceptional virtues including liberality. Nemichandra and Ajitasena were his preceptors. He gave many endowments for the cause of Jainism; caused the colossal image of Gommaţa to be set up at ŝravaṇa Belgola; constructed a besadi om Chikkabetta at ŝravaṇa Belgola; end patronised the Kannada author Ranna. His example was followed by his successors and feudatories.

The Räshtraküṭas were tolerant of the several religious sects of the time, and many of the rulers of the dynasty were not only great patrons of, but even showed distinct inclinations towards, Jainism. The great Räshtraküṭa Amoghavarsha I Nripatuṅga was more a Jain

than a Hindu; he followed the Syādoūda and also revered the Hindu family detties. His chief preceptor was Jinasena and he had appointed Gupabhadr as the preceptor for his son Kṛishap II. Authorship of the ritual of Jain monasteries in Banavāsi is attributed to Amoghavarsha. His other works and the literary activity of the Jains during this period will be dealt with later in this chapter. Amoghavarsha abdicated more than once, probably to observe the vow of akińchanató. How he accepted Jain-dikshā is graphically described in a contemporary work Gestia-sēru-sampatha of Mahāvīrāchaya.80

The age of the Räshtraktigs (A.D. 754-974) was immediately followed by a Saiva reaction under Tailapa IIa<sup>3</sup> and his immediate successors. It is alleged that they persecuted the Jains, but the temporary withdrawal of their patronage was due more to political than to-religious causes. 89 On the contrary we read that Tailapa II had strong attachment to Jainism, and patronised Ranna, Kaviratna, the author of Ajita-purāṇa, who received the title kawichakrawartin from the king 89 Tailapa's son Satyššraya constructed a monument (\*isidāh) in honour of his Jam guru. One of his successors, Jayasmiha III, caused a bisada to be constructed at Balipura.

Though the reigning monarchs of Andhradeśa were invariably Parama-Māheśwaras, members of the royal family, high state officials, vassal kungs and feudal lords sometimes followed Jain faith, and were either śrāvakas or śrāvikās. Some of the Eastern Chālukyas were Jains or patrons of that religion and made plous endowments to that faith. Three records of Ammarāja II speak of Jainism as a very popular religion in the tenth century, and show that the ruler, though Sarva, extended his patronage to Jainism.

An inscription at Rämatirtham near Vizianagaram indicates that Jannam continued to flourish till the beginning of the eleventh century, and that the Rämatirtham hill was regarded as a place of pligrimage by the Jains since early days. A Kannada inscription of the reign of king Vimaläditya states that Trikalayogin Siddhäntadevanuni, Achärya of Desigana, who was a girur of the king, paid respects to the Rämatirtham hill. With the reign of Räjaräjanarendra, son and successor of Vimaläditya, Jainism lost royal patronage and sympathy.

At Vijayawāda, the support of the Eastern Chālukyas to Jainism was counter-balanced by the Parichchhadi Paśupati rulers who followed Hinduism. These, along with Kota kings and Kākatiyas, were responsible for the disappearance of Jainism from Andhradeśa.

Though Hindus by religion, some Kadamba rulers were also patrons of Jainism.90

We know from various contemporary records that the feudatories and high officials of the various ruling dynasties were supporters of Jainism. Mention may be made of a few important ladies in this connection. Jakkiabbe, who was appointed Nal-gduugda in her husband's place in Räshrabüta Krishna III's reign, performed the vow of Sallekhanā. Attimebbe, daughter of Tailapa's commander Mallappa and wife of Nāgadeva, was an ideal devotee, and an exemplary patron of learning who got prepared one thousand Mss. of Ponna's Sānti-purāga in Kamaqā and had them circulated all over the country. Jakksundarī caused a basadī to be built in A.D. 968. Pembabbe, elder sister of Būtuga, performed penance for thirty years.

Thus we find that during the heyday of its power there was not a single dynasty in the Deccan that did not come under the influence of Jainism at one time or another. Non Jain ruliers also patronised Jainism. Ministers, generals, women—all played their part as devout Jains.

The story of Jainism in the Tamil area is one of decadence during our period. The rise of the Saiva Nāyanārs and their organised efforts to stamp out Jainism, the conversion of Kūn Pāndya by Sambandar and that of the Pallava king Mahendra-varman by Appar, led to the downfall of the Jains in Tamil land about AD. 750 Jains were subjected to further humlilation at the hands of the Vaishnava Āļvārs, till in the ninth and tenth conturies, they do not seem to have enjoyed any prominence in the land After Nāyanārs and Ālvārs, the rise of the great Āchāryas aided the evolution of Hindiusm.

As a result of all this, the Jains left the Pallava and Pāṇḍya kingdoms and migrated possibly to Koppaṇa, Śravana Belgola and surrounding territory where they were patronised by the Gaṅga and other rulers. The few that remained led an obscure life in Tamil land. A perusal of the literature produced by the Jains indicates that they generally lived in large numbers in Mylapore, Nedumbal and Tirumalai.

It may be noted that the Alvārs and Nāyanārs, who led the opposition against Jannism, adopted the very methods of the Jains to subvert their religion, and to attract the populace to the newly rejuvenated Hinduism In the first place, they adopted the four-fold  $d\hbar a (\hbar \hbar a \pi d , a \hbar b a \mu s h in his his high is and <math display="inline">\hbar s s t \pi v$  in their system to counter the most effective missile of the Jains. Further, the Saiva saints aimed at the highest altruistic principles, discarded custe system, and recruited people from the lowest grade in their fold. Like the Jains, the Saiva saints instituted a hierarchy of sixty-three saints, and composed hymns in honour of local deities. Their potent

weapon was the winning over the good grace of the king, thereby securing political patronage of the state. Gradually, as different kings became converts or reconverts to Hinduism, which was now made more attractive and receptive to the general public, Jainism lost its hold and receded into the background.

There were other causes peculiar to Karnātak that worked the distingration of Jainism there. Beginning with castes and subcastes taken over from Hinduism, Jainism was progressively adopting a number of Hindu practices and beliefs, with the result that it was gradually becoming almost indistinguishable from the surrounding creeds. It thus lost its characteristic mark, and its adherents there fell a prey to the prevailing proselytising forces.

# IV. LITERATURE

The Jain literature of this period, written not only in Sanakrit, but also in Prakrit, Apabhramsa and the Desabhāshās, is extremely rich and varied, its characteristic features being the Jain dogmatics and ethics, legendary literature in the form of the Purāṇas and didactic talies, and logic. In the south, the honour of the creation of the Kannada literature and of enriching it with classics of abiding value goes to the Jains Their contribution to the Tamil literature is also valuable; and we find that most of the major and minor epics, which are the pride of Tamil literature, are composed by Jain authors.

Haribhadra, originally a Brāhmaņa, was the outstanding personality among the Jain writers of the period. He has written a large number of books in Sanskrit and Prakrit. He is the earliest Sanskrit commentator of the canon, and his contributions to Jain logic are outstanding. His Dhūrtākhyāna is a remarkable satire in Indian literature. He inaugurated a new era in Yoga literature by employing new terminology and an extraordinary and descriptive style. He has also compared the Jain terminology with the Yoga prakriyās in Patanjali. In his Shad-darsana-samuchchaya he gives a brilliant exposition of the different systems of philosophy of the day. Among other Jain writers of the period, mention may be made of Bappabhatti, Silanka, Sobhana and Dhanapala. The work of elucidating canonical texts in Sanskrit, begun by Haribhadra and Śllānka. was continued by Abhayadeva (eleventh century) and Malavagiri (twelfth century). Sobhana, Dhanapala, Devendragani and Devabhadra produced innumerable romantic tales, both in Sanskrit and Prakrit, followed by Hemachandra and the writers of the Prabandhas and Charitas, who pertain to the subsequent period.

Turning to the authors in the South, we may begin with Akalanks, whose date has been a matter of controversy.<sup>91</sup> He was a

great logician, whose famous works are Rējacārtika and Ashņaćati. Jinasena's Harivamid-purāṇa<sup>32</sup> is one of the earliest Jain versions of the Pācdava tale. Another Jinasena. who was the preceptor of the Rāshṛakūṭa king Amoghavarsha, wrote the Ādi-purāṇa, which was completed by his disciple Gunabhadra.<sup>32</sup> Amoghavarsha's reign produced a galaxy of Jain writers, including the king himself, who is credited with the authorship of Prasnottaramālikā on Jain ethics, and Kavirājamārga in Kannaḍa on rhetorics. Mahāvīnāchārya wrote Gaṭita-ṣāra-sānigraha under Amoghavarsha. Sākaṭāyana, a grammarian, called his work Amoghavarsha hand sākaṭāyana grammarian, called his work Amoghavarsha con our of his patron. Vidyānanda, Māṣūṭyanandi and 'Prabhāchandra—a triumvirate of famous Jain logicians—were probably all contemporaries, and lived about A.D. 800. Under the Rāsḥrakiṭas were produced the Yaśasti-laka (to which reference will be made later) and Nitivākyāmṛitā of Somadeva.

To the minth century belong the famous commentaries Dhavalā and Jayadhavalā, composed by Virasena and Jinasena, the latter being the author of Adi-parāva noted above. Amritachandra was a brilliant commentator who expounded Kundakunda's works and also wrote the Tattvārthasāra, Purushārthasidāhyupāya, etc. Towards the close of the tenth century Nemichandra produced a number of fresh philosophic compendums of considerable importance. It was during this period that Pushpadanta composed his monumental Apabhransa work at the Rāshtrakūṭa capital of Mānyakheṭa (or Mālkhod).

# V GENERAL OBSERVATIONS

The most important contribution of Jainism in cultural field is the principle and philosophy of Ahinisā. Though Ahinisā preached by Jainism is in a more extreme form than Buddhism, it has been duly graded for the householder and for the monk in view of the circumstances of life in which they are placed, and had no emasculating effect on the people. Jainism gave to India men who turned Ahimisā into a philosophy of action, and numerous instances on record show that the Jain generals and kings did not spare themselves on the battlefield, and were not less averse to warfare than their contemporaries of Brahmanical faith.

The Jain householders were not led astray by ascetic ideals, but they did their duties as true householders without ignoring the practical considerations. The Jain kings or soldiers, who killed their enemies on the battlefield, were following the Jain precept of doing one's duty. Such killing, as the hanging of a murderer, being in pursuance of the enjoined duty, does not constitute violation of Ahimsā, as prescribed by the code of a Srāvaka.

It may also be noted that the principle of Ahimas was responsible for ending the himas in Yajña and other Vedic rites, and also for introducing vegetarian diet in a large part of India.

The Jains also enriched the fine arts. The subject will properly be dealt in the Chapter on "Art". Here we may simply draw attention to the colossal image of Gommata at Sravapa Belgola, which is the most distinctive contribution of Jainism. Koppapa, Belgola Hajebid and other places are studed with spacious and massive temples with beautiful images, many of which belong to this period. The free-standing pillar (tšumbha), found in front of almost every besædi or Jain temple in Karnátak, is another peculiar contribution. Some of the cave temples of this period also show how Jainism has enriched this field.

A flood of light is thrown on the state of Jainism during the role under review by Yaśastilaka, a literary romance in Sanskrit prose and verse, composed by Somadeva in A.D. 959.94 Devotion to Jina, goodwill towards all creatures, hospitality to all, and an altruistic disposition were the religious ideals of the true Jain according to Somadeva. He emphasises the four gifts of protection, food, medicine and religious instruction; but would prefer that hospitality and charitable assistance should be confined mostly to the believers in the Jain faith. The frequency with which Somadeva defends certain practices of the Digambara ascetics such as nudity, abstention from bath and ablutions, and eating their food while standing, indicates that the non-Jains looked on these as unattractive features of Jainism, and it was deemed necessary to remove all misconceptions in order to facilitate propagation of Jain faith among the masses.

Somadeva's testimony clearly indicates that though eager to propagate their faith, the Jains were opposed to admitting undesirable elements within their fold and welcomed only those who voluntarily accepted the religion Considerable latitude, however, was shown to such converts as were unable to completely forego their former customs and beliefs. The process of infiltration of non-Jain elements in the religious practices of the Jains had already set in, and gradual transformation of Jainism was already at work, when Somadeva accorded recognition to them and tried to bring them into harmony with the orthodox position of the faith. He describes the five vains of Jain householders which are clearly modelled on the pañcha-mahāyajñas, though he means dāna by yaiña. South Indian Jain literature shows that the Jains were not opposed to fire ritual as such so long as it involved no animal sacrifice. Somedeva sums up the position by observing that it is legitimate for the Jains to follow any custom or practice sanctioned by popular usage so long as it does

not come into conflict with the fundamental principle of the Jain faith or the moral and disciplinary vows. In the light of this, the provision for balicharudēna, vaisvadeva and agnitotra in some Rāshṭrakūta grants for Jain establishments appears to be legitimate and permissible. Despite their attacks on the Hindu caste system we find it to be prevalent among the Jains, at least in certain parts of the country, even at the time of Somadeva.

In many other respects, too, Jainism was strongly influenced by the faiths and practices of the Brahmanical religion. Jina and his mystical predecessors came to be looked upon as gods, and many hymns to Jina were sung as devotedly and fervently as the Brahmanical ones, often using similar words but with a different sense. Jainism is described along with Buddhism as a theistic religion, in the sense that it accepts God as a spiritual ideal but not as a Creator, in the Shad-darsana-samuchchaya by Haribhadra Further, Jina is described as the Universal Spirit who is Siva, Dhatri, Sugata, and Vishpu, possibly to accommodate Jainism to the spirit of the age 95 Bhakti, again, is taken as the supreme means of salvation, and Jina became the saviour of souls, in the sense that his words lead them to Moksha. The temple ritual with grants for the upkeep of temples, and anointing images with milk, decorating them with flowers, etc. also speaks of the influence of Hinduism It may, however, be noted. that the image worship and ritual indicated above arose among the laity and not among the monks. We notice the influence of Hinduism to a larger extent, particularly in the South, where we find not only the four castes, but the caste marks, prohibition of widow marriage, and such other things

Finally, as already stated, the various Gachchhas originated in the north with the 84 disciples of Uddyctana. According to the Kharataragachchhapaṭṭāvali he flourished 550 years after Devarddhi <sup>26</sup> Gāndhāṇi inscription on the back of the metal image of Srī Adinātha, Cated V.S. 937 (A.D. 880), refers to Uddyctana's two disciples. The inscription shows that he became Achārya in A.D 880 Paṭṭāvalis give 994 V.S. i.e. A.D. 937 as the year of his death. The inscription does not mention Gachchhas as these arose after each of his disciples. <sup>37</sup> Most of those Gachchhas have become extinct, and some new ones like Tapā, Kharatara, Añchala, etc have come into existence. Uddyctana died on a pilgrimage which he had undertaken from Mālavadeša to Satrufiyas to worshin Rishabha. <sup>38</sup>

# VI. ICONOGRAPHY

Parts of Rājputāna and Central India, Kāthiāwār Peninsula, Bengal, Bihār, Orissa and some parts of southern India (specially the

central and western Deccan) possess Jain sculptural and architectural remains of the early and late mediaeval periods. There is no doubt that much of the ancient religious art of the Jains has been destroyed, and only a limited number of the extant Jain images go back to a period before the early mediaeval.

Jain images of a comparatively early period are very few in number in Bengal and certain parts of Bihar, but in other parts of Bihar and Orissa, they are fairly common. The image of Rishabhanatha found at Surohor (Dinajpur District, Bengal), and belonging to the tenth century A.D., is of unique iconographic interest, on account of its certain rare features. The sculpture is shaped like a shrine containing in its centre the main figure seated in dhyanasana, with the miniature figures of the twenty-three other Jinas similarly seated inside small shrines all round it; the latter are also characterised by their peculiar marks which we do not find in the Lucknow Museum composition of the Gupta period noticed above.99 The two male chauri-bearers on either side of Rishabhanatha, the flying garlandbearer. Vidvadhara couples on his top right and left, the two-tiered pedestal with a wheel and two lions on the upper tier and the bull and the figure of the donor on the lower, are all arranged with delicate skill and refinement. Another mediaeval composition depicting the same theme in a different manner was found at Barabhum (Midnapur District, Bengal) and is now in the collection of the Indian Museum, Calcutta,

Three other Jina images, all hailing from Bengal, are characterised by the presence of the miniature figures of the Navagrahas on either side of the main figure standing in the Kayotsarga pose. Two of them representing Parsvanatha with his snake-hood show four of the grahas on each side, the presence of the ninth in the list. Ketu, being indicated by the snake cognizance of the Jina; the third, recognisable as Santinatha from his lanchchhana, the antelope on the pedestal, displays four grahas on the right and five on the left, the fifth in the left side standing for Ketu. The sculptures all belong to the late mediaeval period and their execution is not indifferent. Some mediaeval Jina images hailing from other parts of India do not fail to show the formal stereotyped character, but the attendant Jinas and other figures are displayed in different ways. Thus the seated Rishabhanatha from Śravasti (Gonda District, U.P.) shows the miniature seated Jina figures on the rectangular probhavalt in four rows of eight, two, six, and eight. The standing figures of Alitanātha and Chandraprabhā, both from Deogarh (Jhānsi District, Central India), have only eight and four figures of standing Jinas carved on the back slab. The sculptors, however, have failed to carve the

individual marks below the attendant Jinas in these reliefs, perhaps due to exigencies of space. Some other seated and standing Jina icons of the mediaeval period, though they do not contain the figures of attendant Tirthankaras, are very rich in the number and variety of other types of accompanying figures which are displayed on their prabhāyali in a very interesting manner.

Reference may be made to one very well-carved seated image of santinaths in the collection of the Fyzahad Museum, which shows the dancing Navagrahas in the lowermost section of the pedestal, the Upsaka, Sāsanadevatā, an antelope on either side of a wheel on the sinhāsana above it, two beautifully carved chauri-bearers, one on each side of the central figure, two elephants with pitchers carrying riders on lotuses parallel to the head of the Jina, and lastly on the topmost section of the rectangular prābhāvatā the two garland-bearing Vidyādhara couples on the right and left and one single garland-bearer over the triple umbrella above the Jina's head,—all three being depicted in the flying posture. In spite of the formal character of the principal theme, the whole composition is marked by subdued grace and beauty.

The Dilwara group of marble temples at Mount Abu, of which the most important are those of Vimala and Tejahpāla (c. A D. 1032-1232), display some of the finest examples of Jain figuresculpture, chiefly from the point of view of their exquisite delicacy of carving and severe simplicity These images are very similar in appearance, and "representing nothing more than the skilled realisation of a fixed formula" are each a note in the whole scheme of the religious representation. What a contrast between these dream-like figures of beauty and the colossal Jam sculpture at Sravana Belgola (Hasan District, Mysore), one of the largest-free-standing images in the world! The topmost section of the granite hill Indragiri was fashioned with marvellous success into this gigantic statue of Saint Gommateśvara, the son of the first Jina Rishabhanatha, who resigned his kingdom to become an ascetic. The saint is represented in the immovable serenity of one practising the Kayotsarga austerity, undisturbed by the serpents about his feet, the ant-hills rising to his thighs, or the growing creeper that has already reached his shoulders. This huge sculpture (57 feet high), whose plastic treatment is very formal, was carved under the orders of Chamunda Raja about A.D 983. Most of the extant Jain images from the early mediaeval period onwards are stereotyped in their treatment and were executed according to a set formula in which much that is common to the cult-icons of the rival Indian creeds is present.

It has already been shown that the subsidiary deities of the first class in the Jain pantheon are the Yakshas and the Yakshings, known also as Upāsakas and Sāsanadevatās. The Jain text Pravachanasăroddhăra describes the Yakshas as devotees of the Tirthankaras. and they, with their female counterparts, are the principal attendants of the Jinas. Though they are usually shown as accessory figures in many medicavel Jain sculptures, separate figures of some of them were well represented in the Jain temple-carvings of the post-Gupta and later periods. Their names and their iconographic features distinctly indicate the Brahmanical association of many of them. Thus, Gomukha, the Yaksha of Rishabhanatha, from his bull face and bull mount as well as such of his attributes as battle-axe, noose, etc. shows his distinct affinity with Siva: the name of his principal. Rishabhanatha, and the special cognizance also prove the latter's affiliation to the same Brahmanical deity. The tenth Yaksha, known as Brahma, is distinguished by four faces and a lotus seat and such attributes as citrus, rosary, abhaya or varamudra, club, noose, etc.; though some of the latter attributes are foreign to the Brahmā Prajāpati of the Hindu pantheon, yet the name, the number of faces, the lotus-seat etc., closely connect him with the first member of the Brahmanical triad. Similarly Isvara and Shanmukha Yakshas, the eleventh and thirteenth in the list, can be associated with Siva and Subrahmanya on the basis of their names, mounts and attributes. But such association in the case of many others in the list is not apparent, though their names seem to point towards similar affiliation. A reference to the iconography of Kumara, Garuda, Kubera, Varuna and others will prove this point. It seems that their names were adopted from Brahmanical religion, but their elaborate iconography was developed according to the ideology of the Jains. As regards many of their female counterparts also, their names alone do not always explain their Brahmanical association, though in some cases their names, attributes and mounts distinctly indicate it. Ambikā or Kūshmāndinī. the Sasanadevata of Neminatha and consort of Gomedha, falls under the category of the latter, and her iconographic features leave little doubt that she is a Jain adaptation of the Hindu goddess of the same name. But the Jains developed a mythology of their own, which had very little in common with the stories connected with her Hindu original. She is one of the Jain goddesses whose images have been found all over India and her two-, four-, eight-, and even twentyarmed varieties of the early and late mediaeval periods are known The wall paintings of the Vardhamana temple at Tiruparuttikunram (Jaina-Kāńchī) in the Madras State illustrate the story of Agnitā and her two sons Subhankara and Prabhankara: Agnită was the name of Ambika in her human birth according to the Digambara version

of the story of the Yakshini's origin. The Svetambara and Digambara accounts taken together help to explain almost wholly the iconographic traits of Ambika; her symbol of a bunch of mangoes and a child or sometimes two children near her with her lion mount are her characteristic cognizances. Sometimes she is shown accompanied by seven dancing female figures by her side (probably another adaptation of the Saptamātrikā), and at other times she is seated or standing by her consort Gomedha. Several mediaeval reliefs in the collection of the Varendra Research Society's Museum, Rājshāhi (Bengal), show a couple seated underneath the spreading branches of a tree with children in their laps; miniature figures in Yogasana are placed above the branches of the tree. These sculptures may be taken as the eastern mode of representing Gomedha and Ambika. and there is little doubt that they are adaptations of the figures of Pañchikā (Kubera) and Hārītī, associated with Mahāyāna Buddhısm. Padmāvatī, like her spiritual father, the Jina Pārśvanātha, is associated with snakes and her Brahmanical or popular counterpart is the folk-goddess Manasa, one of whose names is also Padmavati or Padmā

# D ŚAIVISM AND VAISHNAVISM

### I. ŚATVISM

# 1. Growth and General Popularity

Saivism attained a dominant position in India during the period under review. This is testified to by the adherence of a large number of royal families to this faith and the building of richly endowed temples, 100 some of which have attained world-wide fame Alongside this material manifestation of religious fervour, there was also a parallel philosophical movement which tended to fix the tenets of Saivism. While the main principles remained the same, there were local variations and consequent doctrinal differences. It has been stated in an earlier volume that very early in the development of Saivism there came into being several sub-sects. Most of these sects, or rather schools, were the result of different philosophical tendencies among the worshippers of Siva. Just as in Vedänta we have Dveita, Višishitādvaita and Advaita, besides many other points of view, even so in Saivism we have schools ranging from pluralistic realism to monistic idealism.

# 2. Käshmır Saivism

There is a form of Saivism, popularly known as Kāshmir Saivism, which is a kind of monism or non-dualism. The names by which the system is known are: Trika, Spanda and Pratyabhijāā, 101 The

name Trika primarily refers to the triple principle with which the system deals, viz. Siva-śakti-apu or pati-pāśa-paśu. Though the other schools of Saivism also accept these three categories, Käshmir Saivism regards the individual soul and the world as essentially identical with Siva. and so the three, according to it, are reducible to one. The term Spanda indicates the principle of apparent movement or change from the state of absolute unity to the plurality of the world. And the expression Pratyabhijiā, which means 'recognition' refers to the way of realising the soul's identity with Siva.

The beginnings of Kashmir Saivism are to be traced to the Sivasūtras whose authorship is attributed to Siva himself. The sūtras are said to have been revealed to a sage by name Vasugupta who lived towards the end of the eighth or the beginning of the ninth century A.D. A succession of talented exponents of the system followed Vasugupta. Kallata, 102 who was Vasugupta's chosen pupil, wrote, among other works. Spanda-sarvasva in which he explained the meaning of the Sive-sutres as taught by his master. Somananda. the author of Swa-drishti and a writti thereon, was probably another pupil of Vasugupta. Among other teachers of Kashmir Saivism, who flourished during the period under review, we find the names of Utpala, Rāmakantha and Abhinavagupta. The last named was a prolific writer on a variety of subjects. The period of his literary activity extended over a quarter of a century, from about A.D. 991 to 1015. His best known work on Kashmir Saivism is the Paramarthasara which is an adaptation of an earlier Advaita work of the same name by Adi Sesha.

The Ultimate Reality, in Kāshmir Saivism, as in every school of Atman, the self of all beings, immutable and ever perfect. He is pure consciousness (chaitanya), absolute experience (parā sanhvit), supreme lord (parametara). He is the ground of all existence, the substrate of all beings. He is beginningless and one; he resides in all that moves and all that moves not. Time and space do not limit him, for he transcends them, and they are but his appearance. He is both immanent (vivoranya) and transcendent (vivortima). The world does not exhaust him. for he is infinite. He is called anutura, the reality beyond which there is nothing. In the familiar strain of the Upanishads, the teachers of Kāshmir Saivism tell us that the Ultimate Reality is beyond the reach of thought and language. Yet both mind and speech attempt to understand and express the Real in its relation to the universe.

The pure consciousness, which is the Supreme Reality and is referred to as Siva, is the material as well as the efficient cause of

the universe. This view is much the same as the one sponsored by Advaitz-Vedànta as regards Saguna-Brahama. God or Reality is the substance of which the world is made as well as the instrument which makes it. Fundamentally there is no difference between the cause and the effect. But while for Advaita the manifested world is non-real, for Käshmir Saivsmit is real.

By means of several illustrations the writers on the Pratyabhijñā system explain the creation of the universe from and by Siva. The world is very often compared to the reflected city in a mirror. "As in the orb of a mirror pictures such as those of a town or village shine which are inseparable from it, and yet are distinct from one another and from it, so from the perfectly pure vision of the supreme Bhairava, this universe, though void of distinction, appears distinct, part from part, and distinct from that vision."103 And again, "As syrup, molasses, jaggery, sugar-balls, candy, etc., are all alike juice of the sugar-cane, so the diverse conditions are all of Sambhu, the Supreme Self,"104 The illustration of the rope appearing as the snake is also employed, though not with the same implication as in Advaita-Vedanta. Another familiar analogy used to explain creation is the appearance of ideas in the mind. The creation-theory of the Pratyablina school is known as abhasavada, i.e. the view which holds that the universe consists of appearances which are all real in the sense that they are aspects of the Ultimate Reality.

The manifestation of the universe is effected through the Power (śaktı) of Śiva. And Power is not different from the Possessor thereof. Sakti is Siva's creative energy, and is spoken of as his feminine aspect. There are innumerable modes of Saktı. But the most important of them are five. They are: (1) chit-śakti, the power of intelligence or self-luminosity, which means that the Supreme shines by itself without dependence on any other light and even in the absence of all objects; (2) ananda-śaktı, the power of independence (svātantrya) which is bliss or joy, and by virtue of which the Ultimate Reality is self-satisfied; (3) ichchhā-śaktı, the power of will or desire, the wonderful power of the Lord to create; (4) jnana-śakti, the power of knowledge by virtue of which the objects are brought together and held together in consciousness, and (5) kriyā-śakti, the power of action which is responsible for the actual manifestation of objects and their relations. By these powers the supreme Siva in his aspects as Sakti manifests himself as the universe. He manifests himself by his own free will (svechchhayā) and in himself as the substrate (svabhittau). That is, there is nothing other than Siva. If the universe appears as if different, such appearance is a delusion. With the opening out of Sakti. the universe appears; and when Sakti closes

herself up, the universe disappears. Srishti (creation) and pralaya (dissolution) alternate; and this process is without a beginning.

As in the other schools of Saivism, thirty-six categories or tativas are recognised in Käshmir Saivism. The tattva which is counted as the thirty-sixth but which is first in the logical order is Siva, the Ultimate Reality, as it holds the potentiality of creation. It is of this reality, as we said, that the universe is an appearance. The Saivatattva is the first stage in the process of world-manifestation. Of the five aspects of Sakti, chit or intelligence predominates over the others at this stage. The next category or tattva is sakti. It is not proper to call it the second stage, for it is by virtue of its operation that the manifestation of the Siva-tattva is made possible. When sakti is counted separately, what is meant in reality is the manifestation of its ānanda aspect—the aspect of bliss and self-satisfaction which is the precursor of the manifestation of a variety of forms. The other categories need not be discussed in detail as they are mostly abstruse philosophical principles.

The supreme aim of the Pratyabhtyñā system is to enable the individual soul to find its salvation. The salvation consists in the soul's recognition of its identity with the Ultimate Reality. As bondage is the result of ignorance, release is to be attained through knowledge. The knowledge which liberates, however, is not mere intellectual awareness; it is spiritual intuition of the fundamental unity. The intuition is gained by dikshā, which is the name for the act whereby spiritual knowledge is imparted and the bondage of innate ignorance is removed. The intellectual knowledge of the Pratyabhijňā system is also necessary, because without it dikshā will not be efficacious.

This is how the process of recognition is illustrated and explained; "A certain damsel, hearing of the many good qualities of a particular gallant, fell in love with him before she had seen him, and agitated by her passion and unable to suffer the pain of not seeing him, wrote to him a love-letter descriptive of her condition. He at once came to her, but when she saw him she did not recognise in him the qualities she had heard about; he appeared much the same as any other man, and she found no gratification in his society. So soon, however, as she recognised those qualities in him, as her companions now pointed them out, she was fully gratified. In like manner, though the personal self be manifested as identical with the universal soul, its manifestation effects no complete satisfaction so long as there is no recognition of those attributes; but as soon as it is taught by a spiritual director to recognise in itself the perfections of Mahesvara,

his omniscience, omnipotence, and other attributes, it attains the whole pleroma of being."105

Mere human effort will not be of much avail in the path to moksha. What really moves here is the Divine Will. Besides the three powers of creation, sustentation, and destruction of the universe, God has the powers of concealment and grace. His real nature is concealed from the soul; and after the soul has played out its part in sainsira, God's grace descends on the individual, and the individual is released. The descent of Divine Grace is called skitt-injoida,

Moksha, according to the Pratyubhijnä system, is a return to the original state of perfection and purity of consciousness. Abhinavagupta describes it thus: "When thus the imagination of duality has vanished, and he (the released soul) has surmounted the illusive māyā, he is merged in Brahman, as water in water, as milk in milk. When thus through contemplation the group of elements has been resolved into the substance of Siva, what grief, what delusion can befall him who survevs the universe as Brahman" 1100

# Šankarāchārua

In the south Saivism received a great impetus from the life and work of a spiritual genius who was born in the Chera country about the year A.D. 788, and who, in the short space of terrestrial existence granted to him, revolutionised the spiritual outlook of men in India Though he is primarily known as the greatest exponent of Advaita Vedanta, Sankara was nevertheless the Acharya par excellence who cleansed the Hindu faiths of the excrescences that had gathered round them due to accidents of history, and taught each aspirant to follow the way that was best suited to him. Besides the commentaries which he wrote on the Upanishads, the Bhagavad-gîtā, and the Brahma-sūtras, he composed hymns in praise of the major gods of Hinduism. Several of these hymns glorify Siva as the God of gods Sankara was himself a Saiva by birth And tradition has it that he was an incarnation of Siva, born for the purpose of consolidating Hindu dharma, and in answer to the implorings of Sivaguru and Āryāmbā at Kāladi. In the course of his digvijaya, Sankara met in argument several groups of pseudo Saivas who were responsible for the prevalence of left-handed practices, and by quelling them freed the followers of Saivism from their baneful influence. At Ujjain, for instance, which was famous for the worship of Mahākāla, he is said to have vanquished in argument a Pāśupatāchārya. It is also recorded that he visited Kashmir. And it is not unlikely that his doctrine of Advaita influenced, in some ways, the formulation of the Pratuabhiiña system. 107

# 4. Iconography

The tendency to multiply the variety of Saiva images was carried to its fullest extent in the early and late mediaeval Saiva reliefs, most of which illustrate numerous stories current about the god. Those that do not seem to be associated with any particular mythology retain the early form, and can be generally described on the basis of later iconographic texts as Siva Chandrasekhara. These are standing figures: seated types of such images, depicted singly or in company with Umā and Skanda, are usually known as Sukhāsanamūrti. Umā-Maheśvara-mūrti. Somāskanda-mūrti, etc., the last of which was known only in South India. They represent the placid (saumua) aspect of the god, while there are other mediaeval imagetypes, usually designated as Bhairava, which emphasise his terrific (ugra) one. The numerous figures of Siva of the post-Gupta age, hailing from different parts of India, which are illustrative of various Saiva mythologies, can also be sub-divided into two principal groups. viz, samhāra (destructive) and anugraha (gracious), corresponding to his ugra and saumua aspects. These two aspects remind one of malignant-benignant concepts underlying Vedic Rudra; an epic passage refers to the two bodies of Siva, one auspicious and the other flerce (dve tanū tasya devasya, ahorām anyām śivām anuim ...). Other graceful forms of Siva are known which are called Dakshinā-mūrti and Nritya-mūrti etc. in the Saivāgamas like Suprabhedāgama: they do not illustrate any story, but portary the god as a master in various arts such as dancing, playing on musical instruments, expounding the sastras, as also in the practice of Yoga. Reliefs depicting the themes of the marriage of Siva and Umā (Kalyāna-sundara-mūrti), Siva's expiation of the sin of Brahmahatyā (Kańkāla-mūrti, Bhikshātana-mūrti), descent of the Ganga on Siva's head (Gangadhara-murti), granting of Pasupatastra to Ariuna by Siva (Pāsupatāstra-dāna-mūrti)-really a form of Anugraha-mūrti, joint forms of Siva and Umā (Ardhanārīśvara) and of Siva and Vishnu (Hari-Hara), etc., are also known from fairly early period; they usually come under the god's saumua form. Ardhanārīśvara and Hari-Hara motifs emphasise in their own way the attempts to harmonise different cult-deities such as Siva, Sakti and Vishnu. Another group of images were mostly evolved in South India in the mediaeval times, which like the Chaturvimsatimurtis in the case of Vaishnavism, were intended to symbolise some of the principal tenets of Saivism. Sadāśiva-mūrti, Mahā-Sadāśivamurti. Maheia-murti, etc. belong to this category. This bewildering diversity in the anthropomorphic way of representing Siva is all the more noteworthy when it is remembered that the principal object

of worship enshrined in the main sanctum is almost invariably an aniconic symbol.

Reference has been made above los to the nature and significance of the Ardhanārisvara-mūrti. The Purāpār image in the Rājshāhi Museum shows a less common way of representing this divine aspect, where the god shown fully in the round is two-armed and ithyphallic; it is a fine piece of sculpture and can be regarded as one of the best specimens of the late Pāla period.

Mediaeval sculptures representing the marriage of Siva and Pārvatī, usually described as Kalyāņa-sundara or Vaivāhika-mūrti, are common in several parts of India, one of the most outstanding examples of which is the very much mutilated Elephanta relief, a fine and sublime product of the Indian artistic genius. The easy grace of the standing pose of Uma and Siva, the tasteful grouping round them of the accessory figures, the eager and wistful attitude of the latter who appear as regular participants in the main scene, have been expressed with great skill by the unknown sculptor. The Vaivāhika-mūrtis, found in Bengal, do not stand comparison with the Elephanta sculpture in point of artistic execution, but they portray some local marriage customs The Vangiya Sahitya Parishat (Calcutta) specimen of such an image is a representative one of this group. 109 The Dakshina-murti types of Saiva sculptures are principally south-Indian in character, and such figures as Yoga-, Jñāna-, Vyākhyāna-, and Vīnādhara-dakshinā-mūrtis have seldom been found in northern and eastern India 110 But if, as we have suggested above, the Nritya-murtis of Siva are included among such Saiva images, it can be shown that particular types of this variety of Dakshinā-mūrtı of Sıva were fairly prevalent in other parts of India as well. The south Indian Nritya-murtis of Siva at first show a well-marked variety which, however, came to be merged in one outstanding type, the Siva Nataraia, a sublime creation in the domain of art The Ellora and Chidambaram temples, as well as several other Saiva shrines of the Deccan, contain figures of Siva shown in various dance poses, such as Chatura, Katisama, Lalita, Lalatatiloka, Talasamsphotita, etc ; but these gradually gave place to the ideal Nataraja type which, mostly in bronze and rarely in stone, became common in South India.111 Rao says: "In all Siva temples of importance a separate place is allotted to Nataraja which is known as the Natana Sabhā or simply Sabhā. The most important of these sabhās is that at Chidambaram."112 This Nādānta dance mode of Siva Nataraja shows him with his right leg firmly planted on the back of the wriggling Muvalaka (Apashmārapurusha, the evil personified), his left leg raised high up in a slant, his front left

hand in the dola- or gaja-hasta pose pointing to the lifted foot, the front right hand in the abhaya pose, the back right and left hands carrying a kettle-drum and a ball of fire respectively; the whole composition is placed on a well-decorated pedestal on which rest the ends of the circular or elliptical prabhā (tiruvasi in Tamil) which encircles it. The sublime ideology underlying this very characteristic dancing type of Siva images has been elaborately expounded by A.K. Coomaraswamy. 113 The Tamil text, called Unmai vilakkam, explains the symbolism underlying the cosmic dance as follows: "Creation arises from the drum, protection proceeds from hand of hope (the abhaua pose in the front right one), from fire proceeds destruction, the foot held aloft gives mukti" (the same as anugraha or release). Thus, in a way, it practically embraces all the five-fold activities of the lord,-his panchakrityas, viz., creation, preservation, destruction, grace, and obscuration, the tiruvasi round him symbolising the last of the activities. A different variety of Nataraja seems to have been evolved in Bengal and eastern India. which shows the ten- or twelve-armed god dancing in deep ecstasy on the back of his mount. Nandi, surrounded by a host of accessory figures. Such ten-armed images closely follow the description of the dancing Siva given in the Matsua Purana, and the Dacca Museum specimen, originally collected from Sankarabandha, a village in the Dacca District, can be regarded as the most representative of this group. It is a fine piece of artistic work of the Pala period and portrays with characteristic vigour the intense movement accompanied by rhythmic grace. 114 The Anugraha-murtis of Siva have been found both in northern and southern India, but some of their varieties lke Chandeśānugraha-mūrti are typically south Indian in character. Răvanănugraha-mūrti figures are often found carved in mediaeval Saiva temples, and one of the Ellora reliefs, depicting the theme, has been adjudged as one of the best artistic remains of ancient India. 1165 Partially broken square stone pillars from Chandimau and Rajaona (Bihar), now in the collection of the Indian Museum, Calcutta, characteristically portary the scenes of Siva releasing the goddess Ganga from coils of his jatas (matted hair) after being propitiated by Bhagiratha, and the Kirātārjuna story in which Siva in the guise of a hunter (Kirāta) fights with Arjuna, and being satisfied with the latter's prowess, grants him the Pasupatästra.116 A huge stone boulder at Mamallapuram (Madras) contains an elaborate scene carved on its surface, which was supposed to illustrate the Kirātāriuna episode; it was later explained as illustrating some phases of the story of the descent of the Ganga. But it has now been proved beyond doubt that the earlier suggestion about its character is correct. 117

Among the different types of terrific or Ugra forms of Siva, some of which do not seem to illustrate any particular Saiva mythology, menuon may be made of his Bhairava-, Agnora-, Virabnadra-, and Virupaksna-murtis. The first is also sometimes described as Branmasıraschhedaka-mürti of Siva, and the Puranas and the Agamas try to explain this aspect of Siva, cutting off one of the heads of the polycephalous Brahma, by different stories. But there seems to be very little real connection between these varying myths and the iconic types. The Agamic texts enumerate as many as sixtyfour Bhairavas, divided in groups of eight, each group being headed, respectively by such names as Asıtanga, Ruru, Chanda, Krodha, Unmatta-Bhairava, Kāpāla, Bhīshana, and Samhāra. They are the consorts or guardians of the sixty-four Yoginis referred to in the Tantrık form of the Sakti worship The particular type of Bhairava commonly found in India is, however, known as Batuka-Bhairava (literally youthful Bhairaya), who is usually shown as a nude figure, terrifying in appearance, with fangs protruding from the corners of the mouth parted in a weird smile, with eyes round and rolling, and hands holding such objects as a sword, a khatvänga or Śūla, and a kapāla; he wears wooden sandals and is accompanied by a dog. One Ellora stone panel is of unique iconographic interest, masmuch as it contains a figure of Atiriktanga Bhairava, one of the eight headed by Samhara; it shows the extremely emaciated standing figure of the god resting his weight on his three legs (the third leg is the extra limb-attrikta anga) and attended by other ghostly emaciated figures, one of whom is Kālī. Rao observes, about this remarkable relief, that "though grotesque, the sculptor has executed his work with great skill."118 Some Aghora and Virūpāksha forms of Siva have been found in Bengal, and one of the latter, in the collection of the Dacca Museum, depicts in a very striking manner the uncanny horror underlying such concepts of the god 119 Another type of less terrific image of the deity is his Kankāla-mūrti. in which he carries on his trident the skeleton of Vishvaksena, the gate-keeper of Vishnu, who was killed by Siva for his refusal to admit him into the presence of Vishnu. Such images of the late mediaeval period are comparatively common in South India. Bhikshātana-mūrti of Šiva, which is mythologically associated with the Kankāla-mūrti is, however, of a placed type, and it shows the deity as a wandering youth of the untouchable order (the bell tied round one of his legs emphasises social degradation), usually nude, holding a kapāla in one of his hands, and somtimes accompanied by a frisking deer; it may be observed that the above two types do not appear to have been used as cult objects in northern and eartern India. 120 Among the images of the god portraving his

terrific nature, which illustrate different episodes in his divine career, mention may be made of Gajāsurasamhāra-mūrti, Tripurāntakamūrti. Andhakāsuravadha-mūrti, Kālāri-mūrti, Kāmāntaka-mūrti, etc. The first three of these forms portray the destruction of the different demons like Gajāsura, or the demon in the shape of an elephant whose hide he wore as his garment after destroying him, the three Asuras of the three castles (tripura), and Andhakasura. Some of the finest sculptures of the early mediaeval period represent these motifs, and the much mutilated Ellora and Elephanta panels, depicting the Tripurantaka and Andhakasurayadha-murtis of Siya, reach sublime heights of artistic creation; in the multi-handed awe-inspiring god in both of them is very skilfully portrayed the dynamic energy with which he destroys the demons of evil. It is worth noting, in connection with the myths underlying such images, that some of them seem to be regular developments of Vedic epithets associated with Rudra, one of the constituents of the composite god Siva of the Epic and Puranic period. Thus, in the Satarudriya section of Yajurveda one of the names of Rudra is Krittivasa, i.e. a god who has the hide of an animal (an elephant) for his garment: it will not be an exercise of our imagination, if we say that the whole episode of Gajāsurasamhāra-mūrti is an indirect development of the above epithet. Tripurantaka-murti appears also to have developed out of some concept associated with Rudra, Galasurasamharamūrtı is a very favourite theme in the south, and this type of Saiva images is also found, though comparatively rarely, in northern India. Käläri-műrti, in which form the god chastised Käla or Yama, the god of death, for his attempt to take away the life of Markandeya, a great devotee of Siva, while he was engaged in worshipping his deity, is fairly common in South India and reference may be made to the striking Ellora sculpture depicting the theme. Kamantaka-murti is seldom represented in mediaeval art.

There are certain types of Saiva images which seek to illustrate some of the tenets of the Suddha-Saiva doctrine. As such they are not very old, for they presuppose a time when the philosophy underlying the Suddha-Saiva system was fully developed. A comparison can be fruitfully instituted between such Saiva icons with the Vaishnava ones falling under the Vväha category. The latter also, as has been shown earlier, are associated with one of the principal tenets of the Pächcharätrins; but unlike most of such Saiva images, those of the two principal Vvähas of Väsudeva-Vishnu, viz. Väsudeva and Sankarshana, are of a very early date. No Sadétiva and Mahāsadāšiva-mūrtis of Siva, which idealise the whole philosophy of the Suddha-Saiva school of Saivism, can be ascribed to the Guota age; all the known specimens can be dated in the mediaeval and

late mediaeval periods. They are mostly of south Indian origin, being associated principally with a cult which attained its development in that region. The Agamanta Saivism seems to have been originally evolved in North India, for some of its ideas and concepts are closely parallel to those of the Pancharatra system whose northern origin is beyond any doubt. But it was subsequently fully developed in all its ideological ramifications in its south Indian surroundings, and that explains why these Saiva images mostly hail from different parts of the Peninsula. The Sena kings, of Bengal, whose orginal home land was the Karnata country, were devout worshippers of Sadāśiva, and they used a five-faced and ten-armed figure of the god as their seal-device. It was owing to their patronage that Sadāśiva cult gained some importance in Bengal, as is proved by the discovery of several Sadasiva images from its various parts. This variety of icons is described in the Mahanirvanatantra, the Uttara-kāmikāgama and the Garuda Purāna. The last two texts describe the god as endowed with five faces, ten arms, seated in the baddhapadmasana pose, showing in his right hands abhaya-, and varada-mudrā, śakti, triśūla and khatvānga, and in his left ones, sarpa, akshamālā, damaru, nīlotpala and vījapura. The five faces typify the different aspects of Siva-the Panchabrahmas or Isanadavah, viz., Sadvojāta, Vāmadeva, Aghora, Tatpurusha, and Išāna, who in their turn are supposed to have emanated from the five particular powers of the supreme deity. Siva. viz. Parä-śaktı. Adi-śakti. Ichchhäsakti, Jñāna-sakti, and Krivā-sakti. These five aspects again are also known as five sādākhyas or tattvas such as Sīva-sādākhya. Amürtta-sādākhva, Mūrtta-sādākhva, Kartrı-sādākhva, and Karmasādākhva, each being dependent on or emanating from its immediate predecessor. It will not be possible here to go into further details about the ideologies underlying the Sadāśiva-mūrti, but even a cursory study of it will enable one to be aware of the deep mysticism behind the concrete icon. The importance in which it was held in the developed cult is emphasised by the fact that its sectaries thought that all the different 'lilamurtus' of the supreme god Siva (these are the various types of saumua- and ugra- murtis, a brief account of which has been given above) are so many manifestations of the Maheśa-mūrti which is itself derived from a thousandth part of the last of the tattous, viz. Karma-sadatattya or Karmasādākhya mentioned just now. Rao was of opinion that the so-called Trimurti of Elephanta cave, as well as the central image of Rana Mokalii's temple at Chitorgadh (Mewar), really represents the Maheśa-mūrti of Siva. The Mahāsadāsiva-mūrti is a further complicated aspect of Sadaśiva-mūrti, being endowed with twenty-five heads and fifty arms; each of the five heads of the latter being

replaced by the same number of heads makes up the requisite number, which again symbolises the twenty-five tattous of Indian philosophy. The way in which "these heads are arranged in tiers in arithmetical progression", in some of the extant south Indian specimens of this variety of a late data, distinctly reminds us of the multi-headed forms of Avalokites'vara worshipped by the Buddhists of Tibet and Nepāl. There are other Saiva images such as those of Elcâdaśa-Rudras, Mürtyashtakas, Vidyeśvaras, etc., which either emphasise the Rudra or Vedic part of the composite god Siva or cillustrate in their own way one or other of the philosophic concepts of the Saiva system. But these images are comparatively late and rare.

Mention may be made now of another image-type which does not illustrate any Saiva tenet, but emphasises the highest position of Siva amongst the orthodox Brahmanical Triad. This is the Ekapada Trimurti of the god, in which he is shown as standing onelegged, holding his usual attributes in his hands, with four-armed Brahmā and Vishnu issuing respectively from his right and left flanks, their front hands showing the aniglimudra and back ones carrying their respective emblems. If we leave out these flanking figures, the one-legged central deity reminds us of the god-concept Aja-Ekapāda, one of the eleven Rudras (Ekādaśa Rudras), which is one of the Vedic constituents of the composite god Siva This type of Siva image, again, was at the root of another little-known Vaishnava one in which the central figure is that of Vishnu, the flanking ones being those of Siva and Brahmä; there can be no doubt that it was the direct outcome of sectarian jealousy, the Vaishnava sectary retaliating, in this curious manner, the lowering of the position of their own cult-god by the Saivas. Another very little-known Saiva image-type, known as Sarabheśa-műrti, distinctly owes its origin to the sectarian rancour, for Siva is said to have killed Narasimha (the Man-lion form of Vishnu) after assuming this curious hybrid form, in which the features of man, bird, and beast were combined, when the latter got out of hand after he had destroyed Hiranyakasinu, a great devotee of Siva, 121 These two image-groups are. however, mainly south Indian in character, as are those of the sixtythree Navanmars 122 or Siva-bhaktas of the Tamil land, which were sometimes placed in particular sections of important Saiva temples of southern India

#### II. VAISHNAVISM

# 1. The Acharuas

We have seen how, under the patronage of the Imperial Guptas, Vaishpavism became a great force in the religious life of both

northern and southern India and how some of the Tamil saints (Alvars), who flourished during that age, gave a new impetus to south Indian Vashpaviam. In the post-Gupta period, the influence of the Vashpava faith can be traced in every corner of northern India; some of the notable kings of various dynasties flourishing in different north Indian tracts are known to have favoured this religion. The same was also the case with South India. It must however be admitted that the greatest stronghold of Vashpavism in post-Gupta India was the Tamil country where it flourished at first under the impetus of the Alvars up to the eighth century and then under another class of saints known as the Achäryas. While the Alvars represented the emotional side of Tamilan Vashnavism, the Achäryas, who were their successors, represented its intellectual or philosophical side.

The earliest of the Achäryas was Näthamuni, otherwise called Ranganäthächärya, who was a native of Viranäräyanapura (modern Mannargudi in the South Arcot District). The traditional date of his death is given as A.D. 920. This date appears to be too early for Näthamuni's death, but may actually be the date of his birth Another tradition makes him the contemporary of a Chola king residing at Gangaikondacholapuram and thus assigns his death to a date not earlier than the reign of Räjendra Chola I who founded the above city in the first half of the eleventh century This date for Näthamuni's death is now usually accepted.

Näthamuni lived at Srīrangam and was the author of the Nyāyutattoa which gives an elaborate exposition of the philosophy of the Viśishtjādvaita school. The essential doctrine of this school is that of the prapatti which is absolute surrender to God in renunciation and faith and is based on the Ghtä and the early Päächarštra works. It is said that this doctrine was first brought into practise by Nammalivar or Sathakopa and was later elaborated by Näthamuni and his successors, the greatest amongst them being Rāmāmuja. The sect founded by Näthamuni became known as the Srīvaishmava. Näthamuni was inspired by the songs of the Alvärs, especially by those of Nammālivār or Sathakopa. He is said to have recovered all the songs of Sathakopa and to have arranged those as well as the extant songs of the other Alvärs into four collections of about one thousand stanzas each.

The school founded by Nāthamuni did not approve of Karman done for worldly results and favoured renunciation of all results of deeds. It was a reaction against the Pūrva-minānisā school of such teachers as Prabhākara, Sabarasvāmin, Kumārila and Maydana, according to which salvation may be attained by the faithful per-

formance of ceremonial rites prescribed by the Sruti and Smriti literature, as well as against the Advaita (Absolute Monism) school of Sankara (ninth century) which laid the greatest stress on Jääna, making religion more an affair of the head than of the heart. The history of this school of Vaishnavism under Näthamuni's successors will be treated in the next volume.

# 2. Iconography

Images of Vishpu and of his apatāras (incarnations) belonging to the post-Gupta period are found in large numbers all over India. An interesting variety of the āsana-Vishpu of the mediaeval times in the collection of the Khajurāho (also spelt Khajrāho) Museum shows the god with the fore-finger of his main left hand raised to the height of his lips, with the usual accompanying figures clustering round him. The peculiar hand-pose, indicative of silence, not recorded in any of the known varieties of the Vishpu image, reminds us of the bronze statuette discovered by Marshall at Sirkap and identified by him as the child-god Harpocrates. There is no reference to such figures as the Vishpu maunavratin of Khajurāho in any of the well-known iconographic texts. 123

Images of several incarnatory forms and manifestations of Vishnu, whose early and late mediaeval representations are known. are of great iconographic interest. The textual description of one such, viz. Yajňapurusha or Yajňeśa, corresponds to a very great extent to one image in the eastern gateway (gopurg) of the Chidam baram temple. It shows a two-headed, four-horned, seven-handed and three-legged figure with a bull by his side, and symbolises the Vedic sacrifice in a very interesting manner. In the Satapatha Brāhmaņa, Vishņu, originally an aspect of Sūrya, is regarded identical with sacrifice, and this is why the symbolical representation of Yaiña is called in some Pañcharatra texts and Puranas an avatara of Vishnu.124 Another incarnatory form of the god is Dattätreya or Hari-Hara-Pitāmaha who can be recognised among some mediaeval sculptures of India. It either shows the three members of the orthodox Brahmanical triad, namely, Brahmā, Vishnu and Siva, placed side by side, or it may appear as a four-armed Vishnu whose Brahmā and Siva aspects are indicated by their respective mounts carved on the pedestal by the side of Garuda. The standing and seated images of this god, hailing respectively from Aimere (Rainutāna) and Bādāmi (Deccan), are unique specimens of the second variety of Dattātreva images. 125 Viśvarūpa and Hayagrīva are two other avatāras of Vishnu, whose images, though rare, are not absolutely unknown. The former, a twenty-armed deity with various attributes in the respective hands, characteristically portrays the

all-powerful and all-pervading god. A partially broken image from morth Bengal, though it does not fully conform to the textual description of this aspect of Vishun, seems to stand for Viśvariuga. \*128 Hayagrīva or Vaḍavāvaktra, as the name indicates, is another composite form of the god, in which the head of a horse is placed on a human body. This peculiar form is said to have been assumed by Vishuu in order to chastise a demon of that shape, who had despoiled the Vedas. Though images of Hayagrīva are comparatively rare in India, it is interesting to note that this iconic type travelled to the countries of the Far East. \*127

Kāmadeva, the same as Pradyumna, the son of Krishna by Rukmini, was represented in mediaeval India. His characteristic attributes are a sugarcane bow and arrow in his hands, and his special cognizance is a makaradhvaja; he is usually shown accompanied by his two consorts Rati and Trisha, 128 Garuda is usually carved on one corner of the Vishpu images with his hands in the namaskāramudrā: sometimes he is shown carrying his master on his back. But separate figures, which served as capitals of columns erected in front of Vaishnava shrines, are also known. The Besnagar Garudadhvaja of the second century B.C. had one, but unfortunately it is lost. The bird-mount of Vishnu is shown with the face and limbs of a man, stylised locks of hair rising from his head, and with the beak, wings and claws of a bird; when used as a capital piece, he is sometimes janiform. His comparatively rare four-armed types show a snake, the mortal enemy of the Garuda, in one of his hands. The earliest representations of Garuda are to be found on the coins of the Imperial Gupta rulers. A fine specimen of janiform Garuda capital is in the collection of Rajshahi museum (Bengal), belonging to the tenth century A.D.; it has three eyes and snake ornaments.

Of the goddesses associated with Vishyu-Kṛishna, Lakshmi, Sarasyati (śri and Pushi) and Bhūdevī are the most represented ones. They usually appear as attending consorts of the cult-god, though their independent figures are also not wanting In the north and east Indian Vishyu reliefs, śři and Pushi are almost invariably shown as the principal companions, while in the south Indian ones, the place of Pushi is taken by Bhūdevī. Śri or Lakshmi, when depicted alone, is usually shown as Gaja-Lakshmi, the lotus-carrying goddess bathed by two elephants, a very familiar motif which can be traced to the second century B.C., if not earlier. Other varieties of this goddess, two-armed and four-armed, are also known. Reference to one eleventh century bronze figure of four-armed Gaja-Lakshmi, hailing from north Bengal and now in the collection of the Rājshāhi Museum, may be made in this connection; one of its

hands is broken, the other three hold a citron, an elephant-goad, and a jewel-basket. A Bhārhut railing pillar contains a standing female figure playing on a harp; it may be regarded as the earliest representation of Sarasvati in Indian art. Her separate figures from the late Gupta period onwards, however, are comparatively common. Two-armed images of the goddess are shown playing on a Vējā, but in four-armed ones, the back hands carry a rosary and a manuscript; her usual vehicle is a swan, but in some Bengal sculptures of the Devī a frisking lamb takes its place. 129 One of the finest mediaeval figures of Sarasvatī is in the Rājshāhi Museum; it was found in a village in the district of Bogra (Bengal).

The above brief summary gives only a glimpse of the infinite iconographic variations of one of the most important Brahmanical cults of India. There is little doubt about their evolution being gradual, but presumably by A.D. 1300, most of these came to be displayed in one or other parts of the different Vaishnava shrines of India according to their relative importance. Rao tells us that many of the minor avatāras and manifestations of Vishau were used as avaranadevatas, i.e., deities placed in small subsidiary shrines in various corners of the avaranas or enclosures of Vaishnava temples. The Jagannatha temple at Puri and the big Srīrangam temple of comparatively late date illustrate this ancient Vaishpava practice. These iconic types may appear to the uninitiated as mere aberrations of human art instinct; but to the appreciative and the initiated they are nothing more nor less than attempts through the medium of the language of symbolism to portray the different aspects of the principal deity.

### (E) TÄNTRIK RELIGION

The word Tantra has been sought to be derived in the Käśikavitti from the root tan, to spread, with the suffix shṛran added.
Some philosophical commentators have traced it to the root tari
or tantri, to originate or to know, while the two roots tan and tantri
have elsewhere been identified and used also in the sense of spreading or weaving. In its present widely accepted sense Tantra means a
literature which spreads knowledge, and particularly knowledge
of profound things with the aid of mystic diagrams (yantra) and
words possessing esoteric meanings (mantra), and helps the attainment of salvation. As a matter of fact, however, out of about three
dozen senses in which the term Tantra may be used, quite a number
is utilized in different philosophical systems in an ordinary non-religious sense, and it is only in later literature, from about the fitth
or sixth century A.D., that Tantra as a special religious or philo-

sophical concept gradually came into use. The earliest uses of the word Tantra, as in firauta-sutras, the Harivońńs, Suśruta, Sānkhya philosophy, and didactic fables, did not bear the meaning of a special literature dedicated to the cult of Sakti. The worship of Mothers and reference to Dākinis attending them may be traced to Gangdhar inscription 129s of the fifth century A.D., and the images of Mothers are referred to in the Brihart-sonkhitá. But neither Amara in his Kośa nor Bāṇa in his works refers to the followers of Sakti, though both know the Divine Mothers and Amara knows also that the mantras have nower (sakti).

It is necessary at this stage to issue a note of warning. Though Saktism and Tantra are now so much identified that the word Tantra is almost reserved for the religious literature of the Saktas. while the term Agama is confined to the Saivas and Samhita, Kanda, or Ratra (knowledge) to the Vaishnavas, the earlier use of the word Tantra was quite fluent, and it could be applied to Vaishpava and Saiva sacred literature as well. The conventional division of Brahmanical religious literature was into Veda, Smriti, Purana, and Tantra, arranged in the chronological order and assigned to the four ages of the world The only justification for this is that it is after the Puranas had established the pre-eminence of Vishnu, Siva, and Sakti, that the Tantras could get under way. It does not mean, however, that these different types had nothing in common between them. The contents of the Tantras were obviously modelled on those of the Puranas to a great extent, while some portions of the Purana literature would read almost like a Tantra manual. In fact, both claimed to be in some sense the fifth Veda; but as this honour was claimed by other types of literature also, e.g. the Mahābhārata, the science of Music, and Tamil Saiva literature (called Tamil Veda), we may understand the designation 'Tantra' as intending all sacred literature and art in which all could participate irrespective of caste and sex, being unlike the Vedas in this respect. While one class understood by the word Agama an adventitious literature coming from non-Arvan sources, i.e. from outside. another class took the word in the sense of the Veda itself, which is also called Aqama, being revelational in character. In fact, the relation between Agama, Siva's revelation of ultimate truths through Pārvatī, and Nigama, Pārvatī's discourse in reply to Siva's query, was sometimes conceived of as similar to that between Sruti and Smriti, naturally the Sakta Tantras could not accept this inferior. position and claimed the highest authority for themselves. They claimed to have superseded all previous types of religious tenets and practices in the Kali age.

The antiquity of the Tantras, in the present acceptance of the term, is difficult to determine. We learn from an macription in Cambodia <sup>129</sup> that the Tantrik texts were introduced there from India at the beginning of the ninth century A.D. Tantrik manuscripts of seventh to numth century have been found in Nepāl, and Buddhist Tantras are known to have been translated into Chinese in the eighth, and into Tibetan in the ninth century. The origin of the Tantrik cult and the composition of special texts may thus be dated about the sixth century A.D.; some Buddhist Tantras may be even older.

Some of the Tantras themselves give their number as sixtyfour, though the number of texts available is much larger. The number sixty-four is exclusive of the Saiva Agamas, which fall conventionally into two groups of ten and eighteen, and the Vaishoava Samhitas which, though conventionally numbered as one hundred and eight, are more than double the number in available texts. The Tantras, which are extolled as the best of the four sastras included within Kalpa (namely Agama, Yamala, Damara, and Tantra) and supposed to hold sway in the present Svetavaraha Kalpa (the first thirtieth period of the month of Brahma), deal with an exhaustive list of topics; namely, origination and dissolution of the universe, ascertainment of mantra, installation of deities, description of places of pulgrimage, the duties of the different stages of life (asrama). support of Brahmanas, maintenance of other creatures, ascertainment of yantras, theogonic speculation, knowledge of trees, location of heavenly bodies, purveying of traditional history (purana), disquisition on precious things, description of sacred vows (vrata), determination of cleanliness and uncleanliness, delineation of hells, description of cycles of existence (harachakra), signs of masculinity and femineity, duties of kings, modes of charity, contemporaneous obligations (yugadharma), customs (or legal procedure), and spiritual elevation. These contents are classified into four padas (quarters); iñana (philosophical doctrines, sometimes of an occult character), yoga (meditation, specially meant to acquire magic powers), kriyā (activities connected with temple-building and idolworship) and charya (observances, rites, etc.). Some of the Tantras are credited with enormous length in later accounts, while others are said to be of moderate dimensions, but the number of slokas in each, as traditionally known, is meticulously recorded in enumerative lists.

We get a fair idea of the general principles of Tantrik belief from the Mahānirvāṇa Tantra which, though of later date, is one of the most popular and well known Tantrik texts. Almost like a

Vedāntic text, it deals with Brahman, which, according to the Sāktas, is nothing but Sākti, the eternal dynamic source of all beings. It is perceived that all life proceeds from the womb of a woman; so we should think of the ultimate creative principle in terms of the mother' and not of the 'stater'. Philosophical concepts like Prakyiti and Mēyā, and mythological figures like Pārvati, Durgs, Lakshmi and Rādhā constitute the female principle of creation, and are merely different names of the jaganmātā (Mother of the World). All gods including Brahmā, Vishqu, and Siva, are contained in and issue out of the Divine Mother. This sect, therefore, looks upon every woman as an incarnation of the Universal Mother to whom proper respect should be paid.

The Täntrik cult lays special stress upon the mantras, i.e. prayers and formulae, bijas, i.e. syllables of mystic significance peculiar to each deity, yantras, i.e. diagrams drawn on paper or inscribed in precious stone, metal, etc., mudrās, i.e. special positions of fingers and movements of hands, and nyāsas, i.e. placing the detites on the different parts of the body by touching them with finger-tips and the paim, mostly of the right hand. These are the means by which the Sādhaka (the aspirant after perfection) invokes, and identifies himself with, his chosen deity (ishipadevatā). Though occasionally they have been utilised in dark and magical practices to control men and gods (abhichāra), the primary aim of the Sākta worshippers in using them has been to become one with the deity and to attain salvation

The Tantra texts justify their existence on the plea that the Vedas are a sealed book to the majority and hence an easier cult is necessary for the people at large Moreover, the Tantra form of worship is open to women and Súdras also. As a matter of fact, however, it became equally popular with the higher castes and classes once the indispensableness of Tantrik initiation (dikahā) was recognised.

Perhaps no religious literature of India has raised such controversy in evaluation as the Tantras On the one hand, they have been extolled as the repository of sublime truths, rigorous discipline, catholic outlook and indispensable means to the attainment of the highest spirituality. On the other hand, they have been branded as a type of composition containing unmeaning jargon, mysterious nummery, veiled and open obscenity, and revolting antinomianism of different kinds. Theurgy and thaumaturgy jostle with high philosophy and deep devotion, dark rites and liberal thoughts go cheek by jowl with one another, and accurate knowledge alternates with occult science. We have, in fact, a strange mixture of higher and lower thoughts, of stremous discipline and moral laxity.

of sound understanding and primitive credulity, that presents a chequered pattern, bewilders the curious in enquiry and confuses the novice in practice. The matter is further complicated by the fact that the language used is sometimes enigmatical and has both an exoteric and an esoteric meaning, and without the help of an adept or an interpreter, the proper sense is likely to be missed. Hence diksha (initiation) by a guru (preceptor or spiritual guide) is essential for getting access to the esoteric or real meaning of a particular word or sentence,-a meaning handed down traditionally in different Tantrik schools and not communicated to those who would not join the particular fraternity. It is the guru who opens the eyes of the disciple to the true meaning of texts, guides him through dark, devious and dangerous practices to the realm of light, and anoints him (abhisheka) as a peer of the spiritual kingdom. Getting the better of his stupefying intellect (tamasa) and unintelligent activity (rājasa), the bound soul (paśu) heroically (vīra) severs the bond (pasa) of subjection to various restraints and, with the help of the pure element in his mental constitution (sattvika), attains the divine (dwwabhava) that is latent in every finite spirit.

It is obvious that such a complicated system, in which the lower and the higher elements of human nature tussle with one another, could not have been a matter of sudden growth, nor could it have been derived from a single source, particularly if we consider the complexity of its practices and the diversity of the creeds involved. On a priori grounds it may even be surmised that systematization must have been preceded by popular beliefs and rites connected with the worship of female deities, of which the cult of the Mothers (matrigana) latterly became the most prominent. These dark forces of nature embodied man's fear of the mysterious and the terrifying. without and within, and his hope that they could be pacified and controlled by appropriate incantations, sacrifices and meditations. That they appealed to something universal in man in his primitive thinking is attested by the presence of similar beliefs in many other cultures of widely distributed areas of the globe. That Brahmanism. Jainism and Buddhism should all develop or incorporate occultism in course of time and fall back upon the use of magic syllables (mantra) and mystic diagrams (yantra) proves that they had to take note of some basic needs of the human mind in a composite population drawn from different social and cultural strata and diverse tribal and racial strains. Magic, religious ministration and meditation naturally figured in an ascending order, and as intellectual coherence was demanded by the inherent logic of the human mind or by the necessity of meeting hostile criticism, methodical philosophy gradually grew in importance. The different components of

Tantra owe their existence and emphasis to these diverse needs as they developed in space and time.

It is natural that after claiming to be the final revelation for mankind in the Kali-vuga the Tantras should draw up a scale of excellence among the aspirants treading the path of spiritual progress. The successive rungs of the spiritual ladder are constituted by three states (bhāva) or paths (mārga),-the paśu (the natural man living a life of routine like animals) following the conventional moralities of society; the vira (the bold or heroic soul) daring to indulge in antinomian rites and practices under rigid rules of discipline; and the divya (the divine who is above all dualities) unconcerned about all distinctions as befitting one who has gone beyond all empirical variety and attained union with the Absolute. Stated in the language of religious classification, though not meant to be taken in the literal sectarian sense, these three were supposed in later compendia to fall mainly into seven subdivisions (āchāra), four being included within the pasu stage, two in the vira stage, and one in the divug stage. The first group of four is constituted by Vedachāra, Vaishnavāchāra, Śaivāchāra, and Dakshmāchāra (sometimes the whole group being roundly described as Dakshinachara); the second group of two is made up of Vāmāchāra and Siddhāntāchāra; and the last solitary stage is constituted by Kaulachara. In the first group external worship, devotion to Vishnu, meditation on Siva, and mental approach to Devi or Sakti find respective expression in the four stages. In all these the observance of social morality and the performance of prescribed rites and ceremonies find full sway:avoidance of cruelty to animals, abjuration of intoxicants and unlawful enjoyments, conjugal fidelity, control of the senses, austerity, practice of charity, regular worship of the gods in a pure bodily condition, etc. constitute the main elements of spiritual culture. though in the fourth stage the acquisition of magical powers by some secret innocuous Tantrik rites is not barred out altogether. The fifth ushers in a new outlook and technique, for the correct understanding of mystic rites, generally performed in secret at night, requires proper training at the hands of a guru and the acquisition of the necessary courage to disregard social conventions about sexual purity, to defy taboos about food and drink, and to look upon all women as manifestations of Sakti (kulanāyikā, bhairavī or yoginī) and all males as representatives of Siva (bhairava), there being no bar to the use of any married woman (kulastri) for furthering personal perfection by rites, prohibited to the ordinary members of a society, which might include the use of intoxicants and of the peculiar feminine impurity as an item of bodily decoration during worship. Still, the Vämächära tries to avoid publicity in the matter of

disregarding fear, shame, pity, caste convention, etc. which his secret rites involve. The aspirant (sādhaka) practising Siddhāntāchāra, however, is not afraid of following socially disapproved practices openly. He is relentless in the pursuit of what he thinks to be true. and is not, therefore, troubled by the opinions of others regarding what he eats and drinks, enjoys or hurts, for he holds that there is nothing that cannot be purified by appropriate means. The use of the five M's (pańchatattva or pańchamakara)-madya (wine), matsya (fish), māmsa (meat), mudrā (parched grain) and maithuna (coition) -under certain prescribed conditions of discipline could be made without secrecy in appropriate places and times, and was intended to further the progress of the aspirant towards the elimination of all empirical distinctions and the attainment of complete freedom. The Kulārņava Tantra virtually tells us that just as one rises with the help of the very ground on which one has fallen, so also it is through drinking life to the very lees that one has to make the spiritual ascent. A thorn has to be eradicated with the help of another thorn, similarly indulgence must be forced to yield satiety and higher value Wine that merely intoxicates is a sinful beverage, but as the producer of a euphoric condition, in which care and anxiety are absent, it is a desirable drink. Similarly, flesh that nourishes the body, fish that increases sexual potency, grain that invigorates the system, and coition that brings about a blissful condition (mahasukha) and prolongs the race at the same time, are all intended to keep the sādhaka in a fit condition of body and mind to pursue spiritual aims. It is obvious that in the case of some gross minds they failed to serve their legitimate purpose, specially when promiscuity was permitted with different types of women, mostly coming from lower castes and dubbed as śaktis. There was, however, a general prohibition against using any woman except one's wife for the purpose of the last of the five tattuas (maithuna), and there were also other restrictions. The idea was that a sadhaka must go beyond dualities of all kinds-of love and hate, merit and demerit, touchable and untouchable, forbidden and non-forbidden, or delectable and nauseating, in food and drink, prohibited and non-prohibited in sex relation, male and female, friend and foe, etc.,-and cultivate not only equanimity in himself but also equality towards all.

It is only when this state of mind is acquired that the last stage of sanctification is reached, namely, Kaulāchāra. This is the divya condition, for then the aspirant transcends the likes and dislikes of earthly life like God himself to whom all things are equal. Pity and cruelty are equally unmeaning in an ultimate reference, and so also approbated and unapprobated conduct. Just as one of the Upanishads has said that to one who has attained Brahma-knowledge no

sin attaches for any kind of antinomian act, so also the Tantras place the Kaula (worshipper of kula or Śakti) above all moral judgments, and put no prohibitions and restraints in his way as being unnecessary for one who has pierced the veil of space and time, process and differentiation. A Kaula roams in all acharas at will, being at heart a Śākta, outwardly a Śaiya, and in social gatherings a Vaishnava. He sees himself in all things and all things in himself. It appears, however, that the later (uttara) Kaulas preferred the gross to the symbolic, just the reverse of what was fancied by the earlier (pūrva) Kaulas, and the Samayins alone discarded both gross sex and symbolic yantra and restricted themselves to mere mental imagery in celebrating the worship in a circle (Srīchakra). As usual, we have very exalted explanations of the origin, nature and objective of Kaula sadhana, and in the Kaula mananana, which probably belongs to the eleventh century, we have a description of the various acharas, which must have been crystallised some time before this work was written. In fact, we have the information purveyed by the same work that there were various Kaula schools prevalent at the time, as also that very many methods of uoga (uogapranālī) were followed by these schools. We have incontestable evidence also that both the Buddhists and the Nathists, too, countenanced the Kaula method of selfrealisation.

Elaborate rules are laid down as to the proper persons from whom initiation is to be taken. While the Vaishnavas, Sauras and Ganapatyas can initiate one belonging to their respective sects, the Sāktas and Saivas are privileged to initiate all sects, including their Orthodoxy must have been alarmed, as at the time of Mahavira and Buddha, by the popularity of the ascetic and homeless wandering mendicants, and so it put a virtual, though not absolute, ban on the initiation of householders by their fraternity. But it made a compromise by admitting that Tantrik initiation was essential even for Brähmanas and indispensable for women and non-Brähmanas, who had no right to Vedic initiation, and it ignored, when not extolling, the union with a śakti (woman partner) who was not the legally married wife of the sadhaka; but it preferred a married man as guru, even though he might indulge in vāmāchāra practices in the mystic circle, where eight pairs of uoginis or navikas and their bhairavas (male partners) used to meet. We are interested in the information, furnished by the Dakshināchāra-tantrarāja, that Gauda, Kerala and Kāśmīra (with Kālikā, Tripurā and Tārā as goddesses, respectively, according to a later account) are the homes of the purer (Dakshinachāra) sects. Elsewhere (Brihat-Gautamīya Tantra) it is stated that, of gurus, those coming from the west are the best, those from the south are middling, those from Gauda and Kamarupa are inferior

to the preceding, and those from Kalinga are the worst. An amplified description in Jabala (quoted by Vidyadharacharya) puts the gurus from Madhyadeśa (Arvávarta), Kurukshetra, Läta, (Nata, Nata), Konkana, Antarvedi, Pratishthana and Avanti at the top, those from Gauda, Salva, Sūra (?), Magadha, Kerala, Kośala and Daśārņa in the middle, and those hailing from Karnata and the banks of the Narmadă, the Revā and Kachcha, the Kālındas, the Kambalas (or Kalambas) and the Kambojas (probably in Assam) at the bottom of the scale. The Kulālikāmnāya mentions five celebrated seats of Täntrik cult in different parts of the country, namely, Odivana, Jala (Jālandhara), Pūrna (-giri), Matanga (Śrīśaila) and Kāmākhya, the Sadhanamala the four celebrated Tantrik pathas are Kamakhva. Sirihatta, (with Arbuda or Jālandhara replacing Sirihatta in some texts). Pürnagiri and Uddivana. Kāmākhya or Kāmarūpa in Assam is well known and Sirihatta is Sylhet. Pürnagiri has been identified with Poons, but location in Assam has also been suggested for it. Uddiyana has been identified with Kashgarh (Sylvain Lévi), Swat valley (Waddell, S. C. Das), Orissa (H. P. Sastri), and Western Assam (B. Bhattacharyya). These areas for Tantrik gurus of different grades of excellence, and these Tantrik centres, throw an interesting light on the diffusion of the creed and the probable place of its origin. When to this is added the information that northeast India had active interchange of thought with the trans-Himalayan regions like Tibet, it has not been unreasonably concluded that Tantras originated in this Indian area, and foreign elements like the cult of Tara came from Buddhism of the adjoining regions mentioned above. From about the tenth century a composite Tantra, drawing materials from Brahmanic, Buddhistic and Nathist circles, grew up, and some deities, adepts, cults and practices became common to all of them, though the traditions did not always tally among the different communities and localities. Denominationally and geographically considered. Vedāchāra is patronised in Mahārāshtra, Vaishņavāchāra among the Rāmānuja and Gauda schools. Dakshināchāra among the Sankarites of the south. Saivāchāra and Vīrāchāra among the Lingāyats and Vīraśaivas, and Vāmāchāra, Siddhāntāchāra and Kaulāchāra among the Saktas of Kerala, Gauda, Nepāla and Kāmarūpa. The first three disfavour both Virachara and Bauddhachara, while the others extol them.

Let us turn now to certain other specific beliefs and speculations of the Tantras, and try to trace their antecedents. The Saiva Agamas, the Vaishnava Sanhitäs and the Säkts Tantras agree on one point, namely, that a female principle representing the fackti or energy must be associated with the ultimate reality or the source or locus of power considered as male. This power is not only the

cause of manifestation, but is also responsible for differentiation, and hence a diversified world in time and space, including finite individuals, comes into being because of the association of the male and the female, as in the generation of the world of living things. An elaborate philosophy developed in all the Schools-Saiva, Sakta, and Vaishnava, professing to explain the different types and stages of evolution, the first two approximating each other in their main outlines and the last perhaps slightly antedating them both. This origin of the cosmos is to be distinguished, however, from the birth of children to the divine pair as in Purame accounts of the birth of Ganesa and Karttikeya, for instance, when Siva and Sakti are considered anthropomorphically. The universe, so originated, has a systaltic process, inasmuch as the created world returns to its source in course of time, when Sakti comes to repose in the Lord. either temporarily in pralaya at the end of a cosmic cycle (the philosophers of Karma and the Pauranikas mostly favouring this partial dissolution), or finally by the efforts of finite souls who, by religious practice, vogic concentration, contemplation and meditation realise their oneness with God and annul their finitude. The general tendency of the Tantras is to accept the world in both its physical and mental aspects as real, only that matter or prakriti, as such, was not accorded independent existence as in the Samkhya system, but was supposed to be under the control of the spirit and, in fact, the body was regarded as the seat of the divine in every part thereof

The mystery of speech is an ancient tradition in India and from the Vedic times onwards Väch (Speech) has been a prominent goddess and a revealer of wisdom. Transcendental and phenomenal forms of speech (para, pasyanti, madhyama, and vaikhari) and the association of word (sabda) with meaning (artha) were speculated upon; and as ages rolled on, the power of the spoken word, whether as boons or as curses, as prayers or as incantations, grew in popular esteem. In the Tantras and Agamas a systematic attempt was made to relate sound (nada) to reality and its different vocal symbols or seed-words (bija-mantra). It was believed, in fact, that just as intense imagination might cause a kind of visual hallucination and bring about the perceptual presentation of concrete figure through thinking alone, so also intense meditation on certain mystic words, which were supposed to stand for certain deities, would produce photic phenomena and bring before the sadhaka's eve an image of the divinity concerned. Starting with a single letter, the mantra might consist of a string of such letters (mālā, garland). Not only each deity but each aspect of the deity has its own special bijamantra. The time and place of initiation, the initial letter of the

initiate's name, and even the rosary for uttering the mantra have to be suited to the chosen deity.

Once it was accepted that varyas (letters) are the stuff of reality, a rapprochement between the worshipper and the worshipped deity became almost inevitable. Thus the body of a deity was supposed to be composed of the letters of the alphabet (lipi), the number being generally fixed at fifty. A true worshipper would find a correspondence between the different parts of his own body and the letters of the alphabet that make up the divine body. By the process called nuasa (placing) a worshipper would place these letters in different parts of his own body and consider himself to be possessed of a body of mantras. But until the necessary purification is effected one cannot divinise himself. So the purification of the elements that make up the human body (bhūtaśuddhi) has to be done first. The other purifications refer to the seat (sthana), the words or formulae (mantra), the materials (dravya), and the image of the deity (deva). Surrounding himself with a circle of water, as if by a wall of fire, the worshipper is to go through the process of identification with the deity by meditating on the Vedantic formula of Jīva-Brahman identity and by sending, by the way of the central of the three nagis (nerves)-ida, sushumna and pingala, his finite self along with the kulakundalini śakti through the six psychic centres (shatchakra) up, till she unites with the infinite Self (Siva or Paramatman) in the thousand petalled lotus (sahasrara) in the cranium and the entire paraphernalia of finite existence is dissolved. By pranayama (regulation of breath) the evil that is in one's own self (pāpapurusha) is to be thrust out and burnt, and then alone will the body be fit to receive the 'mother' letters (mātrikāmantra) in the various external (bahya) parts of the body and in the differently numbered petals of the various lotus-centres or chakras inside (antar) the bodily system, and thus be entirely pervaded by the deity. No wonder that before the recognition of the fifty-one Sakti-pithas distributed all over India, pilgrimages to sacred places should have been considered unnecessary by Saktas, who located these symbolically within their own body.

But while mantras are located in the body by nyāsa they are also placed outside in a yantra (diagram) which represents, as it were, the body of the deity. The Vedic gods were invoked without any image and on the sacred grass (barhis, kuśa) in a sacrificial field, and the sculptured deities that followed were seated on lotuses, perhaps through a wrong interpretation of the word padmāsana, a bodily posture. A yantra has, like the sacrificial field, gates or doors (dwāra) and a painted or inscribed seat; and all together or in the

various petals of the lotus, inscribed or drawn, or in the different parts of other types of diagrams are inserted the letters of the bijamantra of the deity worshipped. Coloured rice-powder is sometimes used to fill in the geometrical figures created by the drawing, just as five differently coloured substances are used to cover the ground of a mandala (e.g. Sarvatobhadramandala). In Jainism small images used to be put in the spaces in a yantra during worship; from this the transition to the incision of figures there is an easy process; and when the letters form the body of the deity, as in Tantrik belief, the placing of letters inserted is not difficult to explain. In Buddhism we can effectively and easily trace the process of transition from the Sūtra to the Hridaya-sūtra, thence to Dhāraṇī, from this to mantra, and lastly therefrom to Bijs. As drawings and paintings are ephemeral, it was directed that if possible a more permanent yantra should be made. For this purpose some metal like gold, silver and copper, or an alloy of the three metals (trilauha), or some precious stone like crystal, emerald, ruby, coral, etc., should be inscribed with the yantra and care should be taken that the yantra does not get mutilated, faded out by use, cracked, burnt or broken, in which case it was directed to be thrown into a sacred stream or place of pilgrimage or the ocean. Every deity has his or her own uantra, but the most famous of these yantras is the Sriyantra on which lavish praise has been bestowed. In its various parts it is supposed to represent the origin, maintenance and dissolution of the world of things, the dot in the middle representing the unitary world-ground. The bija-mantra of the Sakti goddess is mentally placed in the various projections of its constituent triangles and lotuses and in its circles and squares Elsewhere we are told (e.g. in the Rudrayamala) that the six chakras represent the Bauddha, Brahmya, Vaishnava, Saiva, Saura and Śākta diagrams, the last being central; in later literature they have been compared to the six systems of Indian philosophy. Elaborate rules about the choice of place and the creation of a proper atmosphere of worship have been laid down, and it has been reiterated pretty frequently that external worship (paja, stava, etc.) is less efficacious than japa (muttering) and home (oblation or dedication), and these less than dhyana (meditation) Here is a fine description of Tantrik pūjā from Avalon's Principles of Tantra: "Meditation, Worship, Japa, and Homa are the four hands of the Yaiña or worship; Mātrikā. Shodhā and other Nyāsas form its body; knowledge of the real truth as to Ishtadevatā is its Ātmā; devotion is its head; reverence is its heart; and the act of performing is its eye. Knowing the body of Yajña to be composed in this manner, a good Sādhaka should perform it in all its limbs, and not divide and make it limbless....It is by His union with the supreme Sakti

which arises out of the effort to accomplish all those limbs that the Yajñapurusha produces Siddhi". And here is the culminating phase of external worship with flowers: "The knowing ones regard the following as the ten flowers to be used in worship:--non-ignorance (amāyā), non-egoity or non-appropriation (anahamkāra), nonattachment (araga), non-vanity (amada), non-delusion (amoha), nonpride (adambha), non-calumniation (aninda), non-perturbation (akshobha), non-jealousy (amātsarya) and non-greed (alobha), But better than these are the five virtues which make up the other group of flowers .- non-injury or non-violence (ahimsa), self-control or subjugation of the senses (indriya-nigraha), charity or kindness (dayā), forgiveness (kshamā) and knowledge (jñāna)." This surely is religious teaching at its highest. Again and again in India when the letter was threatening to kill the religious life, the spirit came to the rescue. In their attempt to provide a comprehensive scheme of social life, individual perfection, and religious devotion, the Tantras failed occasionally to keep the baser elements in proper check among a motley population of different grades of culture. But the innate moral sense operated here as elsewhere to redeem men from the thraldom of desire and selfishness. Perhaps we shall never recapture the atmosphere in which the Puranas and the Tantras were written, but we cannot afford to undervalue the devotion and thought that went into their composition, or their ennobling influence in the long run on the very composite population of an entire subcontinent, They certainly brought the gods nearer the hearts and homes of men and inspired their devotion, prompted their collective action for charity, and gave a fillip to the building of religious edifices all over the country.

#### (F) MINOR RELIGIOUS SECTS

### I. POPULAR BRAHMANICAL RELIGION

### 1. Religious Syncretism

By the time the period opens the main elements that constitute the religious life of India have already made their entrance into popular faith. It is now a question of making alliances and settling precedence among the major gods and of composing suitable religious literature to establish the superiority, if not the supremacy, of the chosen deity. The days of the early Puränas are over now, but there was still scope not only for new compositions but also for working up the older literature and adding and altering contents. The religious unity of India was almost achieved; and though local tradition and patriotism were sometimes responsible for making extravagant claims on behalf of local deities and sacred spots and rivers, the different religious communities acknowledged almost

the same set of major gods and made an earnest effort to make a rapprochement with other communities even when pushing the claims of their own cults in distant areas and making converts. Buddhism was dying in the south but was still a living creed in the northern part, where it became the inspirer of religious art in Bengal and Bihār under the Pālas; Jainism had still a strong following in the south and was having a running fight primarily with Saivism. Brahmanism had to reckon with both, specially as the former was developing a well organised pantheon and the latter was trying to win and retain popular support by absorbing theistic elements from the contisuous Brahmanic culture.

Archaeological evidence is not wanting to show that the hostility of the creeds was not often quite mild and that the appropriation of the sanctuary of one religion by another and effacing the religious symbols of the former by the latter were sometimes practised. As popular instruction in religious cult extended from the scriptures to the temples, it became increasingly necessary for each major religion to possess gorgeous temples of its own to attract pilgrims and evoke religious sentiment in the faithful; and fortunately devout patrons were not wanting to endow places of religious worship and build costly and spectacular houses of gods or saints. The scribes continued their work no doubt, but the sculptor was gradually becoming a more efficient instrument of popular edification and education in religious matters East, west, north, south-everywhere gods and saints were decently, if not gorgeously, housed and the carvers' art purveyed to the hungry souls not only delectation of the spirit but also feasting of the eye. The high aesthetic and spiritual banquet served must have whetted religious appetite and excited the spirit of imitation and emulation. From the seventh century onward temples grew in honour of different deities in different parts of India and the rock-cut and structural temples. which are at present the wonders of the world and of which Elura (Ellora) and Khajuraho are respectively the most prominent examples, came into existence and often in close proximity to one another as a trial of artistic strength among rival faiths. And no wonder, because during this period flourished the mighty Pratīhāras, Pālas, Chandellas, Eastern Chālukyas, Rāshtrakūtas, Chālukyas of Kalvāni, Pallavas and Cholas who professed diverse creeds and were zealous champions and liberal patrons of their respective creeds.

But rivalry is only one of the features of the religious life of the times. Side by side there developed a syncretistic attitude in religion—a spirit of tolerance and mutual give-and-take A modifled monolatry, which maintained the supremacy of the particular supreme detity of the community while at the same time admitting

the existence and right to worship of other gods, made its appearance. Sankarāchārya has been credited with the initiation of the pošichāyotana pājā—the worship of the five gods Vishnu, Siva, Sakti or Devī,
Sūrya and Gaņeša, the principal deity of the worshipper being placed in the middle and the other four in the four corners of a square.

But whether it is Sankara or Kumarila or somebody else that introduced it, the fact remains that the idea caught the imagination of the public as the best solution of the rather perplexing problem of harmonising monotheism with polytheism and allaying communal bitterness and religious quarrel. Was the Pallava cave-temple at Trichinopoly, with Vishnu and Siva images inside in two sanctuaries and Brahmä, Sürva, Ganeśa and possibly Subrahmanya sculptured outside at the entrance, an anticipation of this new cult? The Smartas not only followed the practice of worshipping the five gods (and sometimes many more) but also compiled Puranic handbooks. in the different parts of which the major gods got their due laudations, and even an Upnishad-the Atharvasiras-turned up to give the new method of worship a holy and hoary antiquity. It appears that there was some hesitation in counting the five major deities, for while the first four were almost constant features. Brahmā sometimes displaced Ganeśa, thereby indicating that the revealer of the Vedic stuti was hard to dislodge from popular veneration and Ganesa was still looked upon as a plebeian god. Even in the tenthcentury Chola temple of Koranganatha near Trichinopoly not only Brahmā but also his spouse Sarasvatī appears, the latter forming with Lakshmi and Dakshina Kali a trinity of divine sakts as in many other parts of India. That Ganesa continued to figure in the doorlintels of the temples of other gods, specially Siva, must be regarded as a sign of his inferiority to the rest. How Kärttikeya, who appeared probably earlier and more frequently in sculpture with Siva in the Pallava Somäskanda figures and held his own against Ganeśa in the period of the Badami and Aihole caves, failed to maintain his position and how in the Pallava architecture Ganesa began to supplant Kärttikeva from the Rajasimha period onward in the divine family group cannot be satisfactorily explained. It must be admitted, however, that in the Mahishamardini mandapa at Mamallapuram it is Karttikeva or Mahasena, and not Ganesa, that is seated on Parvati's knee and in the far-off Paharpur temple in North Bengal, in the scene of Siva's drinking of poison, it is Kärttikeva who clings to the terror-stricken Durga. It stands to reason that as Siva's position in popular reverence increased, Kārttikeya and Ganeśa (and also Nandi, Rishabha or Vasava, the bull) also should receive popular homage, and that they should be even provided with separate build-

ings at a later time instead of remaining as mere ornamentations of the temple or the aureole (prabhāvalā) of Siva, and thus become cult objects themselves.

One of the most noticeable features of the religious development of the period is the place found for other divinities (including those supposed to be antagonistic) in the temple of a sectarian deity. If figures of Kärttikeya or Ganesa or Mahākālī or Pārvatī are found in Siva temples, as in the Mahālingesvara and other temples near Konur and in the Bādāmi, Aihole and Ellora caves, ready explanation can be found for it in the fact that they are related to Siva as son or wife. For the same reason the Gajalakshmi image would be quite appropriate in the Varaha temple at Mamallapuram (being, according to Burgess, the first to appear in a Hindu garb though the Buddhists had used it from the time of the stupa of Bharhut). Similarly, Kälabhairava and Saptamätrikäs (Seven Mothers) may make their appearance in Siva temples as associated with the derty himself or Durga. Likewise Ganesa and Karttikeya images are quite relevant as adjuncts of Devi images, as, for example, of the image from Mandoil or that from Nowgong in the District of Rajshahi. But when Vishnu and other gods appear in chaitua windows. niches and elsewhere in a Siva temple (as, for example, in the earlier Bhumara temple in the old Nagod State, or in the Kadaroli Temple in Belgaum District, or Dhumar Lena Cave at Ellora) or vice versa (as, for instance, in the Badami Caves dedicated to Vishnu), or when in a Vishnu or Daśāvatāra temple appear the figures of many other gods and goddesses, such as Sūrya, Brahmā, Siva, Soma, Ganesa, Ganga, Yamuna, etc. as in some mediaeval temples of Kathiawad (e.g., at Kadvār) and Central India (e.g., at Janigir in Bilāspur District) and even in the earlier cave-temples of Bādāmi, Aihole, Ellora, Undavilli, etc., the motive could either be to belittle their importance by relegating them to inferior positions or reducing them to mere decorations or, what is more probable, to admit, like the tolerant mediaeval Puranas, that they too were worshipful, the location (whether, for instance, as a part of the deity as in Ardhanāriśvara, Trimurti, Hari-Hara and such composite figures, or by the side of or sprouting out of the main deity, or inside the temple, or outside it in medallions in windows, or as figures in niches, or as bas-reliefs on door lintels or in architraves or in dados or in jambs of doors or windows or in ceilings) and the size and the state of fullness of the figure indicating the importance of the foreign deity. This would explain, for instance, the figures of Ganapati, Brahma, Siva, Vishnu and Kärttikeva carved in a row on the top of the pointed stele of the two-handed Durga image hailing from Dakshina-Muhammadpur (Tipperah) and in the slab of the four-handed Ugra-

Tärä figure of Sikärpur (Bäkargani), the figures of Brahmā, Siva and Vishnu on the top of the Mahesvarapasa (Khulna) Devi figure and the different divine figures in the early Durga temple of Aihole. The figures of Brahma, Siva and Vishna on door lintels at Khajuraho, in the stele of a standing image of Vishnu of the Pala period in the Stuart-Bridge Collection in the British Museum, and in the panel above the door-frame in the Sandera and Ruhāvi temples of Guiarat indicate the continuation of the conventional Trimurti even after Brahmā had ceased to be a major deity. In fact, even in Sürva temples of a later time, as at Modhera and Delmal, Brahmä continued to be figured. This is because in Gujarat the cult of Brahmā continued to be a living creed at the beginning of this period, judging by the Trimurti-temple at Kasara dedicated to Brahma. Vishou and Siva, and the slightly later Brahmä temple at Khed-Brahmā in the old Idar State. Even now the very few Brahmā temples of North India, still used for worship, cluster in this western area, being located mostly either in Gujarat or in Rajputana, the other few temples being found distributed in South India,

More strange decorations are found, for instance, in the Buddhist temple of Pähärpur (Somapura Vihāra) which was destroyed in the eleventh century. Here many Brahmanical deities - Siva Balarāma, Krishna, Ganeśa, Kārttikeva, Durgā, Yama, Agni, Vishnu, Brahmā, etc-get artistic representation either in stone or in terracotta plaques on the outside. In Jain temples too many Hindu gods are to be found, but here they have been mostly adopted or adapted from Brahmanism by the Jains themselves, which need not have been the case with the Buddhists who had a well developed pantheon of their own and were not in need of Hindu deities as decorative motifs We must suppose, therefore, that at this period toleration of other creeds went to the length of presenting the national religious beliefs in various works of art so that devotees visiting any temple might be au courant with the multiple devotion of the community at large and regaled with graphic representation of ancient religious history It is almost like a religious art exhibition without reference to the particular deity enshrined. This will explain display of Vaishnava and Saiva images at Bādāmi, of Hindu, Buddhist and Jain sculptures side by side at Ellora, the co-existence of Vaishnava, Saiva, Saura, Bauddha and Jain temples at Khajuraho, and an almost similar group of small temples at Sarangarh in Bankura Distrct, constructed in the later part of this period At Khera in the old Gwalior State the principal Hindu deities are similarly grouped together --- Mahishamardini, Ganeśa, Sürya, Śiva and other gods. In the temples relevant figures were naturally the first to be utilised-in the Daśāvatāra temple at Ellora, for example,

Vāmana, Trivikrama, Varāha and Narasinha fill niches in the Vaishoava temple. Sometimes these forms started minor religious cults —the cult of Dattätreya (the Trinity in fusion) is one such; at other times a particular form of the god was accepted as the patron deity of this or that royal family.

But composite and fused deities also made their appearance. Even in the Bädami and Aihole caves such fused figures are to be found, c.g., Ardhanāriśvara and Hari-Hara, and the practice was continued in Elephanta, Māmallapuram and Ellora. In fact, new combinations were made in later centuries, for example, Surva-Naravana of Madaun, Surva-Brahma of Mahendra (Dinapur District), Martanda-Bhairava of Manda (District Rāishāhi), Trimurti Sūrva in a Delmal (N. Gujarāt) temple, at Chidambaram and elsewhere, Trimurti (Mahesa) of Elephanta and Ellora Caves, the Ekapada-Trimurti of later times in which Vishnu and Brahma sprout forth from a central Siva figure, and Brahma-Vishnu-Siva-Surva of the Dula-Deo temple at Khajuraho. Outside India, at Thaton in Burma, we have the figure of Nārāyana from whose navel issues a lotus stalk which branches out into three lotuses on which are seated Brahmā, Vishņu and Siva, just as in the Tantras they were supposed to have come out of Saktı and in Mahāvānism they were considered to be emanations of Vairochana. At the same time old associations were being broken. Väsudeva and Sankarshana appear now as Krishna and Balarama: but the former gradually outdistances the latter until Balarama becomes either an emanation or an avatara or one of the twenty-four forms of Vishnu distinguished in iconography Däśarathi Rāma and Paraśurāma attained some importance even in the Mahabharata, and the former is mentioned, along with Bali, son of Virochana, as a subject of cult image by Varahamihira. But though the temporary interest in the Vyüha doctrine had exalted Pradvumna and Aniruddha (and rarely Samba in the place of Aniruddha) also, it does not appear that they ever became deifiedthey represented philosophic concepts rather than religious objects except that they began to be regarded as two out of the twentyfour forms of Vishnu. What is more interesting is the attempt made in the Kürma Purana to reduce Siva and Brahma to manifestations of Vishnu when in some of the other Puranas like Markandeya, Brahma, Agni and even in the Kürma Purana itself and in the Pādma Tantra the indefinite number of Vishnu's avatāras was being reduced to ten and distributed among the different vulhas of Vishnu. But while popular sentiment in favour of incarnations was reflected in the increasing sculpturing of Varaha, Vamana (Upendra) or Trivikrama and Narasimha, Rāma and Parasurāma practically

find no lithic representation in temples except in the Daśśvatāra group, the latter's devotion to śiva and defeat by the former going heavily against his deification to the fullest extent. A standing figure in the Kadvār temple, which was probably a Deśśvatāra temple carrying on Gupta tradition, has been identified by Cousens as Paraśurāma and by Sankalia as Rāma, but the date of the image is uncertain. At Māmallapuram in the temple of Varāha Svāmi the figure of Rāma, worshipped by Māruti (Hanumān), is said to occur, but obviously with minor importance. What interests us more is the inscribed image of Hanumān at Khajurāho belonging to the end of the ninth century, as that indicates not only the prevalence of the cult of Rāma but also the coming importance of the monkey-god in popular devotien.

# 2. Solar Cult

Meanwhile the solar cult, of which Multan was a strong centre in the seventh century, was slowly diffusing itself all over the country. The Sun figure appears in the early Christian centuries in Gandhara and Mathura regions, obviously modelled on Helios-Mithra It is found in early Buddhist monuments at Bhājā, Bodh-Gaya, Khandagiri, and Lala Bhagat near Kanpur and in Saivite and Vishnuite monuments like Māmallapuram, Trichinopoly, etc. Again, already in the Lankesvara cave at Ellora, Sürva is sculptured among the major gods, though not clad in the northern fashion, and he appears again in cave No. 25 (Suresvara temple). The gift of the Rāshtrakūta king Govmdarāja to the temple of the Sun (Jayāditya) at Kavi shows that princely support was not altogether lacking in later times and even the Valabhi rulers could be occasionally found to patronise this faith. Though the theory has been recently questioned, Käshmir may have had some hand in popularising the worship of the Sun in the western part of India, the early Kathiawad temple-specimen in the Kashmirian style being the Sun-temple at Gop. In Käshmir itself was built towards the middle of the eighth century the magnificent Martanda temple. The multiplicity of the Sun temples in the southern part of Käthiäwäd, where tribes emigrating from Käshmir and worshipping the Sun probably lived, indicates that in this part of India the cult of the Sun was quite vigorous. The temples at Visāvāda, Kinderkheda, Modhera, Somanātha-Pattana, Than, Sutrapada and other places are fairly well packed in time to justify the conclusion that devotees to this deity continued their allegiance and ceremonial worship in fair numbers during a fairly long period of time in this part of India. A Sun-temple at Dholpur. perhaps of the ninth century, a tenth century temple at Osia, a pro-

bably earlier Sun figure at Hansi Fort (District Hissar), temples in the old Jodhpur, Sirohi, Bharatpur and other States, and temples found or referred to as existing in the western part of the present Uttar Pradesh indicate that the cult of the Sun was well patronised in north-western and western India during mediaeval times. Possibly the Durga temple at Aihole and the Papanatha temple at Pattadakal were associated with Sun worship at a slightly earlier date, and towards the close of this period the Sun temple in the Khajuraho group reared its head. Judging by the increasingly accurate reference in Indian religious literature of the time on this subject to the Persian belief, it may be presumed that the Magas, Bhojakas or Śākadvīpī Brāhmaņas spread out over Northern India within a short time and popularised the solar cult. It should be added, however, that the southern tradition, as embodied in the Sūrya figure in a shrine near Lad Khān's temple at Aihole and Paraśurāmeśvara temple at Gudimallam, was also not slow in diffusing itself, for in Bengal images of both northern and southern types have been found and, in fact, even earlier tradition is not unrepresented as, for instance, in the Kumarpur and Nivamatpur reliefs. Further, in Bengal we find an evolution of newer and more complex forms; witness, for instance, the seated character of the deity in the octo-alloy miniature from Chauddagram (District Tipperah) and the twelfth century Bāirhāţţā image ın addıtion to the usual standing figure, the gradually increasing number of attendants (including Mahāśvetā or Prithivi), the number of hands increasing from two (as in the eighth and early ninth century figures from Bihar, now in the Indian Museum, and the ninth century figures in the Raishahi, and South Kensington Museums) to four, and from four to six, and even coalescence wth other deities, eq the Martanda-Bhairava three-headed (the fourth head being invisible in relief) figure with ten arms belonging to a later date. All this tends to prove that the solar cult was not moribund even in Bengal and Bihar. Orissa and adjoining regions took up the solar cult in right earnest during the succeeding centuries, and the many temple ruins in Orissa (e g Khiching and Konārak) and the settlement of many Śākadvīpī Brāhmaņas (called Angirasas in Orissa and Achāryas in Bengal), who looked after the solar temples as priests and actively pursued the profession of astrologers and averters of astral influences (grahasānti, which is referred to in the Matsua Purana), bear testimony to the vigour of the solar worship in Eastern India. In Gujarât a Trimūrti with Sūrya as the principal god is not unknown, and it appears that the Sāradātilaka Tantra provides even for a four-faced and eight-handed form. In the extreme south early temples to the Sun are rare, but in inscrip-

tions of the eighth and ninth centuries solar temples (Adityagrihas) in the northern part of the old Madras Presidency are referred to At a later date even an attempt to establish a trinity of Sürya, Siva and Vishņu, with prominence given to the first, was made in Traipurushadeva temples. Thus is n accordance with the Matsya Purdņa prescription that wows are to be made to Siva, Sürya and Vishnu.

We may well believe that some difference of opinion existed at first about the composition of the group of major deities and that local tradition may have had some hand in fixing the number and personality. In the Pallava temple at Tiruttani near Arkonam in Madras State the deities which find a niche on the walls or the porch are Vishņu, Šiva, Brahmā, Durgā and Ganeśa. which shows that in that area Brahma was still holding his own against Sürva who does not appear to have been a favourite god in South India In the Gondesvara temple at Sinnar near Nasik, on the other hand, Sürva is included in the group and at Nälanda, Sürva is seen with Mahishamardini figure. Sürya is found combined with the other three major deities in different places-with Vishou ın Sürya-Nārāyana figures (Vishnu being himself an Aditya), with Siva in Martanda-Bhairava figures, and with Brahma in the image of a slightly later date from Mahendra (District Dinajpur). The Matsya Purāna dictum that Brahmā, Vishnu, Siva and Sūrva are identical or non-different (abheda), the Kürma Purana statement that it originally consisted of four Samhitas-Brahmi, Bhagavati, Sauri and Vaishnavi .-- and the division of the Skanda Purana into sıx Samhıtas, namely, Sanatkumara, Süta, Vajshnavi, Brahmi, Śańkarī and Sauri, seem to indicate that these four gods were associated together in some places and times. But this group was liable to alteration, as when the Naradiva Purana ascribes to the second part of the Vāmana Purāna four Samhitās, namely, Māheśvarī, Bhāgavatī, Saurī and Gāņeśvarī, thus belittling the importance of Brahma and extolling that of Ganesa. The Garuda Purana reserves the highest position for Vishnu but prescribes modes of worship of Siva, Durga, Ganesa and Surya also in the full Smarta manner, while the Bhavishya Purana gives different groupings in different parts and, though conceding the importance of Surya in some parts, reserves pre-eminence for the old triad - Brahma, Vishnu and Siva. That the solar cult was popular in Eastern India may be inferred from the fact that in an inscribed sculpture of the reign of Dharmapäla the images of Sürva, Siva and Vishnu are found together, the first replacing Brahma. Surva replaces Vishnu in the enormous door-lintel of the ruined tenth century Siva temple at Tezpur in Assam with Brahmā and Siva on the two sides.

He appears also in the much earlier pre-Ahom temple at Dah Parvatiyā near by. The deliberate attempt to lower the status of Brahmā in Saivite literature took the form of showing him as the officiating priest in the marriage of Siva and Pārvati, as the charicoter of Siva in Tripurāntaka images, as punished for his mortoteer of Siva in Tripurāntaka images, as punished for his mortola lapse by Siva who tore off one of his heads, and as cursed by Siva for having falsely declared to have reached the top of the linga when Vishapu had not reached its bottom in a contest for superiority with the latter. His origin out of the navel of Vishpu or out of the mundane egg thrown into water by the Primal Being was exploited by the Vaishpavas to show his inferiority The Padma Purāpa (Srishti-Khanda) made a belated attempt to revive the cult of Brahmā, but did not succeed in rehabilitating him in popular favour.

That Sürya retained some importance in worship can be made out from the fact that his images are widely distributed and latterly assumed a varied character according to the diverse fancies of local potentates and sculptors, or divergent traditions of the Puranas and the Silpa-sastras. The old associates - wives and attendants - are mostly retained, and new ones, such as the Adityas, the planets and zodiacal signs, and even the seven Rishis (who appear, by the way, as reliefs in a Trivikrama image recovered from Siwan and worshipped in the Kashipuri temple at Kaithal in Kurukshetra) and the seven Mätrikas find their way into some of the images. The number of hands varies from two to ten in Bengal alone. If, as is sometimes supposed, Donda (Dandi or Kundi) stands for Skanda and Pingala for Agni, then the superiority of Surva over these two is indirectly asserted by placing them as attendants by his side. Incidentally it may be observed that Sarasvatī or Śruta-Devī, the goddess of learning as depicted in Jain-18m. carries symbols of both Sürva and Brahmä in her different forms (Vidyādevīs) and, in fact, in a Sarasvatī figure from Pindawara in Sirohi not only is the lotus symbol present but the Sun is represented above the crown; and occasionally in Jain Nava-graha slabs Sarasvatī appears at one of the ends, which also shows her solar association. But the wide prevalence of Navagraha figures in Jain images, specially of the Tirthankara Santinatha and occasionally of Neminatha, below, round or on the sides of the main image, and their presence below the figure of the Mahāvāna goddess Daśabhuja-sita-Mārīchī (Mārīchī being the Buddhist female counterpart of the Hindu male deity Sürya and regarded as an emanation or the wife of Vairochana) indicate that they were becoming fashionable as temple decorations, for they are not only found in a panel (separate images being extremely rare) on the doorframe on the entrance door-way and sometimes on the torana

of a Sürya temple in Rājputāna and Gujarāt and elsewhere, but also in Saiva sculptures (e.g. Vaivāhika or Kaiyāṇsaundara figure in the Vangiya Sahitya Parishat Museum, Calcutta) and in the Mother-and-child images. It has not been unreasonably surmised that when these figures are in bold relief, as in the Khāri (24-Paraganas) Navagraha slab, the set was regarded as a cult-object and used in grahayāga or soustyayana to avert evil. The discovery at Khiching of a Navagraha-chakra of a later date is therefore of some interest in this connection. Perhaps what happened in the case of their occasional associate, Gapeśa, occurred in their case also. To avert their wrath or evil influence people started with placing them outside their shrines and then they began to worship them. In this way popular devotion was canalised from the major adoration of principal detites to the chamels of minor piety.

### 3. Sakti Cult and the Sawa Deities

The most notable religious revival of the age centred round Siva who practically swept the other gods off their feet. Sectarian Puranas in laudation of this divinity did not make their appearance all at once, but came in regular succession. From Käshmir to Cape Comorin there was a stir in the religious world and some of the most famous cave temples of India owe their origin to contemporary religious fervour directed towards Siva. Ellora, Salsette and Elephanta bear eloquent testimony to the excavator's art, while the builder's skill is manifested in the Kaılāsanātha temple at Kanchi at the opening of this period, and in the Great Temple of Tanjore at the end of this era. In Orissa also the Bhuvaneśvara group of temples dedicated to Siva began to rear their heads in this period. As by now the affiliations of the Saivite group of divinities had been firmly established, the stocks of this group soared high in popular estimation. Naturally, Siva's consort and children began to shine in a kind of reflected glory-at any rate, their importance was materially enhanced. They began to be placed in independent charge of divine exploits and even some Upanishads were written to extol their power and beneficence. By the twelfth century the Saivite momentum spent itself and Vishnu. who never lost support at any time even during the preceding epoch. began to dominate sculptural representation. In the mediaeval temples of Raiputana, however, the figure of Lakulisa on the door-way continued to be a favourite device.

But there was a deeper reason for this emergence of family alliance of divinities. The period synchronised with the rise of a new philosophy and a new attitude towards divine consorts. At

the root of the speculations of the period lay the philosophical theory that not God as such but God as associated with his power (śakti) is responsible for the creation, maintenance and destruction of the universe, and hence the mysterious association of the Supreme God with this Sakti must be admitted. Thus while in the Vedantic school of Sankara it is the eternal Māyā śakti of Brahman that become responsible for the origin of the world of diversity, in the theistic schools of the Vaishpavas and the Saivas this sakti got greater personification and became the wife of the supreme deity. Whether this conjugal ideal was preached to counteract the ascetic tendency of Buddhism and Jainism must remain an open question, for we find that in Jainism too the sasana-devatas appear in pairs and Mahāyāna Buddhism also recognised very soon female deities side by side with the male Buddhas and their emanations. It is difficult to establish conclusively the beginnings of this Śākta tendency in Śaivism, Vaishpavism and Buddhism, for sexual esoterism is a very old phenomenon in Indian religious history. In India of the period we are discussing, popular religion influenced, and was in its turn reinforced by, speculation and mythology alike. The Vaishnava Samhitäs, the Saiva Agamas and the Sakta Tantras were tumbled down upon the votames of the different faiths in a multitudinous heap, and for the first time the right of the language of the people to be the medium of expression for religious exaltation and religious devotion was recognised in the south. The new religious sentiment, as affected by philosophical speculations, became mellowed in temper and began to be directed to a God of grace, united with a practically eternal partner, conceived as a female principle, whether philosophically as šakti or prakriti or religiously as Lakshmi. Sarasvati or Umā. The new motif appears in gradually increasing representation of Lakshmi-Näräyana, Brahma-Sarasvati and Sıva-Pärvati in templeniches, as for instance in the temple at Ruhavi (and later in the Navalākhā temple at Gumli) in Gujarāt and in many Haihaya monuments, as for example in the Viratesvara temple at Sohagpur in the old Rewa State where over the doorway an eight-handed male figure is flanked by Brahma and his wife, and Vishnu and his wife, and the figures of Parvati and Ganesa also make their appearance in the architrave. In the struggle for recognition the first bout of victory went to the Siva-Sakti cult, strongly supported in the north by Kashmir Saivism and in the south by Tamil Agamism. That there was keen rivalry among the warring creeds can be easily made out from the volume of the Samhita, Agama and Tantra literature of the time.

In the new devotion to the Saivite household both the terrible and the benign aspect of the deities received equal and wide attention. The marriage of Siva with Uma and the peaceful householders's life of Siva with Pärvatī and infant Ganesa or Skanda find, as in Pallava sculpture, equal lithic representation with Durga killing the buffalo demon either as a decorative bas-relief or as a principal image in Māmallapuram in the seventh century and with Ganesa, Vîrabhadra and Chāmundā appearing in the Saptamātrikā slabs. One of the earliest dated pleasant images is that of Sarvani in bronze or octo-alloy, discovered in Chauddagram near Tipperah and belonging to an earlier period, but other benign types of Devi images, mostly with an iguana as vehicle, are also known in Bengal. It appears also that earlier Puranic motifs of art were resuscitated with greater elaboration and freer reins to fancy. Judging from images, the earlier Mahishamardini figures seem to have had their inspiration from some other source than the Märkandeva Purana as the Devi's leonine mount is absent from some of the earliest images. Again, there is variation in the mode of the presentation of both the lion and the buffalo demon. Durga sometimes fights dismounted from the lion, sometimes she sits on her mount with both legs on one side, and sometimes she sits astride the lion. The demon too is sometimes half-human and halfbuffalo, sometimes he is human-bodied but buffalo-headed, and sometimes he is wholly human in appearance but with two buffalo horns sticking out of his forehead-a mode of representing theriomorphic powers of which Egyptian parallels would come readily to one's mind. Similarly, the hands of Durga could be two, four, six, or eight, or even ten or twelve at a later time. In fact, the Devi with sixteen, eighteen, twenty and even thirty-two hands has been represented in Bengal. The ten arms may represent the combined ten hands of the four-handed Brahma, the four-handed Vishnu and the two-handed Siva, seeing that Durga was considered to be Mahā-Kālī, Mahā-Lakshmī and Mahā-Sarasvatī in one. As a matter of fact, Hemādri in his description of Kātvāvani mentions that she should imitate the three deities, by which are obviously meant Brahmā, Vishņu and Siva. He also describes a ten-handed Durgā with a slightly different set of weapons and also a twenty-handed Chandi with many more weapons in her hands. As he wrote his Chaturvarga-chintamani in the thirteenth century, apparently he was recording later varieties of the Durga image. But the twenty-handed image from Sirala (District Rajshāhi), belonging to the tenth century and now lost, has a good deal of resemblance with Chandi described by him. In fact, the

Pursons and sculptural remains vary considerably on this point of the number of Sakti's hands, and their attributes.

The Markandeva Purana, which grew by accretion during the early centuries of the Christian era and is the locus classicus for the exploits of the Sakti goddess in the Chardi or Devi-mahatmya or Saptasati chapters, includes the Mahishamardini episode in addition to some other accounts of Sakti's achievements as also the promise of her periodic appearance whenever the demons would threaten the peace of gods. It is also responsible for popularising the cult of the Mothers, generally seven in number, who are the energies (Sakti) of the different major gods that came to the assistance of the Divine Mother (Ambikā, Durgā, Chandikā, Kātyāyanī), armed with the mount and vehicles and weapons of their respective lords. Whereas the Mahishasuramardini was herself formed by the coalescence of the Saktis of many more deities than seven and was endowed by them all, Chandikā maintained an independent position in her fight against Sumbha and Nısumbha and even withdrew the Seven Mothers within herself as her vibhutis when taunted by Sumbha for fighting with extraneous aid. In the Saptamātrikā slabs appear the saktis of the principal gods from left to right, with occasional variations here and there, in the following order-Brahmāni or Sarasvati, Māheśvari or Raudri, Kaumāri or Kārttikeyānī, Vaishnavī or Lakshmī, Vārāhī, Indrānī or Māhendrī, and Châmunda or Châmunda. Nărasimhi replacing Châmunda (as in the Märkandeya Purāņa) or Yāmī replacing Vārāhī is not unknown. To the list is sometimes added Mahālakshmī or Yogesvarī to make the eighth. Hemādri mentions Chandikā herself as the eighth Mother; he also gives other lists of Mothers in which abstract qualities and concrete personalities are mixed up together. Even an image with Vägiśvarī replacing Vaishnavī has been discovered in Bengal. The Saptamātrikā figures are flanked on the left by Siva (Virabhadra) or Skanda and on the right by Ganesa (and occasionallv by Kāla or Bhringī), but Ganeśa is here not a young boy of diminutive size, as in Siva-Pārvatī images, but is of the same size as the Mothers as befitting a leader who, alternately with Siva, sometimes forms, in fact, the vanguard of the group of divine Saktis. He appears as such in the Chedi country also, as in the Vaidyanātha Mahādeva temple where not only the Saptamātrikās but also the Navagrahas figure, as they do in some other temples of this area like the temple at Marai in the old Maihar State.

The Puranas and the Brihat-samhita had recognised the existence and worshipfulness of the Mothers; the Kadamba and Challukya kings had worshipped them; and bas-reliefs in caves and temples

had presaged their coming splendour. But the growing importance of the Sakti cult brought them into greater prominence and distributed their cult far and wide—from the Kängra valley to Cape Comorin and from the Jhelum to Sadiya. In Eastern India specially they got independent representation. The colossi of the Eight Mothers from Muktimandapa near Jājpur (Virajākshetra) and the Eight Mothers with Sivadūti on the bank of the Vaitarani indicate their popularity in this part of East India. In Bengal also some of the Mothers have been separately sculptured and Chāmundā of various forms, such as Rūpavidyā, Siddha-yogeávarī and Danturā, has found independent lithic representation. Even a Sakti of Ganesa (Ganesain) was subsequently conceived when Ganeša became a major deity.

Reinforcement to the Sakti cult came from a contemporaneous Buddhistic revival in which Tārā, the Sakti of Avalokiteśvara, played a prominent part. This goddess, of whom the nearest Brahmanical equivalent is Tārinī and the Jain parallel is the śāsanadevatā Sutārakā or Sutārā, was absorbed at first as a uoginī and then as a deity along with Ekajatā. Kurukullā and other Mahāyāna female divinities in the north, and found early representation in the different cave temples and also stone and metal embodiment under the Pälas (e.g., the bronze eighteen-armed Tara found in Nalanda). The adventurous mariners who carried Indian civilisation by sea to the Far East during the Pāla period invoked her as the patron of navigators through a pardonable identification of the meanings of Tara, which signifies both a star and a goddess. In the later Tantras, which are products of the fusion of Buddhistic and Brahmanical beliefs, many of the Buddhistic female deities were identified with Brahmanical Sakti goddesses, and even the Jain pantheon, by matching each male attendant of a Tirthankara with a female, recognised the strength of the popular feeling in favour of pairing male principles with their female counterparts. In Jainism not only were Vasudeva and Baladeva (with the snake-canopy) and Ganesa and possibly also Karttikeya taken over from Brahmanism but also Sarasvatī and Lakshmī. and its own cult of Padmävati became quite vigorous at a slightly later date.

That the Mothers hovered between lower (yogini) and higher (dev) divinities is proved by the fact that, barring the Sakti of Siva, none became a definite cult object, though isolated images of Lakshmi (sometimes Ashra-Lakshmi, including Gajalakshmi, corresponding to the eight Saktis of Vishņu, as in the Padma Puruqua), Sarasvatī, Gangā, Yamunā and other female deities are found here and there all over India (e.g. in the Haihava monuments). And this is natural

because the fame of most of them rested on the assistance they rendered to Durga. Chandika or Ambika in her struggles against the demons that threatened heavenly peace. It is very likely also that the Siva-Sakti cult was a federation of two originally independent faiths and Durga had already been so separately extolled that it was not possible to bring her into a completely subservient relation to Siva. This will explain why in the Mahabharata she appears at one place as the wife of Nārāyana and at another as the wife of Siva, and in the Durga-saptasati of the Markandeva Purana she is more a Vaishnavī Sakti than a Saivite one, though her names betoken her Saivite association. Sarasvati and Lakshmi, though widely worshipped as the respective patrons of learning and riches, practically remained wives of Brahmā and Vishnu in Brahmanism. It is really in the heterodox systems of Jainism and Mahāyāna Buddhism that Sarasvatī attained greater independence and evolved many forms and was surrounded by personified abstractions. In Jainism Lakshmī too enjoyed a similar independent status. That Sarasvatī should appear both as a sasanadevata and as an independent deity may provide a clue to the exact position of these minor goddesses. Yakshas they never rose to the highest position in any pantheon and yet they supplied artistic models for decorating temples and even providing loci of minor veneration. Ganesa, for instance, hovered between a yaksha and a deity, as when Sri Vināyaka the deity became reduced to Ganesa the yaksha door-keeper with sounding bells, both in India and outside Kubera also hovered between a major deity (one of the dikpālas) and a yaksha-chief.

The name Mothers' had apparently something to do with the placing of children on the laps or by the side of these mother-goddesses, who were virtually looked upon as the guardian angels of small children. The Mahāyāna deity Hāritī, it may be remembered, had a similar figure and function. She had ectypes in Manasā, the serpent goddess, and also Sītalā, the goddess of small-pox, who begins to figure towards the end of this period in temples in Kāthiāwād and Gujarāt (e.g. at Sejakpur and Sunak). Later on the goddess Shashhīt took over this protective function from the Mothers. The occasional absence of a child on Sarasvatī's knee or side may be responsible for the association of 'six' with the protection of children, unless we believe that Shashhī has something to do with the six Kṛtitlikis that suckled the infant Kartikeva.

Probably the name 'Mothers' was euphemistic when extended to the Yoginis and was designed to cover up their destructive or terrible aspect (as in the cases of Siva and Ganesa) as befitting agencies that came into existence to aid a supreme female deity in battle and to

assist her in preventing the generation of new demons out of the blood-drops of the slain by licking these up, as represented in the Andhakayadha scene at Tewar. Their number was rather fluid. but when the lesser Saktis were added to the major ones it swelled to seven or eight, and then, by the usual process of multiplication, it rose from eight to sixteen, and then to sixty-four or more in Puranic and even Jain accounts, and they were then considered as Yoginis. In the Chausant Yogini temple at Bheraghat on the Narmada near Jubbulpore, where there is a circular colonnaded enclosure, are to be found together not only the sixty-four Yoginis but also the eight Saktis, three rivers, four other goddesses, Siva and Ganesa, thus making a total of eighty-one figures together with three more spaces at the entrances. At Khajuraho the sixty-four Yogin's appear in an oblong temple, but in other places like Ranipur-Jural and Coimbatore such circular temples have been found and in Kālāhāndi there occurs the Surādā temple containing sixtyfive cells. Many of these are hypaethral, which shows that the delties enshrined were of minor consideration in the devotion of men. The Sherāghāt figures have suffered, like other monuments, the fanatical fury of the iconoclasts; but most of them fortunately retain their names inscribed in the sixty-five peripheral chapels. A perusal of the names discloses the fact that they are not all canonical Some were obviously incorporated from nonular cult objects of the time and the locality, and some were actual or corrupted forms of Brahmanic originals. A comparison with the list given by Hemadri about three centuries later shows that there was no fixity in the names of the Yoginis though their cult was fairly wide-spread. Even the eight Yoginis now worshipped in Bengal have titles not to be found in Hemādri's list: in fact, the East Indian names of the sixty-four Yogin's do not have any terribleness about them, being mostly names of Durgā herself, as the names in Hemādri's list have. Thus, barring the convention that the Yoginis must be sixty-four, there is very little common in the different lists of names. What interests us in the Bherāghāt icons is the presence of Śrī-Teramvā, a Mahishamardini figure with sixteen hands, and of Sarvatomukhi with a lotus under-seat containing the Tantrik emblem of crossed triangles (shatkona), with the bija word Hrim in the centre. Images of Brahma. Vishnu, Sürva, Ganeśa, Kärttikeva, some of the Divine Mothers, and Ganga and Yamuna have been found in the ruins of the Bheraghat temple, in the centre of which probably stood an Ilma-Maheévara group according to Coomaraswamy. It is probably at a later period that this Smarta method of combining the principal gods in the same sanctuary was adopted.

Once Saktism became popular it was merely a question of time as to how exaggerated emphasis would be laid upon the diverse modes of divine manifestation. Thus Durga might herself be conceived as many, and this gives us Nava-Durgă (of which the Navalingas of Kukkanur might be considered as the late male counterparts) or nine forms of the goddess known under different names. One set of such names-Sailaputri. Brahmacharini. Chandaghanta. Küshmändä, Skandamätä, Kätvävani Kälarätri, Mahägauri Siddhidatri-practically sketches her career and functions. Another better known set is composed of Ugrachanda, Prachanda, Chandogra, Chandanāyikā, Chandā, Chandavatī, Chandarūpā, Atichandikā and Rudrachanda-all signifying the wrathful aspect of the deity. A rare image of Nava-Durga in relief with an eighteen-handed central figure surrounded by eight sixteen-handed miniature figures was discovered at Porshā (Dinājpur) and is now in the Rājshāhi Museum. Nava-Durga, Kalika and Chandika have been found enshrined in Jagesvara in Kumayun during this period. Similarly, just as Parvatī was differentiated into Durga, Chamunda, Mahishasuramardini and Mahālakshmī, so also Chāmundā was herself viewed under the three forms of Karālī or Bhadrakālī, Kālabhadrā and Kālī or Mahākālī, and was endowed with various numbers of arms under different names. Reference has already been made to the diverse forms of Châmundă in Bengal sculpture.

By the side of these major Sakti deities we have other goddesses like Jyeshthā, the elder sister of Lakshmī but associated with misfortune (Alakshmi), reference to whose temple is made in an eighth century inscription near Madura. An inscribed four-handed Vagisvarī image of c. A.D. 940 from Nālandā, seated on a lion and tormenting a demon, is now in the Indian Museum, and another figure of the same goddess in octo-alloy, with eight hands, is in the Raishahi Museum. A little later than the period we are discussing came, in the wake of Tantrik revival, the Daśa-Mahavidyas-Kalī, Tara, Shodasi, Bhuvanesvari, Bhairavi, Chhinnamasta, Dhumavati, Bagala Mātangī and Kamalātmikā (Gaja-Lakshmī), obviously modelled on the ten avatāras of Vishnu; but isolated deities like Kālī, Ugra-Tārā, Vindhyavāsinī, etc. came earlier and had other associates, both flerce and benign, like Pratvangira. Dhumavati or Dhumrakali, Lalită, Tripurasundari (often identified with Shodasi), Răjarăjesvari, etc. added at a later time.

It appears also that Kärttikeya was progressively losing contended with this Sakti group even though his Sakti (Kaumārī or Kärttikeyānī) forms one of the Mothers and he himself occasionally turns up in Seven-Mother slabs. Mentioned as Subrahmanya in the

Mānasāra, he still retained considerable popularity in the South under the titles of Velāyudha, Muruga, etc., specially with non-Brāhmaṇa classes, was assigned two wives—Valli and Devasenā (or Devayānā)—and had many shrines dedicated to him. In the Gujarāt area too Kārtitleya or Mahšsena receives the homage of the Chaulukyas and at Ellora he finds lithic representation thrice. Judging by the Gurgi inscription, his image along with those of Umā, Umā with Siva, Sarasvatī and Gaṇapati, was placed round a central image of Siva in the area of the Gurgaj mound, where huge images of Durgā or Pārvatī have also been discovered. In the torane removed to Rewa, Kārttikeya and Gaṇeśa also figure with the Mothers, as do the major gods (Brahmā included) and the planets, in Siva's marriage procession scene.

Ganesa, however, retains and, in fact, improves upon his position; he not only accompanies the Mothers but also attends and imitates the dance of Siva in sculptural representations and acts as a defender of the Brahmanical faith by guarding temples. Even a five-faced Ganesa, in imitation of his five-faced (panchanana) father, has been unearthed both in Orissa and in the ruins of Rampal (Dacca) His figure has been found on the door lintel of one of the ruined temples at Saidābād in Kāshmir. No wonder that some terrible forms of Buddhistic deities should be represented as curbing his power in the shape of trampling upon his prostrate body (and sometimes that of his Sakti also)-Mahākāla, Aparājitā and Black Manjusri being the most noted Mahayanic oppressors of the elephant-headed god of the Brahmanical pantheon. It must be acknowledged, however, that Buddhism entertained an ambivalent attitude towards this deity, for it itself worshipped Vinayakas of different kinds. Similarly Bala-Ganapati and the conch-shell symbol of some Ganesa images betrayed occasional attempts at a rapprochement with Vaishnavism, but they did not prove a very successful venture His place in temples, however, was assured; he adorns the door lintel of practically every major god in Guiarat -Siva, Brahmā, Sūrya, Devī, etc.,-and also in Haihaya Saiva temples, just as Gaja-Lakshmī did in many Chālukva temples-

Gapese's star of fortune became definitely ascendant towards the close of this period, for, under the name of Gapapati, he became a popular cult object, particularly in Western India, and had a distinct sect, the Gapapatyas, devoted to his special worship. With heads ranging from one to five and arms correspondingly increased, with one, two or more tusks with the trunk variously disposed, and with many of the ornaments, attitudes and even the shappless lifigation (of red stone) borrowed from Siva. Ganapati became the cen-

tre of a popular cult, open and esoteric, the rival of Siva himself, and even superior to the other gods who sought his aid and approached and placated him when in distress. When the new fervour arose, there was a revival of the ancient number of six, of whom the five Sakti-Ganapatis are the most prominent, namely, the red fourarmed Uchchhishta-Ganapati, the red ten-armed Maha-Ganapati, the yellow six-armed Urddhva-Ganapati, the tawny-coloured six-armed Pingala-Ganapati, and the white four- or eight-armed Lakshmi Ganapati. Haridra-Ganapati with yellow colour and four arms was also regarded as the supreme deity. In Anandagiri's enumeration Navanīta, Svarna and Santāna Ganapatis replace Urddhva, Pingala and Lakshmi Ganapatis. It is probable that some of the names owe their origin to the materials with which the Ganapati figures were made-cream or butter (navanita), gold (svarna), turmeric (haridrd) .-- or to the degree of their vellowness. The devotees of these six forms formed esoteric sects. Theogonic speculations tried to give Ganapati a mystic origin out of Siva, and Tantrikism invested him with vantras and mantras suited to different purposes. The image of his Sakti, labelled as Sri-Aingini, as also his own image is to be found among the Bheraghat icons and in the Indian Museum collection, and Ganesa himself with his Ganas also finds sculptural representation. The five heads, as in Heramba-Ganapati, sometimes get separate forms under Buddhistic influence at a later time as in the Nritya Ganapati of Nepal. In fact, images of Ganesa with other Buddhistic influences, e g. Bhūmisparśa-mudrā, are also known from other countries, which is not unnatural, seeing that latterly he became a Buddhistic loan deity. The ashta-siddhis came to be construed into his Sakti in Tantrik belief. In the Navagraha slabs he occupies the extreme right position-just the reverse of what he does in the Saptamātrikā slabs His association with the Diggaias of the four cardinal points can be made out from the Ghativala column near Jodhpur (with four Ganesa images at the top facing the four quarters) with a dated inscription of the ninth century A.D., while in a slab from Sonarang (Bengal), Ganesa is found sculptured on the right and the Saptamätrikās on the left of a Sūrva temple. The Ghatiyālā figure installed in a market place perhaps marks his association with success in trade

The end of this period virtually closes the origin of new divinities. Henceforward local variations, elaborations and fusions charecterise the evolution of new forms. The most outstanding religious upheaval was furnished by the Tantras which necessitated an understanding with the deep-seated craving of the human heart and an acceptance of the female principle in religious worship. After

Mahāyānism had reached its zenith and given a new pantheon, a rapprochement with that cult was also found necessary, and when Buddhism degenerated and declined, its elements were utilised with suitable modifications to serve the needs of the newly absorbed Buddhist population. There was a fusion of Buddhistic and Brahamical cults also and a revival of interest in the occult was responsible for the popularity of Gorakshanātha and other Siddhas. A new esoteric literature was born as a result of this new type of interest.

#### II. ICONOGRAPHY

#### 1. Sakti

Images of Devi or Sakti, both of Ugra and Saumya types, 130 are met with in large numbers. Numerous eight- or ten-armed images of the Mahishasuramardini have been discovered in different parts of eastern India, and their principal type, with certain additional features, came to be the accepted iconic model of the composite clay image in the autumnal Durga worship in Bengal. An image, unique of its kind, retrieved from a north Bengal village in the Dinājpur District, portrays in a very interesting manner the nine Durgās (Nava-Durgā);131 the central figure of Mahishāsuramardini is eighteen-armed with eight other sixteen-armed miniature figures of the same type grouped round it. The all-powerful and allembracing character of the Divine Sakti is further emphasised by another unique stone image of the thirty-two-armed Devi engaged in combat with demons (not the buffalo-demon in particular), found in the said district; on the top part of its prabhāvalī are shown the miniature figures of Ganapati, Sūrva, Siva, Vishnu, and Brahmā, 132

A four-armed standing figure of the goddess, of the saumpa type, found in one of the rock-cut shrines of Ellora, exactly corresponds to the description of Pārvati, one of the six varieties of Gauri, viz., Umā, Pārvati, Srī, Rambhā, Totalā and Tripurā, as described in the Rūpamarḍana. She holds in her four hands, from the lower right onwards (i.e. lower right, upper right, upper left and lower left), a rosary, Sivalinga, a miniature figure of Gapapati, and a water wessel, and has two pots of fire placed on her either side. A comparison between this rare type of Devi image from Ellora, and a particular form of her four-armed standing figures of the mediaeval period commonly found in Bengal, will be of interest here. The latter shows her standing erect, with such attributes as a boon (corra) or pomegranate, a Sivalinga, a tridandi or a tridenti in her

hands in the above order, and an iguana (godhilos) carved on the pedestal. There are different varieties of this type which can be dubbed Chandi on account of the godhilos on the pedestal of many of them (this animal had particular association with the story of Chandi and Kälaketu, current in Bengal). An inscribed stone image of the Devi, dated in the third regnal year of Lakshmanasena, now in the collection of the Dacca Museum, shows a couchant lion for her vehicle; she holds wars, ankusa, padma, and kamandalu in her hands and like Gaja-Lakshmi, is being bathed by two elephants The pedestal inscription describes her as Chandi; but Bhattasali denominates it as Bhuvanesvari on the authority of the Sāradātilaka-tantra. 19

Separate images of the Devi of the asana variety are comparatively rare, she being usually depicted sitting on the lap of her consort Siva in such types of Saiva images as Uma-Mahesvaramurti discussed above. Several seated images, however, have been discovered in Bengal, and a few of them can be called Aparaiita, Mahalakshmi, etc., on the basis of various iconographic texts. A very interesting sculpture, found among the ruins of ancient Vikrampur (Dacca), shows a Sivalinga, "out of which emerges the half-length figure of a four-armed goddess, with her front hands in the dhyanamudra, and the back right and left hands holding a rosary and a manuscript respectively"; Bhattasali identifies the image as that of Mahāmāyā or Tripura-Bhairavī. 135 The Mātrikā group of images have been found in different parts of India, but the earliest of them does not go back to a period earlier than the Gupta. The Gangdhar stone inscription of Viśvavarman, of the time of Kumāra-gupta I, refers to the construction of the temples of the Divine Mothers. which are described as "terrible abodes' (veśmātuuaram). The extant images of the Matrikas, however, with the exception of that of Chamunda, do not indicate anything fierce or terrific; most of them are shown as exact female counterparts of their corresponding male divinities with the complete cognizances and attributes of the latter. Värähi and Chämundi alone are different; the former, a sow-faced female seated on a buffalo, and the latter, an extremely emaciated figure with a scorpion mark on her shrunken belly, seated on a corpse (pretāsanā). To emphasise the mother-aspect, these goddesses are sometimes shown as carrying a suckling baby on their laps, and the Ellora Saptamätrikä panel is a striking example of this type of Mätrikä images. Figures of Vîrabhadra and Ganeśa are usually carved on either side of the row of the Mothers, for the myths describe them as their guardians. Chāmundā seems to have been one of the most important cult-goddesses in the Tantrik pan-

theon, and this is proved by her several peculiar forms, such as Rüpavidyā, Siddha-Yogeśvarī and Danturā, whose images have been discovered in Bengal. An image of the last-mentioned aspect of Chāmuṇḍā, showing a two-armed goddess sitting on her haunches, found originally in a Burdwan village and now in the collection of the Vangiya Sahitya Parishat Museum, Calcutta, strikingly portrays the weird and the uncanny "with its bare canine teeth, rounded eyes, ghastly smile, emaciated body, lean and pendulous breasts, sunken belly, and peculiar sitting posture". 18

### 2. Ganeśa

Reference has been made above 137 to the different varieties of the images of Ganesa. His standing and seated figures are usually four-armed, but when he is shown dancing, he is endowed with more hands. An eleventh century six-armed stone image of the god, hailing from north Bengal and now in the collection of the Indian Museum, shows him dancing on the back of his mount, attended by two other dancing figures, one on each side, playing on nausical instruments; objects like the tusk, hatchet, rosary, blue lotus, pot of sweetmeat, etc are displayed in his hands, and there is a bunch of mangoes carved on the top centre of the pointed stele. It is a finely carved sculpture, and the artist has handled the theme of a grotesque nature with great balance and sense of proportion. 138 Another rare type of Ganesa is that with five heads and ten arms seated on the back of a roaring lion; this variety is described in the text as Heramba Ganapati. Several such figures of the late mediaeval period have been found in India, and one unearthed from the ruins of Rampal (Dacca), contains on the upper part of its stele six other miniature figures of Ganesa, perhaps the cult pictures of the six sub-divisions of the Ganapatva sect. 139 Another type of Ganesa, mostly found in southern India, is the Unmatta-Uchchhishta variety in which the god is shown in company with his consort in a suggestive pose; several of its extant specimens are rather of an indelicate character. 140

# 3. Kärttikeya

The South Indian images of Subrahmanya display a multiplicity of forms which are given various names in the Tantrik and Agamic texts; but most of these are late in point of date. The Ellora stone panel shows a four-armed figure of the god with a cosk placed in his front left hand, and two gost-headed attendants, one standing on either side of him. The latter evidently stand for such mythological personalities as Negamesia or Harzinjagneši. A late

relief from Tirupparankunram temple in southern India represents a unique variety of Kārttikeya figure, viz. Devasenā-Kalyāņasundara-mūrti, the theme of which is the marriage of Devasenā and Kārttikeya; it is evidently based on the Kalyāṇasundara-mūrti of Sīva, as the Nritya-Gaṇapati figures are modelled on his dancing types.<sup>141</sup>

## 4. Sūrva

The iconographic representation of Sürya came to be far more elaborate in course of time and several accessories were added. The figures of Kundi bearing pen and ink-pot, on the proper right and of Dandi holding a staff on the proper left, are already present in some late Gupta reliefs of Surva; the figures of several spouses of the god, such as Nikshubhā, Chhāvā, Samiñā or Rāiñī, Suvarnā and Suvarchasa, with the goddess Mahasveta and other attendants. are now depicted crowding round the main deity. The legs of not only the central figure but also of those of the various attendants. both male and female, are shown encased in some sort of leggings; but the long coat has completely disappeared, and the close covering of the upper part of the body is just suggested by some delicately carved lines on the torso and the arms. The lotus flowers held in the hands are not mere buds but fully blossomed ones shown parallel to the ears, and the seven horses are almost invariably represented on the chariot. The Sūrya image, found at Kotālipādā (Faridpur) and now in the Vangiya Sahitya Parishat Museum, Calcutta, dated in the eleventh ventury AD., is a representative specimen of such icons of northern India; but it contains such additional features as agni-kundas carved on the saptaratha pedestal. from which issue lotus-flowers whereon the god and his principal attendants are standing. Another eleventh century stone relief of the god, procured from a Dinaipur village for the Raishahi Museum, shows a unique mode of representation; he is depicted six-armed. his natural hands hold two fully blossomed lotus flowers, the four added ones showing vara, akshamālā, abhaya and kamandalu. The Viśvakarmāvatāra Śāstra description of Dhātri, the first of the Aditvas in the Dvādaśāditya group of divinities, partially corresponds to this type; the former, however, is four-armed, the third pair of arms showing the vara- and abhava-mudras being omitted. Fourarmed standing and seated Surva images, though rare, are not absolutely unknown in northern India. If a comparison is made between the normal two-srmed Surva figure of the north with the same of the south, both belonging to the mediaeval period, some remarkable differences may be noticed; the nature of the most important

among them seems to prove that the southern Surya figures did not come under any foreign influence, for their legs are always left bare.142 Seated Sun images of the mediaeval period are comparatively rare, and an inscribed one, acquired from a Dinatour village, is all the more interesting, for the pedestal inscription of the eleventh-twelfth century A.D. refers to the god as samasta-roganam hartta (remover of all diseases). Composite reliefs of the Sun-god from northern as well as southern India, combining in them the features of several members of the orthodox Brahmanical triad. are known. These sometimes are joint representations of Surva and Narayana, or Surva and Siva, and very rarely the attributes of Sūrva, Brahmā, Vishnu and Siva are all combined in a single iconographic motif. The eight-armed and three-headed figure in the Chidambaram temple, with Arupa and the seven horses carved on the pedestal, and his hands carrying such attributes as a conchshell, a discus, a pair of lotus-buds, etc. evidently represents the last. The so-called Trimurti figures found in Bundelkhand region are really typical combinations of Sürva and Vishnu, and are even sometimes described as Surva-Nārāvana. A unique three-headed and ten-armed sculpture of the twelfth century A.D., found at a Rājshāhi village, typifies in a very characteristic manner the combined form of Sürya and Siva; its three faces-the central one placid, and the side ones terrific-, its ten hands holding such attributes as śakti, khajvanga, nilotpala, damaru and the usual lotuses, and other iconographic traits closely correspond to the description of Marttanda-Bhairava given in the Sāradātilaka-tantra. 143 All these composite types of images perhaps show indirectly the part which the Sun-god played in the evolution of many of the god-concepts connected with several of the important Brahmanical cults.

Several mediaeval sculptures of eastern India, showing a rider with a drinking cup in his hand and accompanied by a host of followers, were at first wrongly described as those of Kalki. But they have now been correctly identified as those of Revanta, the son of Sürya. Both of them are shown riding on horseback, but the distinctive feature of Revanta is that he should be shown a-hunting accompanied by a host of attendants. The Britant-sonhitid description of the god (Revanto-indrighto myiogual-triddid-pariodrath) gives us the correct clue to his identity, and several stone reliefs depicting him have been found in eastern India, mostly in Bengal. These represent him as a rider in company with male and female followers, two-armed, booted, holding in his left hand the reins of the horse and a drinking cup in his right hand; the artists even include among the accessories a retriever dog. The late mediaeval Châtingar (Dināj-

pur) basalt image of Revanta, however, does not follow the above description in all its details, and presents the god in a novel manner. The M&rkendeps Puriusal\*\* says that Revanta was made the lord of the Guhyakas by his father, and his special task was to deliver mortals in distress "amid the terrors of forests and other lonely places, of great conflagrations, of enemies and robbers"; the Ghätnagar relief shows the god engaged in combat with a band of robbers who were about to disturb the peaceful pursuits of the village people.

# 5. Navagrahas

The worship of the Navagrahas was also of special importance in times of danger, and they were duly propitiated by means of grahauaga and spastuauana by different Hindu sectories. So their images were in great demand throughout India and they were usually carved in a row on the lintel of the main sanctum of a Vaishnava or a Saiva temple. The Siva temples of Bhuvanesvara (Orissa) bear this feature. Sometimes these are also shown on the prabhā of other cult divinities. Separate representations of these deities are, however, very rare, and the presence of two of them, Chandra and Brihaspati, among the basement reliefs on the main mound at Pāhārpur, are of great iconographic value.146 The Navagraha slab in the collection of the Asutosh Museum, Calcutta University, is a very fine sculpture: it shows the nine so-called planets: Ravi, Soma, Mangala, Budha, Brihaspati, Sukra, Sani, Rāhu, and Ketu, standing side by side on lotus pedestals, holding their respective attributes in their hands with Ganesa in the front of the row, and their respective binchchhanas carved below.147 The big Navagraha slab, which served originally as the lintel piece of the Sun temple at Konārak (Orissa). shows the deities as seated ones.

# (G) THE PARSISIATA

Numerically, the Parsi Community forms an almost inagnificant element in the Indian population. But it deserves an honoured place in Indian history, chiefly for two reasons. In the first place, it is the only living remnant of Zoroastrianism,—a splendid culture and civilisation of ancient times, which has very nearly vanished from its homeland, and is to be found almost exclusively in Western India and the Bombay State. The importance of this point is further enhanced by the fact that Zoroastrianism is closely associated with the Vedic Culture of India to which detailed reference has been made in Vol. L<sup>pa</sup> Secondly, the Parsi Community has furnished quite a large number of eminent men—leaders in politics, and captains of

trade, industry, and commerce—who have played a prominent role in the making of modern India.

Though the Parsis have made India their homeland, they have, like the Muslims, carefully preserved their separate entity. But unlike the Muslims they have not increased their ranks by local conversion and have no association—ideological or spiritual—with any community outside the boundaries of their adopted land.

The Irānians—as the Parsis were known in old days—must have settled in India in small or large bands from time immemorial. But they were thoroughly absorbed by the Indian population, and have left no trace of their existence save in such elements of culture which India might have borrowed from them. The present Parsi Community in India represents one or more of the last waves of migration from Irān (Persia) after the conquest of the country by the Muslim Arabs.

The Sasanid King of Is-n, Yazdagird III, was first defeated at Qadisyya in A D. 637 and his power was finally shattered in the battle of Nehawand in A.D. 641. That the Muslim occupation of their country, which followed this conquest, forced colonies of Zoroastrian Irânians to seek refuge in India, admits of no doubt. There is also a general agreement that the first batch of these emigrants settled at a town called Sanjān, situated some 90 miles to the north of Bombay. But considerable difference of opinion exists about the date of their arrival.

A Persian poem, Qussa--Sanjin, composed by Bahman Kaykobād Sanjānā about the year A.D. 1600, recounts the tale of the wandering of the band of Irānians who ultimately settled at Sanjān. The author does not give any specific date, but mentions the duration of the stay of the emigrants in different places, mostly in round numbers. It would follow from this that the emigrants arrived at Diu in Kāthā-wād about A.D. 806, and after staying there for 19 years, settled at Sanjān in A.D. 825. But most scholars refuse to take the poem as historical and regard it as merely a figment of fancy. 16

Dastur Aspandiārji Kamdin, in a small book, published in A.D. 1826, gives a specific date, Samout 772 (= A.D. 716), for the settlement of the Irānians at Sanjān. It is possible that he relied upon a much older tradition. Unfortunately the details about month and tithi, given along with the date, do not fit this year. Besides, the date A.D. 716 seems to be too early, if we are to believe in the Irānian tradition that the emigrants wandered for a considerable period in Irān before leaving for India Hodivala, who has considered the

whole question in great detail, suggests that the figure for the year is really 992, and as 9 and 7 were written very much alike such a confusion may be easily explained. The main support of his argument is that the details of the date given fit in with the year 992. So it would appear that Hodivala's suggestion might be accepted and the date of the first Parsi settlement in India (at Sanjān) may, therefore, be provisionally fixed at Sanwat 992 (= AD. 936).

The earliest positive date for the settlement of these Irānian emigrants in India is furnished by two inscriptions found in Kānhert caves.<sup>151</sup> These record the names of two parties of Irānian tourists who had visited the caves, and like many modern visitors, chiselled their names on the rocks. The first inscription gives the names of seventeen men, and the second, of ten men, including four of the first; and these are dated respectively in A.D. 999 and 1021. The script as well as the language of both the inscriptions is Pahlavi and the personal names are, without exception, purely Irānian. As the Parsis in India freely adopted Hindu names, it has been argued that the arrival of the Irānians in India could not have been very old at the time the inscriptions were engraved This in a way supports the date A.D. 936 suggested above.

The Parsi tradition mentions that the ruler who gave permission to the first emigrants to settle at Sanjān was named Jādī Rāṇā. According to the Qissa-i-Sanjān, he belonged to the race of the 'Shāh-rāyas'. Neither the name nor the race is otherwise known. But here, again, Hodwalath suggests that the original word Shāhrājān is a misreading or mistake for Shilhārāyān, which denotes the Silāhāras This is quite plausible In that case we may also accept his other suggestion that the king referred to was Vajiada-deva. Vajiada might easily become Jādī, and as the emigrants, fresh from Irān, would not like to address their benefactor as 'deva', which had in the Zoroastrian literature a meaning entirely the reverse of that which it bears in Sanskrit, they added the epithet 'Rāṇā'.

The Silähära king Anantadeva made a grant to 'Kharäsän-Manqali' in A.D. 1081. Hodivala suggests that this refers to the Parsi Community.<sup>13</sup> As the Parsi records always speak of the first emigrants as having "come from Khorāsān", it is a reasonable presumption that for some time after their arrival they were known as 'Khorāsān-Manqali'.

Hardly anything is known of the Parsis in India during the period under review. Their later history will be dealt with in a subsequent volume.

### H. GENERAL DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY

### 1. The Bhāshyas

We have traced in the preceding volumes the rise of heterodox religions which crystallised into Jamssm and Buddhism, their development as great and powerful sects challenging the supremacy of the orthodox Brahmanical religion, their reaction upon the latter, and the resulting contest between various schools in the arena of philosophy. This battle of wits became acute between A.D. 600 and A.D. 1000. As Winternitz remarks: "The second half of the seventh and the first half of the eighth century A.D. was a period of lively philosophical disputes. Kumārīla, the great Mimānās philosopher and representative of Brahmanical orthodoxy, attacked the Buddhist and Jinistic logicians, including among the latt-named the prominent teachers Samantabhadra and Akalaika, whilst Prabhāchandra and Vudvānanda defended there or-religionists against Kumārīla."

The intellectual war that was waged found expression not so much in new writings as in exegeses on old ones. It was now the period of bhāshyas or expositions of the sütras. Less important commentaries and expository summaries were also written and bore the titles of pritis, kārikā, etc., besides the general name of fikā.<sup>LIS</sup>

### 2. Orthodox and Heterodox Schools

Much of the philosophical discussion turned on the two main points at issue between the orthodox and heterodox schools. Heterodoxy challenged the authority of the Vedas as a source of knowledge. But, asked orthodoxy, what was its own position? The word of Buddha or of Mahāvīra was regarded as infallible and sacrosanct. But if the word of human teachers can be invested with such sanctity and infallibility, the Vedas, which are not attributed to any human authorship, must be regarded as a more authoritative source of knowledge. In popular debates and m sober arguments, this point was hammered into the minds of men with continued application and vigour.

Not only in epistemology, but in ontology also, heterodoxy had its weak points. Buddhism denied, in some form or other, a permanent soul and a permanent world. If everything was momentary as the Buddhists asserted, then what are we to deal with? And if the soul was but a stream of consciousness, if there was no permanent substance behind the changing states and processes of consciousness, whose salvation is philosophy to think of? And if, again.

no definite statement — no definite affirmation or denial — about anything could be made, as the Jains said, then also how was a philosophy possible at all? Again, the Buddhist theory of the impermanence of the soul and the theory of karma (action) and transmigration conflicted with each other. If there was no soul that endures, to whom does karma cling and who is it that migrates from body to body and is born again and again? Thus the affirmations and denials of heterodoxy both contained weak points; and the battery of orthodox arguments continued to be directed against them for centuries after Buddha

That orthodoxy eventually overcame its enemy on these points is a fact. But the heterodox thinkers developed a powerful logic—an organon of thought and debate—which could not be brushed aside. It was assimilated by those who opposed its discoverers. The development of logic in orthodox schools was considerably influenced by Jain and Buddhist writers on the subject.

Though the germs of the theory of karma and transmigration can be traced as early as the Upanishads, its fuller development owes a good deal to Jain-Buddhist thinkers. And a popular, though somewhat fanciful, shape was given to it in the Jätaka stories of Buddha.

We cannot attempt an exhaustive catalogue of the many ways in which the Jain and Buddhist thinkers have influenced the philosophy of the land. But there is one thing which ought to be emphasised. Their ethics have considerably influenced—may we add, and improved—the ethics of the orthodox fold. The doctrine of ahirhas or non-injury (non-violence) to the animal world is specifically a Jain-Buddhist doctrine though the Yoga system also accepts it as one of the forbearances. They regarded pure life and pure thought as a higher religion and morality than mere ablutions in water or offerings in fire. The theory of the brotherhood of man is another of their contributions. Monastic life received a new valuation and new innevus at their hands.

#### RELIGION AND PHILOSOPHY

But with all its great contributions, heterodox philosophy had to own defeat by the end of the eighth century A.D. and, though not yet a spent force, had to be satisfied henceforth with an inferior place assigned to it.

## 3. Vedānta's Bid for Supremacu

When heterodox philosophy was a power to reckon with, all the orthodox philosophies had a common cause to fight for and they were allies. But when heterodoxy began to sink beneath the surface and was ousted from learned societies, these allies began to fall out among themselves. The differences between them were not absent before: but they were overlooked and sidetracked in face of a common enemy. When that enemy was crushed, these differences came to the forefront. The Sūtras of 'Jedanta attempted to refute every other system, either orthodex or heterodox, including even such minor philosophies as the doctrines of the Pancharatra school. Sankhya-Yoga attacke i Nyaya-Vaiseshika and vice versa. The quarrel was mainly over the fundamentals of metaphysics. The Sankhya theory of unconscious prakriti was assailed and its apparent or real godlessness received no less attention. On the other hand, the Nyāya-Vaiśeshika theory of atoms was equally castigated. The Sankhya believed in what was called satkaryavada or the theory that the effect was latent in the cause and was only a metamorphosis of it. The Nyāya opposed it with the theory that the effect was something new (ārambhavāda), not present in the cause. These disputes have been carried on till quite recent times.

While the different systems carried on their disputes in this way, the Mīmāinsās made a bid for supremacy over all. Theythe two Mīmāmsās-had this advantage that they were more really loval to the Vedas than the other systems; and the Vedas had established their right to be heard. The loyalty of Sankhya-Yoga and Nyāva-Vaišeshika to the Vedas was after all a lip-lovalty: for they did not squeeze their conclusions out of the Vedas. The Mimarisas. both of them, on the other hand, were more thoroughly dependent on the Vedas, drew all their inspiration from that source and did not utter a line that was not supported by some text or other of the Vedas. This was a great advantage, specially when the Vedas, after the battle with heterodoxy, were again rehabilitated in popular esteem. To this must be added the fact that able and famous professors of these philosophies like Kumārila and Sankara toured the whole country, from east to west and north to south, threw out a general challenge to all scholars of rival schools to meet them in been debate and either to vanquish them or own defeat and accept

their philosophy. Half historical and half mythical accounts of these peregrinations have been preserved, and these tend to show how the philosophies emanating from the Vedas eventually triumphed over all other philosophies and conquered the whole country. Of course, it was never a complete victory, for the rival systems of thought are still alive. But the Mimainsis and their source, the Vedas, had won a great position and an immense prestige in the thought of the country.

Originally the two Mimärisas, as we have seen before, spoke and preached like one philosophy and with one voice. But gradually there was a split between them over an issue which was accentuated in the philosophy of Sankara. The Vedas speak of two things-action (karma) and meditation (mana)-and accordingly there are two distinguishable parts of the Vedas. The Upanishads (or Vedanta, i.e. the concluding portion of the Vedas) speak of meditation more than anything else. The question arose: were the works enjoined in the earlier part of the Vedas-the rites and ceremonies-necessary for all and at all times? Two extreme views were advocated. One was that they could never be avoided; so long as a man was in his body, i.e. until death, the duties enjoined upon a man according to his caste (parna) and the stage of life (asrama) in which he was, must continue to be performed. The other view was that these duties were only hypothetically imperative, and were indicated as means to an end. If a man wanted to live a life of happiness here and of bliss hereafter, the works should be done But if one felt no interest in these things, if he rather desired salvation from all bondage (or moksha), these duties were not binding on him. Such a man should renounce the world forthwith, cut off all earthly bonds, give up all works, and live the life of contemplation and of a hermit. There was also a third view according to which it was only in the last two of the four asramas (stages of life). that meditation could exclude works. The duties prescribed in the Sästras, rightly performed, cleansed the soul and prepared it for proper meditation and intimate illumination. The beauty of the whole thing was that texts from the Vedas could be cited for each one of the extreme views; and for the third also there were authoritative sources. It was not really a philosophical question; but it meant a difference and provoked a quarrel; and separated the Uttara Mīmāmsā or Vedānta from its erstwhile ally, the Pūrva Mīmāmsā,

The Pūrva Mīmāmā claimed that the essence of the Vedas was directions for works. As the Upanishads did not contain such directions (vidhis), or very few of them, they had only a secondary importance and the philosophy based on them was of inferior value.

#### RELIGION AND PHILOSOPHY

But the Vedānta in some of its forms brought the quarrel to a head by professing a total disregard for the works of religion which the Minānisā supported. The cleavage between the two is nowhere so sharp as in the life and teachings of Sankara, the author of a celebrated commentary (bhāshya) on the Vedānta-sūtus.

The Philosophy of Sankara: (c. A.D. 788-820) 156

There are certain points on which all Vedantists must agree. The theory of pramana or source of knowledge is one of them. Then, the apparent discrepancies in the texts of the Upanishads can and must be reconciled; and after such synthesis they yield but one philosophy, viz. that of Brahman as the Ultimate Reality. Regarding the evolution and dissolution of the world, too, there is little difference among Vedantists. There is yet another point in which they are at one. It is the superiority of the Vedanta as a philosophy as against all other philosophies. But regarding the sectarian philosophies, such as that of Vaishpavism or Saivism, all Vedāntists have not agreed. If a Vedäntist belonged to some such sect. as many of the later Vedantists did, then he would urge that Vedanta was consonant with the philosophy and worship of this sect. If a Vedantist did not belong to any sect, he would look upon a sectarian philosophy as hostile to Vedanta and, therefore, as one which must not be countenanced.

On points on which all Vedantists agree, Sankara has little original to say. The most striking feature of his philosophy, however, as he wrings it out of the sūtras of Vedānta, is his extreme monism which makes Brahman alone real and the self and the world of things only an appearance, an illusion of the finite mind in its state of ignorance. All that we see around us and all that we feel, consist of such stuff as dreams are made of-a stupendous Māuā or Illusion. Brahman, the one Ultimate Reality, is only an existence, without any qualities by which it could be described. Brahman is pure consciousness; not a subject knowing an object, for there is nothing other than Brahman of which Brahman could be conscious. In our ordinary knowledge there is the relation between a subject that knows and an object that is known. In Brahman's consciousness, however, such a relation was not possible; for, there was nothing that could be an object of thought to Brahman. And the Māuā, by which a world of things and selves was fabricated, was neither an existence nor a non-existence and was, therefore, indescribable.

Sankara stands out as a notable milestone in the progress of Vedantic thought. His style is easy and persuasive; but his per-

sonality was more persuasive and imposing. We are told by tradition and by his admiring biographers that he travelled through the length and breadth of the country, met all kinds of philosophers and pseudo-philosophers—even those who practised human sacrifices—and vanquished them all in debate, and thus spread his philosophy far and wide. He established sanctuaries in distant parts of the country, and placed some of his ablest and most devoted disciples in charge of them to propagate his philosophy from there. From philosophy it grew into a missionary movement which has not yet died. There are still well-known sanctuaries associated with the name of Sankara which continued to be centres of Vedänta culture.

In his travels, Sankara gained many disciples, sometimes directty by persuasion, and sometimes indirectly by defeating rivals in debate. One of the more famous of those disciples was Mandana Miśra, 167 a staunch follower of the Pūrva Mīmārisā Being defeated in a debate, at which his wife presided as judge, he took to the monastic life, assumed the new name of Surefavra and wrote on the Vedānta on the same lines as Sankara. How far the many anecdotes current about Sankara may be regarded as historical it is, of course, difficult to sav.

Sankara's great claim to our recognition and to a permanent place in history lies in the fact that he created an extraordinary position for Vedanta. This is evident from the fact that he was followed by a number of able and distinguished writers on Vedanta. and gradually several different schools of Advaita Vedanta arose. What is more important is that writers belonging to established sects of religion, such as Vaishnavism and Saivism, began to utilise the Vedanta as the philosophical basis and background of their respective creeds. This is done by a subtle identification of the god of their creed with the Brahman of Vedanta. Thus a Vaishnava like Rămānuja would say that Brahman is no other than Vishnu of his worship. Some like Vallabha would go so far as to say that Brahman is no other than Krishna of Vrindavana. And a Saiva like Śrīkantha would say that Brahman is identical with Siva of his worship, who is called by other names also, such as Pasupati, Rudra, etc. The actual development of these schools, however, takes us beyond A.D. 1000. The only notable commentator on the Brahmasūtra, other than Sankara, falling within this period, is Bhaskara who taught the Bhedābheda doctrine (co-existence of distinction and unity in intimate relation with each other in Brahman) and severely criticised the maudvada of Advaita Vedanta. The period also saw the origin and development of the important philosophical School of

#### RELIGION AND PHILOSOPHY

Kāshmir Saivism, known as the Trika system, which, in spite of its theistic tendency, gradually leaned towards Advaitism.

Vol III, Ch. XVIII—A

1. Vol. III, Ch. AVIII—A La Tarankita surveys the career of the religion in these words: There appeared more than half of the eighty-four famous Buddher Adalyses who had garden to the control of the control of the control of the time of king Chanaka. At the time when the six jewels (Giluon Tanag speaks of four luminaries, viz Advaghosha, Aryadeva, Nagarjuma and Kumaraladha, see Watters, I, p. 245; Tarmaithn perhaps added Aantga and Vasubandhu) stayed on earth of the Mahayana Acharyas were very scholarly and spart from the fact that the monds were scarcilient, the number of fertwakeyanists was unknown to the control of the con monks were excellent, the number of Srāvakayānuts was much higher Starting from this time on, the teachings growing weaker and weaker went down in a short time in the south, although in other countries it declined gradually, burning the time of the seven Palas, the religion was widely spread in Magadha, Bengal, Oglivais and the other border countries and in Kāshmir. In other countries, stopped a few, it did not exist; in Nepāl it was much spread in these countries the Mantrayāna sech Mahāyaina were much spread; there also causted a great many firstwake seck. See Schneber, Clechkhek des Buddhismus, 201-2.

Its Sanskrit version has also been discovered in Eastern Turkestan
 The parittés mentioned in the Milindapañha (150-51) are Ratanasutta, Khandha-

parittä, Moraparittä, Dhajaggapozittä, Atanäinyaparittä, and Angulimälaparittä Täranätha, 275. Lalitavistara, 2, sarva-Bodhisattva-dhāranī-pratibhāna pratilabdhaih sarva Bodhisattva-dhāranī-pratilabdhaih

6 Sandhinirmochanasūtra, 124. Śruta-dhārani Samādhirāja-sūtra (p. 531) also

calls itself a Dhāranī. 7 Karandavyuha, ch. vu; Tais-ch-āps Tathāgatair-syam dhāranim bhāsitum-ārabdhah Omchale chule svāhā.

8. Suvarnaprabhāsa-sūtra, Chs. XI, XII. 9 Saddharmapundarika, 396, 477.

10 Gilgit Manuscripts by Dr. N. Dutt, I. 44
11 Very likely Mans represents Prajid, the producer of Tathagata, placed on Padma, the Avaloktiesvara, or Mens may mean Vajra, the Bodhichitta.

12 Guhyasamdja, 2. 13 Manjuśrimulakalpa, 508 13

Ibid, 647-48.

See Avalon, Principles of Tantra, 324.

- 16. There has been some controversy over the date of composition of the Maniuerimülakalpa between Dr Benoytosh Bhattacharyya and Prof Winternitz, the erimitication between Dr. Benoytosh Bhattacharyys and Prof. Winternite, the former holding the opinion that the original form of this text was much shorter and was composed about the second century A.D., while the latter was inclined that the control of the con later period as most suitable for secret yogic practices are also mentioned in this text.
- Guhyasamāja, 93-4 The Guhyasamāja is mentioned by šāntideva (seventh century A.D.) in his Sikshāsamuchchaya, and by Indrabhūti in his Jāānasiddhi. century A.D.) in this Strengerminerapie, and by Indrabithit in his Affancaidthi. It is listed as one of the texts of the Varia School (Pall Vidiriyas) in the Nikdyu Sampraka, a Sinhalese work of the fourteenth century.

  18. It is very likely that the Bengali artists called Papuyas still maintain the traditions of the Mainjuriminishealps.

19. Guhyasamāja, 93-4.

13. transparamorp, etc., 20. Ibid. Sit. 20. Ibid. 20. Ib

- ciple." The hand here is not of the Sakti but of the Guru. See 161.

- 25. Gulyasamidg, Ch. VII.

  Sarve-kim-opahopasi-cha sevyaminair:-yathechchhatah
  Anena khals yogens laghu Buddhatoam-apmuyat

  This stanza should be read in the same light as the following stanza of

  - the Mādhyamika-Kārikā (Ch. XXV, 19). Na samsārasya niriānāt kim-chid—asti višeshanam
  - No semagrapys wrr-dneic kim-chad-mests ubseancem
    No survolusage semindrik kim-chad-mest ubseahmen
    No survolusage semindrik kim-chad-mest ubseahmen
    No survolusage semindrik kim-chad-mest ubseahmen
    No survolusage semindrik semin
  - the enjoyment of samsara as not harmful so long as one does not distinguish samsara from the nirvana.
- 26. Guhyasamāja, 37.
- 27. Ibid, 6. 28. Ibid, 129. 29. Ibid, 137.
  - Sädhanamälä, II, Intro, xlı.
  - 31. Guhyasamāja, 2-3. 32. Ibid, 137.
  - 33. See Indrabhūti, Jāunasiddhi, Ch II
  - Vidyabhusana, Indian Logic, 321-22. Täranätha, 275 Mystic Tales of Lämä Täränätha, 11.
- There were more than one Darika, and the Darika initiated by Lui-Pa was different from the Darika of Dohakosha,
- Cf B. C Sen, Some Hist. Aspects of the Ins. of Bengal. 201; Sircar, Sel. Ins., 377 Mandasor stone ins. of the time of Nara-varman (AD 404)
- 39. See Sādhanamālā, Intro. xlvu.
- 40. GOS. No. XLIV. 41. GOS. No. XLIV
- 42. Sådhanamålä, 353.
- See Sādhanamālā, II, Intro. 60. This Lilāvajra should be distinguished from Lalitavajra's disciple Lilāvajra (Taranatha, 191) who lived about the seventh or eighth century.
- 45 See above, p 43f
  46. Cf. Manjusrimulakalpa, 631.
  47. Cf Pag-sam-jon-zang, 111
  48 Waddell, Buddhum of Tibet, 31

- 49. Tattva-samgraha, (GOS. Nos XXX, XXXI), 184
  50. This confirms the statement about the propagation of these texts occurring in the Ashtasāhasnkā (225).
- 51. His colophon to the commentary (Aloka, 563-64, GOS) corroborates the statement of Taranatha, 52. Tāranātha, 232, 243.
- Commentary on Sarvajāamitra's Sragdharāstotra, 50.
   Brihat-svayambhū-purāna, 320-21
   Tāranātha, 229.

- 56. Taranatha, 211.
- 57. Cf. Ch. XII. 58 El, XXI. 97.
- 58 EI, XXI. 97. 59. See p 51. 60 See Waddell, op. cst, 33. 61. Taranatha, 221
- 61. Taranátha, 221
  62. The formula as 'Ye dharmd hetu-prabhavă hetwin teshinin teshinin teshinin teshinin teshinin cha yo nirodha enum oddi mahhirmanani. It contains one of the principal maximus of Buddhim and is very frequently found engraved on different parts of the mediaeval Buddha and Bodhisativa rellefa.
  63. R. D. Beneri, ESIMS, P. I. XXIX (a); B. M. Berua, Bharlut, III, Pl. XI.VII.
  64. Sidhusandili, I. Nox. 3-5, pp. 18-25; II, Pl. I.
  65. For these crowned Buddhas, d. R. D. Banerji, op. cit, Pls. XVII (b), XXII (c), XXII (c), XXII (d) etc.
  7. XXII (d) & Co., XXIII (d), XXIII (e), XXIII (e), XXIII (d) etc.

#### RELIGION AND PHILOSOPHY

1925-27; but A. X. Coomaraswamy challenged this interpretation, JRAS, 1928, 87; Pl. V, fig. 8.
86 See above, Vol. III, 393.
87. B. T. Bhattacharyys, Indian Buddhust Iconography, 34, Pl. XVIII a.
88. D. Banerj, op. cst. Pl. XXXIV, fig. (a); for the four and six-armed figures of Lokewars, cf. tibd, pls. XII (s) VIII (a) and (d). The four-armed types in the collection of the Patan Museum half from the interior of the Cuttack district of Oriesa

69 DHI, 116, 370-71, the ashtandhis are the concrete manifestations of the Padmini-vidya, of which Sri or Lakshmi was the prestding detty. 70 The description of the Brahmanical goddess Tara as given in Brahmananda's Tārārahasya and Krishnānanda Āgamavāgiša's Tantrasāra exactly corresponds

Terarhaege and Krishnananda Agamawagasa Tantutaera exactty corresponds to the above; B. T. Bhattacharyya, op. cit, 77.

1. B. T. Bhattacharyya, op. cit, 107, pl. XXXXII (2).

2. These great fears as can be seen from this relief are majenne-bhaya, dasyu-bhaya, simha-bhaya, serpa-bhaya, ogni-bhaya, syskan-bhaya, bandhana-bhaya, hasta-bhaya; these are depicted by minature scenes in which the person in danger in each case is shown praying to the miniature replica of the goddess

38 iown above.
38 T. Bhattacharyys, op. cs., 123-26, 129-30, pl. XXXVI b; Bhattasali, Iconography of Buddhest and Brahmanical Sculptures vs the Dacca Museum, 45-53, pl. XV-XVII.

were the two aspects of the same deity, cf. op. cst., 93-4.

79 AR 313 Cf Farquhar, ORLI 218

81 Buhler, Indian sect of the Jamas, 77 Last of the Gachchhas is given on pp.

82 ORLI, 213.

83 AR 272

See above, pp. 101 ff
 Above, pp. 18 ff, cf, also "Bappabhaṭṭtsūrıcharıta" in Prubhāvakacharita (SJS) pp. 85 ff.
 Gr Jam, Jeine Sudhânta Bhāskara, IX, No. 1, on Amoghavaraha.

See above, p 15 ff.
 C Vaidya, History of Medieval Hindu India, III. 409; Sharma, Jainism and Karnatak Culture, 25.
 Saletore, Medieval Jainism, 42 ff.

of Seattle, VI. 34
91. Upadhye, NIA, II 324; Saletore, JBHS, VI. 10-33.
92. See above, p. 181.
93. Some writers have taken these Jinasenas to be identical. But the names of

their patrons and the different dates of composition prove them to be distinct

their patrons and the different dates of composition prove them to be distinct private separated by years, paragraphs are based on Dr. Handiquit's excellent concernity, Yakastikate and Indisan Culture, especially Cha. 1, 6, 9, 10 and 13. 50. Li. A, VIII. 106; Rice, Mysore and Coorg from inscriptions, 263. 9, 10 and 13. 96. IA, XI. 248.

79. Nahar, Jaina-leicha-semgraha, III. 184.

79. Nahar, Jaina-leicha-semgraha, III. 184.

70. The writer is indebted to Dr. A. N. Upsdhye and Prof. H. D. Velankar for having gone through the section on Januism and making a number of suggestions. Vol. 1, 5, 269.

70. 11, 5, 269.

70. 10, 10, 269.

71. 10, 270.

71. 10, 270.

72. 10, 270.

72. 10, 270.

73. 10, 270.

74. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 270.

75. 10, 2

101 There are other names also such as Shaḍardha-āāstra. 102 According to Rājataratijni Bhaṭṭa Kallaṭa, a pupil of Vasugupta, was a con-temporary of Avantıvarman who ruled from A.D. 855 to 883. 103 Abhinavagupta's Paramarthasara, vv. 12-13; cf. JRAS, 1910. 723.

104. Ibid, 728.

105. Cf. Sarva-daráana-samgraha of Mādhavāchārya. Tr. by Cowell and Gough, p. 136. 106. Paramārthasāra, vv. 51-52; JRAS, 1910. 734.

107. For the philosophy of Sahkara, see below, section H. 4.
108. Vol. III, p. 435.
109. Wol. III, p. 435.
109. HZB, 360.
109. HZB, 360.
109. HZB, 360.
109. HZB, 360.
111. These are described and illustrated by Rao, EHI, II. 108 kinds of dances carved on either side of a gopura in the Naparija temple at Chidambaram correspond with 108 modes of dance as described in the Bhartta-Negasistra A hobole, hanned Tendeusletchanean, published some years ago, contains a full idea about them

112. Rao, p. ct., II. 229
113. A. K. Coonsaraswany, Dance of Suu. Rao, op. ct., II. 231-52.
114. HBR, I. 454-44; N. K. Bhattashi, leonography of Buddhlet and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, 112-13, PLL 2
115. E. B. Havil, Indian Sculpture and Paning, 49-52, pl XXII.

16. R. D. Banerij, ASI, 1911-12. 116. R. D. Banerij, ASI, 1911-12. 117. IISOA, XVIII. 54 ff 118. Rao, op ctt, II. 181-82, pl XLIII. 119. N. K. Bhattasali, op ctt, 118-20, pl XLVII (a). HBR, I. 447. 120. For an elaborate description of the Kankāla- and Bhikshātana-mūrtis of Siva cf Rao, op cst., II 295-309, and pls

127 Fat faso, op ett., II 280-3009, and pis 128 For these types of images refer to Rao, op. ct., I. Introduction, 44 pl. E. 129 Jacob and Company of the Company of the Company of the Company 120 Jacob and Company of the Company fig. 147.

125 Rao, op cit., I. 251-56, & pl. LXXII, fig 2 and pl LXXIII. Dattatreya concept of the god refers indirectly to a conscious attempt of harmonising the different cults.

126. HBR, I 437, pl. III, fig 12.

127. Van Guliq in his monograph on 'Hayagrīva' shows the migration of this divinity outside India

128 For two interesting east Indian rehefs illustrative of this god, of HBR, I 438, pls V, 14 and 15.
129 Is a clue to this peculiar cognizance to be found in the Satapatha Brühmana.

passages (XII 7 1 3 and 14, XII 7 2 3 and 7) which closely associate rams and ewes with Sarasvati? N. K. Bhattasalı refers to ram-fight and ram-sacrifice in Bengal on the occasion of the Sarasvati-pūjā.—Cat, 188-190, pl. LXIII 129a CII. III. 74.

129b R C Majumdar, Inscriptions of Kambuja, pp 362 ff 130. See above, Vol III, 441 ff

131 The nine Durgas are sometimes named, Ugrachanda, Rudrachanda, Prachanda, Chaudogrā, Chandanāylkā, Chandā, Chandavati, Chandaripā, and Atichandikā In the Devikavacha of the Devimāhātmya their names are Sailaputri, Brahma-chārini, Chandraghanik, Kushmāndā, Skandamātā, Kātyāyani Kālarātri, Mahāgauri and Siddhidatri

132. For these two Devi icons, of HBR, I 453-54, pls XIII, 35 and I, 5. FOT Treese two Devi Evons, or 1911, 1 20000, pp. PALL, as and a, b.
 The Réparadana verse reads,—Akshashirain Suomi devan genadhyaksham kamanadalun, Palashadouye 'gulcunde cha mărtissă Părnati emytid Reo, op. ctt., l. pl. CVIII (fig. 1). App. C., Pratmalakshamam, p. 120
 N.K. Bhattasail, Icon Dacca Huseum, 202-3, pl. LXIX HBR, I 451, pl. LXXVII.

135. HBR, I. 452, pl. VI. 19.

136. HBR, I 455, Pl XIV. 36. Several other figures of Dantura have been found in north Bengal

137 See Vol. III, 444 f

130 Gev Vol. 14, vee ...
131 A37, 1984-58, pl XXIV (a) ...
132 Bhatasall, op cit. 188-47, pl LVI (b) ...
143 Ban, (nongraphy, 38-5, pl XI (fig. 2) & Pl XII.
141 For the Ellora and Tirupparankurnam reliefa of Kärttikeya, cf Rão, op. cit.,
1.45, 48, 78, Pl C CXXIV & CXXIX.

142. These differences have been enumerated by T.A.G. Rae, 6p cit., I. 311-12. Several South Indian Surya figures of late mediaeval period are illustrated by

## RELIGION AND PHILOSOPHY

- him in Plates LXXXVII-LXXVIII, XCI, XCII & XCIV etc. of the same volume.
- volume.

  13. Šároždátlska-tentra, petala xiv. For the Chidambaram relief, cf. H. Krishna Sastr., South Indias Gode and Goddesses, p. 236, fig. 144, for the Sătrya-Nařivyan images cf. I. J. 1918, 138 ff.; for the Mărtianda-Bharava relief now in the Răjshāhi Museum, cf. VRS-Rep., 1262-20, 9-10, fig. 2

  144. Márkendejes Puringa, CVIII, vv. 22-3.

  145. VRS-Rep., 1267-28, 1, fig. 2. HBR, I. 459, pl. XVI. 42.

  145. S. K. Sarawati, Early Sculpture of Bengal, 65-7, fig. 17; MASI, No. 55, 53-4, pl. XXX (b) and (c); Dixishiris identification of these two reliefs as five and Brahmia is unacceptable.

  1476. L. 459, pl. XVII. 42.

  1476. S. H. Storiya S. XVII. 42.

S H. Hodivala, Studies in Parsi History. Bombay, 1920

J. H. DOLIVERS, STRUCKE IN PARK HISTORY, BORDAY, 1920

I. J. S. TERAPDOPEWAI, The Exact Date of the Arrival of the Parsis in India (Kane Festabrift, pp. 506-514).

148 Ch. XI.: "Indo-Irianian Relations".

149. Hodivala, Studies in Paris Hutory, 1-38.

- 150. Ibid, 70 ff.
- The inscriptions have been translated in the Zarathoshti Abhyasa, III. 160, IV. 212.

152. Op. cit, 74 ff. 153. Pärsi Prakása, I. 80.

154. HIL, II. 478.

155. Some writers of the period are— Buddhism: Säntarakshita, Kamalasila, Dharmottara Janusm: Akalanka, Vidyananda, Mänikyanandi, Prabhachandra. Nyaya-Vaiseshika: Vachaspati, Jayanta, Udayana, and Sridhara.

Sānkhya Probably the Sūtras themselves were finally redacted during this period Gaudapāda, the commentator of Sānkhya-Kārikā, belongs to this period

Yoga. Vāchaspatı, who wrote on other systems also

Mimāmsē Mandanamiśra. Pārthasārathi, according to Dr. S. N. Das Gupta, flourished during this period. Vedanta Sankara, Sureśvara (see footnote 157 below), Padmapāda, Ānanda-

gıri, Sarvajñātmamunı, Bhāskara 156 For various views about the date of Sankarāchārya placing him between sixth For various views about the date of Sankarichārya placing him between sixth and nunth century AD, cf GII, III, 434, fn. 1. An inscription in Cambodia mentions the very interesting fact that Sivasoma, the guru of king Indra-varman, was a disciple of Bhagawin Sankara who is presumably no other than Sankara-chārya As king Indra-varman ascended the throne in Saka 789, Sankara-chārya Canto be placed much searlier than the beginning of the nunth century AD. Attention to this passage was drawn many years ago by Dr. R. C. K. A. N. Satri in JOR, XI. 228. But Riveland (Backray) and also by those the same of t the evidence of the Kambuja Ins. are unconvincing.

157. Among the disciples of Sankara the most prominent are Sureávara, the author of the famous Vártiska, and the Naishkarmyandáh, and Padmapada, the author of the Pachapádka which has been commented upon by Prakášátman

about AD. 1200.

Scholars hold different views regarding the identity of Suresyara and Mandana,

## CHAPTER XII

# SOCIAL CONDITIONS

## I. EDUCATION

## 1. Courses of Study

The old Smritis are completely silent about the methods and processes of primary education. But the later Smriti authorities introduce us to a new sacrament, significantly called vidy&rambha (commencement of education), and alternatively aksharawikriti or aksharabbigsa (training in the alphabet). According to them the initiation is to take place in the boy's fifth year, or at any rate before his investiture with the sacred thread. On an auspicious day, during the prescribed season, various detites and sages are to be worshipped to the accompaniment of offerings to the sacred fire, and honour shown to Brāhmapas. Then the teacher, seated facing the boy, is to give him his first lesson. According to an unnamed Smriti authority the curriculum is to consist of a primer (mdzikānyāsa) and arithmetic (gapitā).

The ancient Brahmanical sacred law laid down a comprehensive scheme of Vedic education for students belonging to the first three classes of the Hindu social system. This is supplemented and modified in some important points by the later Smrtit authorities who, however, often differ from one another. Thus as regards periods of study, perpetual studenthood is included by Nēradiya Purēşaca and long-term studentship by Aditya Purēşaca sunga practices to be eschewed in the Kall Age. On the other hand Medhātthif, following the authority of Manu, recognises two kinds of religious students, viz. the Infe-long student (naishthika), and the student who offers some return to his teacher at the end of his training term (upskurpēga).

As for the courses of study, it is strange to find the metrical Vasishtha. Kātyāyana., and the Laugākshi-Smṛitis' strongly condemning the study of a Vedic recension other than one's own. This is quite unlike the catholic attitude of Medhātithi who requires' the pupil to study three, two, or one recensions of each of the three Vedas instead of an equal number of recensions of one single Veda. In the same context Medhātithi asks the student to undertake, in the interval between the end of his training-term and his marriage.

a course of study in grammar and the like for helping him to understand the meaning of the Vedss. Turning to another point, we find Parāšara, Vyāsa, and Laghu-Vyāsa' insisting upon the comprehension of meaning of the Veda in place of mere reading of the text. Medhātithi, however, argues that the comprehension of meaning follows naturally after hearing the text.

The Smriti authorities of this period, unlike those of the Gupta and preceding ages, seldom refer to technical education.<sup>10</sup> We have a concrete account of the training of a young merchant in the Bhavisayattakahā, a tenth-century Jain prose romance, but it is too exaggerated to be of much practical value. We learn from it, however, that young merchants of rich families used to be sent for residence at the teacher's house, and that not merely intellectual training but also the development of character was aimed at by the teacher.<sup>11</sup> We may refer likewise to Medhātithi's vivid and obviously authentic account<sup>12</sup> of the high technical equipment expected from a Vaisya, the rudiments of which at least must have been acquired in boyhood from a master of the craft <sup>13</sup>

Medhātithi<sup>14</sup> recommends the Vedic student, even after marriage, to go abroad for acquiring further proficiency in sciences (#distra). The value of foreign travel as a means of general education is indicated by an expressive simile in Kuṭṭanimatam.<sup>15</sup> Here it is averred that those who do not learn the dress, manners, and speech of other lands are like oxen without horns.

## 2. Student Life

Medhātīthi insists upon the strict enforcement of the old Smriti law requiring a Vedic student to beg daily for his alms. The student, he says.16 must not beg alms one day and live by them next day after mixing the same with butter and so forth; on the contrary, he is to beg for alms and partake of them the same day. For the period intervening between the end of his studentship-term and his marriage, the student, according to him,17 shall continue to observe the vow of continence, though he need not observe other vows about abstaining from honey, meat, and so forth. A curious rule in the Pālakāpyasamhitā18 which recalls the Smriti law relating to intermarriage between the varnas, requires the Brahmana to teach three. the Kshatriya two, and the Vaisya one varna, but forbids teaching even a virtuous Sudra. A text of Yama19 and Kurma Purana20 condemn a teacher putting off instruction to a pupil who has lived with him for a year. As to the relations between the Vedic teacher and his pupil, the teacher's duty of using persuasion in the first instance

and of applying the rod only in a mild form and in the last resort is inculcated by Medhātithi.21 On the admissibility of receiving fees from pupils the Smriti authorities of this period are sharply divided in their views. Following the authority of Manu and Yajñavalkya, Varaha Purana22 includes the Brahmana teaching for a stipulated fee (bhritakādhyāpaka) among those who must not be invited at a funeral repast. On the other hand, Matsya Purana23 clearly sanctions the acceptance of a fee from a pupil beforehand by his teacher, for it says that one who does not teach a science (vidyā) or a craft (śilpa) after taking a fee (mūlya) shall be fined the whole of this sum by a just king. Medhātithi carefully distinguishes between the cases where teaching for a fee is allowable and those where it is not permitted. According to his view24 teaching in return for a fee is blameworthy only when the payment is made a condition precedent for the teaching, while receiving instruction from a paid teacher is to be condemned only when the fee is paid by the student himself.25 Elsewhere26 Medhātithi declares that the conferring of some benefit upon the teacher by the pupil, prior to his return home after finishing his course of study (samāvartana), is not precluded by the text of Manu.27

As regards the service to be done by the Vedic pupil, Medhātithi<sup>28</sup> gives in different places examples of the kinds of household work to be performed by him as well as those forbidden to him <sup>20</sup>

#### 3 Female Education

Long before the present period the Smritis had denied the right or privilege of Vedic study to women. By progressively sanctioning early marriage of girls, they further destroyed the chances of higher education of women. How backward was the state of higher studies among girls in general during the present age is proved by the significant omission of all references to women teachers in the contemporary lexicographical works, and still more by the testimony of Medhātithi<sup>10</sup> to the general ignorance of the Sanskrit language among women. Nevertheless we have reasons to believe that women, including those not belonging to the higher classes, had some opportunities, as in the preceding Age, for liberal education as well as training in the fine arts. Rājašekhara31 refers, in justification of women's competence in poetical skill, to examples of princesses, of daughters of high officials (mahāmātra), of courtezans, and of concubines, who were poetesses as well as adepts in sciences (sastra).12 In Avantisundari, the accomplished wife of Rajasekhara, we have a striking illustration of a lady deeply learned in Sanskrit lore.33 The dramas and prose romances of this Age also illustrate the contemporary state

of learning among women. In the plays of Rājašekhara, <sup>1)a</sup> we find that court-ladies and even the queen's maids-in-waiting are capable of composing excellent Sanskrit and Prakrit verses. Again, we have a number of stories pointing to the skill of princesses in the fine arts, specially those of painting, music and versification.<sup>24</sup>

## 4. Some Educational Centres and Establishments

In Vikramasila monastery, referred to above, we have an outstanding example of an advanced centre of learning like Nalanda and Valabhi in the seventh century A.D. We have also sufficient evidence to prove that there existed at this Age organised educational institutions which were founded and maintained by the people from the king down to humble individuals. To begin with Northern India. king Avantivarman of Käshmir (A.D. 855/6-883) appointed a certain well-known teacher to expound grammar in a Vaishnava temple founded by himself, while another ruler Yasaskara (A.D. 939-948) founded a hostelry (matha) for the residence of students hailing from Arvadesa for education 35 Turning to Western India, we find a village-chief (grāmapati) in A.D. 945 granting lands to a community of scholars (vidyārthisamgha) and a dwelling house to the teacher of a school (sala) which had been founded by a minister of the Räshtraküta king Krishna III. It was further agreed that the Brähmanas of this village were to contribute to the same scholarly body sums at stipulated rates on occasions of tonsure, investiture with the sacred thread and marriage, while the Parishat was to feast the same body whenever a feast was given to Brahmanas The school was afterwards rebuilt by another chief.36 In South India the documents as usual are fuller than those of any other part of the country. A college (vidyāsthāna) at Bāhugrāma (modern Bāhur near Pondicherry) received an endowment of three villages from the Chief Minister of the Ganga-Pallava king Vijaya-Nripatungavarman. At the time of the grant it was being continued by the residents of the village and it provided for the teaching of fourteen branches of learning.37 At Kanchipuram there lay to the east of Rajasimhesvara temple a college (kalluri) which is referred to in an inscription of Raiendra Chola I.38

## II. SOCIAL LIFE

## 1. Social Divisions and Sub-divisions

The old spirit of caste segregation is reflected in a passage of Medhātithi<sup>39</sup> which requires the dead bodies of Sūdras, Vaisyas, Kshatriyas, and Brāhmaṇas to be carried out of the city by the

south, west, north, and east gates respectively. As regards Brahmanical privileges, Matsya Purāņa40 prescribes for a Brāhmans guilty of serious offences, banishment and branding with distinctive signs instead of the death penalty. Going a step further Medhatithis forbids not only corporal punishment, but even a moneyfine, to be inflicted upon a guilty Brahmana. From this he draws the corollary that if a Brahmana of learning, good conduct, and noble birth casually commits a crime, he should not be punished even with a fine for the first offence. Like Brihaspati and Katvavana before their time. Sumantu@ forbids slaving of an atatāvi (desperado) in the case of his being a Brahmana, while an un-named Smriti authority43 includes the killing of atatayi Brahmanas in righteous warfare among forbidden acts. Finally Skanda Purāna,44 developing a line of thought in Manu,45 observes that he who makes a gift in a straightforward fashion, without scrutiny (into the qualities of the Brahmana donee), satisfies the manes as well as the gods. While thus following the older precedent relating to Brahmanical immunities and privileges, the Smritis of this period equally pursue the older tradition in condemning Brahmanas of particular types. Like Manu and Yājñavalkya, Varāha Purāņa46 gives long lists of Brāhmaņas who, because of their physical appearance or occupation or conduct, must not be invited to a funeral repast. Among these is the devalaka (defined as a Brahmana worshipping a deity for money for three years) who, according to an un-named Smriti authority.47 is so impure that a man touching him must purify himself by bathing with his clothes on. A list of six classes of Brahmanas who, though born as such, are not Brahmanas at all, occurs in Sātātapa quoted by Aparārka.48 The Brāhmanas, again were degraded by residence in various foreign lands. As Matsua Purana49 says, Brahmanas living in the mlechchha countries of Triśanku, Barbara, Odra (Orissa), Andhra (Telugu country), Takka (Punjāb), Dravida (Tamil country), and Konkana must not be invited to a funeral repast. What is more singular still, some Smriti authorities of this period do not exempt the atatavi Brahmana from being executed. Thus Vriddha-Hārīta and Matsya Purāna repeat Manu's famous text50 condoning, if not enjoining, the killing even of a learned Brāhmana who is an ātatāyī. More radical is the view of Viśvarūpa<sup>51</sup> who allows immunity not only to the slayer of an ātūtāyī Brāhmana, but also to one who has killed a Brāhmana in battle, and one who has done so for money at the instigation of another.

We now turn to the class of Śūdras who stand at the other end of the social scale. The later Smritis follow and even surpass their predecessors in emphasising the social and religious disabilities of this class. Thus, according to a text of Parēšara, 5°2 eating a Śūdra's

food, association with a Sudra, sitting on the same seat with a Südra, and taking lessons from a Südra are acts dragging down even a 'blazing' person. An un-named Smriti53 includes a Sūdra's cooking of food for Brahmanas and the like in the list of practices forbidden by the consensus of virtuous men at the beginning of the Kali Age. A new departure is marked by a few texts which go to the length of declaring the touch or even sight of a Südra to be an act of pollution. Thus, according to an un-named Smriti,64 a twice-born man, on seeing a Sudra, must stop performance of his rite, while one touching him must take a bath. According to Gargya, a twice-born man, on touching a Sudra or a Nishada, must purify himself by ceremonial sipping of water.<sup>54a</sup> With these rules may be contrasted the texts of the ancient Grihva-sūtras and Dharmasutras which, by requiring the feet of Brahmana and other guests to be washed by Sudras, do not at least contemplate the Sudra to be an untouchable.565 The old Smriti ban on Vedic teaching to Südras is repeated during this period by Laghu-Vyāsa.56 who forbids the Veda to be taught in the vicinity of Sudras. Similarly according to Kāšīkhanda, 17 a Brāhmana must not let a Śūdra hear a Vedic mantra.

We may now turn to the views of Medhatithi which are sufficiently important and distinctive to be considered separately. Thus, as regards the Sūdra's social status. Medhātithi58 observes that Manu's text, inculcating the Sudra's divinely ordained duty of servitude and his incapacity for emancipation, is a pure declaration (arthavada), since another text of Manu declares the Sudra eligible to release from servitude under special circumstances. Slavery, continues Medhātithi, '0 instead of being innate in the Sūdra, is voluntary with him, for he acquiesces in it only with a view to acquiring merit and, even then, he cannot be given away or pledged, unlike a bought or house-born slave. In fact, concludes Medhātithi, a Sūdra does nothing wrong if, being in possession of wealth, he lives without dependence upon a Brahmana. This discussion clearly shows that Medhātithi recognises the Sūdra's absolute right to personal freedom. What is more, Medhātithi60 explains Manu's term Śūdraśishya (pupil of a Sūdra) to mean that Sūdras were sometimes teachers of grammar and other sciences. Dealing with the Sudra's religious rights. Medhātithi, in the fashion of the Mahābhārata,61 excludes the Sūdras from stages of life other than that of the householder. As he observes. 62 the Sudra, by serving Brahmanas and living as a householder, attains through service of Brahmanas the fruit of all asramas except salvation, which is the fruit of the fourth asrama alone. As a householder the Sudra is not entitled to perform Smarta rites of marriage.

but he is not prohibited from uttering the name of a deity according to the views of revered teachers. 63 Again, according to Medhatithi, 64 while Srauta rites are not open to a Sudra, because of his ineligibility for initiation, there is no prohibition against his performing those that are prescribed for all in the Smritis. Referring to Manu, who censures a Brahmana for performing the Agnihotra rite with money obtained from a Sudra, Medhatithias observes that this does not apply to cases of compulsory rites already undertaken, and that it applies in fact only to the Fire-laying ceremony (agnyādheya) mentioned in the text. Similarly Viśvarūpa66 observes that the naming ceremony and other sacraments are to be performed for Sudras, but without mantras. In short, the Sudra, according to Medhātithi, has limited duties corresponding to his limited rights. As he observes. 67 the Sudra incurs sin only if he commits acts that are expressly prohibited to him, the Sudra is not entitled to initiation and similar sacraments, and he incurs no sin for failure to bathe and fast and worship the deities.

The Smriti authors of this period deal also with various ethnic and professional groups known to the Brahmanical sacred law from ancient times as mixed castes. According to Medhatithics sons of twice-born classes, born out of women of lower varnas other than Sudras, are entitled to the ceremony of initiation, and thence to all the privileges of a twice-born man. Among individual castegroups the Ambashthas are declared by Usanas and Vaikhanasa-Smärtasütra, after Manu,69 to be descended from the union of Brāhmana males with Vaisya females, and to have various occupations including agriculture and perhaps surgery. The Ambashthas are definitely included among Sudra castes in Brihaddharma Purana.70 Uśanas<sup>71</sup> mentions a similar caste-group called Bhishak, which is supposed to be the offspring of Brahmana males and Kshatriva females. and to be occupied with the study of medicine, astronomy, astrology, and mathematics. The caste of Karana, derived in the older Smritis72 from the union of Vaisva males with Sudra women or in similar ways, is included among Sudra castes in the Brihaddharma Purana passage just cited. Again, the term Kayastha, signifying a royal official in the earlier Smritis, inscriptions, and general literature,73 occurs in Vedavyāsa-Smriti74 in a list of Sūdra castes. The largest number of texts deals, naturally enough, with Chandalas known to the Smriti law from early times as occupying the lowest rank in the order of mixed castes. Reproducing the provisions of the older law, Agni Purana76 declares that Chandalas shall be employed for the execution of criminals, they shall wear the clothes of the dead, while they must live outside the village and must not touch others. Medhātithi76 assigns to Sopākas (supposed to be

born of Chandalas by Pukkaśa women) the tasks of executing criminals, of carrying away unclaimed corpses and taking their clothes, of eating cakes offered to the dead and the like. Like the earlier Smriti law, that of the present age lays down strict rules for preventing the pollution of other classes by the touch of Chandalas.77 Medhātīthi, again, gives examples of the distinctive signs 78 that should be borne by Chandalas when going about their business. Elsewhere 79 Medhatithi extends the rule about untouchability of Chandalas to other pratiloma castes such as the Sūta, the Māgadha, and the Ayogava. A new question taken up for discussion by the Smritis of this age, and testifying to an intensified spirit of caste exclusiveness, relates to the impurity of the Chandala's shadow. On the one hand Atri, Angiras, Satatapa, and Ausanasa-Smriti80 go to the length of prescribing purification by bath for crossing a Chandala's shadow, while Vyaghrapada and Brihaspati80s would have the Chandala kept beyond a prescribed distance. On the other hand, Sivadharmottara81 says that the shadow of Chandalas or outcastes does not pollute a man It is to the credit of Medhātithi<sup>82</sup> that he sides with the latter group of Smritis in declaring that the Chandala's shadow cannot pollute the others.

In the Smritis of this period we also catch reflections of the Brahmanical view relating to social intercourse with various heterodox sects It appears that not only the touch but even the sight of these sects was regarded by some authorities as involving pollution Thus Brahmānda Purāņa<sup>53</sup> enjoins that one should bathe with his clothes on after touching Saivas, Pāšupatas, Lokāyatikas, and others. According to a similar text of Shaṭtrinhānmata,<sup>54</sup> one should do the same if he touches Bauddhas, Pāšupatas, Laukāyatikas and others. Vriddha-Hārīta<sup>56</sup> enjoins purification by bath on touching Saivas and on entering a Saiva or a Buddhist temple. An unnamed Smriti<sup>56</sup> lays down that one should look at the Sun for purification on seeing Jains, Pāšupatas, Bauddhas, Kaulas and so forth, and should purify himself by bath on touching them.

Such are the scattered references found in the Smriti law of this period to the divisions and sub-divisions of the Hindu social system. In the contemporary historical records we have some evidence of the extent to which this law was observed in actual practice.<sup>37</sup> In so far as the Brāhmaṇas are concerned, the inscriptions of this period repeatedly describe the Brāhmaṇa donees of land as being devoted to the study of the Vedas and engaged in the performance of their religious rites. And yet it is remarkable that Brāhmanas occasionally followed occupations permitted only in times of distress or even positively degrading according to the

Smriti law.<sup>68</sup> Like the Brähmanas, the Kahatriyas sometimes followed occupations not allowed to them ordinarily.<sup>69</sup> Other records introduce us to the various sub-divisions among the four fundamental castes. Thus as regards the Brähmanas, the Nāgara (or Sapādalaksha) section of them has been traced with the help of inscriptions to the kingdom of the Maitrakas of Valabhi.<sup>50</sup> References to various sub-divisions of the mercantile castes have been found in the inscriptions as well as general literature of this period.<sup>51</sup>

Among the mixed castes, certain inscriptions of the latter half of the eighth century, belonging to the Pāṇḍya kingdom, refer to members of a Vaidya lineage (vaidyakula) occupying high offices of State.<sup>92</sup> Again, we find in inscriptions and literary works of the sixth century and thereafter, occasional references to individuals of the Karapa caste who filled high governmental offices, though the alternative sense of a scribe is not unknown down to later times.<sup>93</sup> Inscriptions and works of general literature from the latter half of the ninth century onwards refer to a caste destined to attain great importance in later times, viz. the caste of Kāyasthas.<sup>94</sup>

As regards the foreign races that had settled in India in the exception of the Muslims they had been thoroughly assimilated within the Hindu social system. These races, to begin with, must have adopted everywhere the indigenous language—we hear even of a Saka poet Kapila composing a record of the Saindhavas of West Kathiawād. Sill more important is the fact, to be noted later, that the inscriptions of this time have preserved for us a few examples of Hinas and other chiefs being married into Brāhmapa families

Compared with the abundant data of the pre-Gupta and Gupta periods about slavery, we have very scanty information about this institution in the present Age. The humane treatment of the slave as well as of his wife and son is recommended by Medhättihi. In South India, under the Imperial Cholas, not only did the temples acquire slaves by purchase, but poor people sometimes voluntarily sold themselves into slavery to temples to escape starvation during times of famine. Finally we have a story in Upamitibhava-prapāchākathā<sup>38</sup> which shows that the aboriginal Bhillas traded in slaves.

# Marriage Rules

The Smriti authorities of this period treat the older marriage rules sometimes with considerable independence. As regards inter-caste marriages, Medhätithi<sup>99</sup> would make marriages of

Brāhmaņas with Kshatriya and Vaisya women altogether exceptional, while forbidding the marriage of a Brahmana with a Sudra girl. Nāradīwa Purāna 100 declares that marriages of twice-born men with girls of other varuas are forbidden in the Kali Age. In another context101 Medhātīthi gives the general rule about the status of sons born of inter-caste marriages. In the case of marriages in the natural (anuloma) order, we are told, the son takes the caste of the mother, and in the case of marriages in the reverse (pratiloma) order, he takes the caste of the father. Marriage with the daughter of a maternal uncle is condemned both by Medhātithi and Viśvarūpa. 102 Among forms of marriage, the gandharva (marriage by mutual love), which was sanctioned by some old Smriti authors and condemned by others, is definitely censured by Medhatithi. 103 In fact Medhātithi, following the authorities of the Gupta Age, contemplates the girls to be given in marriage, as a general rule. by their guardians. 104 As regards the marriageable age of girls, Medhatithi agrees with the views of the authorities of the preceding age. Girls, says he, 105 should be given away in marriage when they are eight or six years old and called nagnika. Again he says 108 that the right time for giving away a girl in marriage is between her eighth year and her attaining puberty. The relative ages of the bridegroom and the bride laid down by Manu, says Medhatithi in another context, 107 must be taken not in a literal sense, but generally to mean that one should marry a girl very much younger than himself, such being the practice of cultured men.

When the guardian, for some reason or other, is unable to bestow the girl before her marriageable age, she is allowed by the old Smṛtit law to choose her own husband after waiting for a short term. Referring to this rule Medhātithi oe explains that a girl should stay in her father's house for three years after attaining puberty (in her twelfth year), and then she may choose her husband without fear of sin. In case the bridegroom dies after payment of the nuptial fee, the girl, says Medhātithi, loo should be asked to choose her own husband. In the same context 10 Medhātithi lays down appropriate rules for disposal of the fee according as the girl chooses to marry a husband other than the younger brother of the dead bridegroom, or else elects to remain a life-long celibate.

Medhātithi's rule relating to the repudiation of a girl after her betrothal reflects his view of the inviolability of the marriage sacrament. According to him'<sup>11</sup> repudiation of a maiden suffering from physical or mental defects, even after acceptance, is allowed before the performance of the marriage. Writing in a prossistrain, he says in another context<sup>112</sup> that while other commodities

can be returned even after ten days with mutual consent, this rule of law does not apply to girls given away in marriage. Just as used and worn-out clothes cannot be restored to the seller even within ten days' time, so a maiden who has been married cannot be abandoned. Even when girls are given away for a fee, Medhātithi continues, they may be treated like other commodities only before marriage, while a girl who has been given away according to the approved forms cannot be revoked at all. Concluding his argument, he observes that Yājñavalkya's rule, "" allowing a girl to be taken back for a better bridegroom even after her betrothal, holds good before and not after the seventh step (at the nuptial ceremony) is taken; when both parties have necessary qualifications, the betrothal cannot be revoked even before marriage, while even a defective wife (other than a non-virgin) cannot be abandoned after marriage.

As regards re-marriage of women, Agni Purāna<sup>114</sup> repeats the remarkable texts of Nārada and Parāšara permitting a woman to take a second husband in the event of five calamittes, viz. when the husband is lost (i.e. unheard of), or is dead, or has adopted the life of a recluse, or is impotent, or has become an outcaste. Likewise Viśvarūpa<sup>116</sup> seems to sanction remarriage of women, for he quotes an authority permitting a father to give away his daughter, though no longer a virgin. On the other hand, it is forbidden by Brahma Purāna and Medhātithi <sup>118</sup>

As to the custom of niyoga, Viśvarūpa<sup>117</sup> permits it in the cases of a Sūdra and a royal family without a successor. Medhātithi<sup>118</sup> forbids the connection of a widow with another man for the sake of her maintenance, or for progeny. But elsewhere<sup>119</sup> he follows the authoritative tradition in allowing niyoga to widows. What is more, he amplifies the law of niyoga by saying<sup>120</sup> that the elders entitled to authorise the act are the mother-in-law, the father-in-law, and other members of the husband's family, but not those of the wife's own family. The process of authorisation, Medhātithi continues, may be repeated in the event of a daughter or a blind or a deaf son being born. The law of niyoga, he further observes, l'applies not only to a widow, but also to a woman whose husband is impotent, and so forth.

The general literature also reflects the current ideas and practices regarding marriage. Abhidhāṇaratnamālā<sup>122</sup> contains the words varshā and patimvarā meaning a girl choosing her own husband, as also the words punarbhū and didhishu meaning a remarried woman. We learn from a number of tales in Upamitibhava-nrapaūchākathā that while love-marriages were known, they were

regularly solemnised only after approval of the girls' guardians, it appears, however, that marriages were often arranged by parents or other guardians of the parties, sometimes even before the latter were born. Sometimes girls, with the approval of their parents, chose their husbands at a sugaminar ceremony. No social obloquy was attached to marriages between first cousins. But a woman took it to be a grave misfortune to become a co-wife. 123 The historical records of this period tend to show that notwithstanding the ban of the Smṛiti-law on this point, inter-marriages of Brāhmaṇas with Kshatriya women were still prevalent. 1234

## 3. Law of Adultery

Medhātithi's view124 of the law relating to adultery agrees with the strict ideas of Gautama and Manu who would have the guilty pair put to death with torture. He prescribes severe punishment even for those who have just begun to make approaches to other men's wives, while he lays down the death penalty for a non-Brähmana committing adultery with a woman of the twice-born caste, as well as for a man guilty of forcible connection with a family-woman (kulastri) of lower caste whose husband is alive And yet it would appear from notices in the contemporary literature that there were, as in former times, various classes of notoriously frail women, while other women occasionally committed sin. The evil reputation of women of the former type is illustrated by Abhidhānaratnamālā125 which applies to the actor (nata) a synonym (jāuājīvā) signifying his dependence upon the earnings of his wife, as well as by Ratirahasya126 which includes the wives of dancers and singers (charana) among those who are easily amenable to seduction. Similarly Medhātithi 127 mentions that the wives of chāranas, though not exactly prostitutes, admitted paramours into their houses with the permission of their husbands. The list of women who easily succumb to the seducer's wiles is given in Ratirahasya and in Upamitibhayaprapañchākathā, 128

The historical records support the Smriti law. In an inscription of A.D. 992, belonging to the reign of the Western Chālukya king Ahavamalla, <sup>120</sup> a list of penalties is laid down for various offences according to which the adulterer is to be put to death, while the adulteres shall suffer amputation of her nose. The general application of the strict Smriti law in actual practice is testified to by the Arab writer Abū Zaid, who says (c. A.D. 916) that in the case of adultery both the man and the woman are put to death, while the man alone is punished if the woman is found to have been forced against her will. <sup>130</sup>

## 4. The Position of Women

In so far as the status of the wife is concerned, the Smriti authorities of the period, like their predecessors, emphasise the duty of absolute obedience and devotion of wives to their husbands. Medhātithi illustrates the wife's duty of personal service towards her husband by saving131 that she shall shampoo his feet and render him such other service as befits a servant. But this is subject to the all-important condition that the husband follows the righteous path and is free from hatred as well as jealousy towards his wife. For the husband, so runs Medhātithi's memorable dictum, has no dominion (prabhutva) over his wife. The husband and the wife, says he in another connection, 132 differ only in their bodies but are entirely united in their functions. Equal right of the husband and the wife to seek legal remedy against each other in the last resort is emphasised by Medhātithi. For he says 133 that the wife, very much persecuted by her husband, like the husband very much troubled by his wife, has the remedy of appealing to the king for decision of their disputes. Other passages deal with the wife's right to maintenance by her husband. According to a verse attributed to Manu and quoted by Medhātithi and Vijñāneśvara134 the virtuous wife must be maintained even by committing a hundred bad acts. Similarly Daksha 135 includes the wife in the list of those whom one is bound to maintain. Even the wife's fault does not make her liable to abandonment or forfeiture of her possessions. As Medhātithi says,136 the wife, even though guilty of grievous sins, must not be turned out of the house. The punishment of confiscation prescribed by Manu for a wife hating her husband. Medhatithi continues, is meant simply as a warning to bring her to her senses, and it does not sanction the confiscation of all her belongings. After this, it is not surprising that Medhātithi 137 requires a husband. when going abroad, to make provision for his wife. Indeed, according to him, the husband must not journey abroad leaving his wife behind except for the specific purposes mentioned by Manu. The law on the subject of the wife's maintenance is summed up by Medhatithi in another context. 138 Here he says that the faithful wife must not be abandoned, even though she may be disagreeable in look, or harsh in speech, and the like. On the other hand, the unfaithful wife may be confined in a room when she has been guilty of a single act of transgression, but if she repeats the offence, she is to be abandoned. Referring to Yāiñavalkva's text 139 allowing a mere subsistence to an unfaithful wife. Medhātithi observes that it applies when the husband is able and willing to maintain her, but If he is not willing she may be abandoned. The wife, concludes

Medhātithi, must be maintained even if she hates her husband, but if she becomes an outcaste she may be abandoned.

As to the husband's right of correcting his wife, Matsua Purana repeats Manu's injunction 140 authorising the husband to beat his erring wife (though not on the head or the back) with a rope or a split bamboo. With more humanity Medhatithi 141 takes Manu to enjoin not the actual beating of the recalcitrant wife, but only a method of putting her on the right path. From this he draws the corollary that verbal chastisement is also to be inflicted on the wife. while beating may be occasionally resorted to, according to the gravity of the offence. Going a step further Visvarupa 142 says that the guarding of wives consists in being really devoted to them and not in beating them, and he quotes in this connection a saving of those acquainted with worldly ways about the delicacy of Panchala women. That the imposition of money-fine was also one of the methods of correction open to the husband is apparent form Medhatithi.143 Here we read that the husband, being lord (prabhu) of the wife.144 may inflict the prescribed fine (of six krishnalas) upon the Kshatriya or other wife, and a heavier fine upon a Brahmana wife, for drinking wine or for visiting shows, when forbidden to do so. Medhātithi146 justifies Manu's rule of repudiation of a wife who is barren, or who bears only daughters, or whose children die, on the ground that the husband would otherwise violate the injunction about laying of the sacred fire and the begetting of sons. But he refuses to follow Manu in sanctioning the repudiation of a wife who is harsh of speech. In the same context146 Medhatithi extends Manu's two conditions of such supersession (viz. that the wife's consent has been obtained and that she is not disgraced) from the case of a devoted and modest but sick wife to those of a barren wife and a wife bearing only daughters.

On the question of the alternatives open to a wife after she has waited for the prescribed period for her husband's return from abroad, the views of the authorities of this epoch, as we learn from Medhätithi, "I reflected their different standpoints from one of extreme puritanism to one of considerable latitude. After the prescribed period the wife, according to one authority, must live by pursuing unobjectionable occupations. Modifying this strict view, Medhätithi urges that while she must live by unobjectionable occupations before the expiry of her waiting term, she may live by objectionable pursuits thereafter. Basing his opinion on Paršásra's text quoted above in favour of the remarriage of women, a third authority goes so far as to allow the stranded wife to deviate from chastity. A fourth author, taking the vital word pati in Paršásra's text in the

sense of 'protector,' recommends her to accept another man's protection in the capacity of toilet-maid and the like. In such a case even if the wife has entered into six month's or one year's contract, the husband on his return from his travel may take her back immediately. The fifth and the last authority would allow the wife to marry another husband according to the practice of punarbias (remarried women), in which case the husband cannot interfere with her after his return, and she continues to be the wife of the second husband.

As regards the status of the widow, the life of strict cellbacy and self-restraint enjoined upon her by the old Smritus was sought to be enforced during this period. As long as a widow remains faithful to her husband's memory, says Medhātithi, 1478 she deserves to have her property looked after by the king; but in the contrary case, she is not only to be disqualified for possessing property, but is to be banished (in the sense of being driven out of the main building and provided with a separate dwelling-house as well as separate food and clothing).

As in the former period, the dread rite of sats at this time was enjoined by some authorities, but condemned by others. <sup>148</sup> According to the Arab writer Sulamain, <sup>159</sup> wives of kings sometimes burnt themselves on the funeral pyres of their husbands, but it was for them to exercise their option in the matter. The actual occurrence of this grim rite is testified to by a few historical examples of queens and other ladies of high families thus scarlifcing their lives. <sup>160</sup> But the view, that the custom was still mainly confined to royal families and had not yet spread among the masses, <sup>151</sup> is hardly supported by a passage in Kuṭṭanɨmatam <sup>152</sup> which recognises it as one of the general virtues of a wife.

The custom of dedicating maidens for service in temples, which may be traced back to older times, was continued in this period. Reference to this class is found in Medhātithi 103 as well as in inscriptions of this period. 104 Abū Zaid 104a also speaks of courtezans attached to Indian temples.

The class of prostitutes, known from early times, existed as a distinct social unit in the present age. Matsya Purāna 105 lays down a list of their duties and rights (vesjādharma) as well to the special clauses of law applicable to them. The deliberate settlement of such women in public places is hinted at by an early Arab geographer, while others notice it as a peculiarity of Indians that they held this profession to be lawful 166 Several passages in the literature of this period deal with the class of accomplished courtezans (gazīleā) whose virtues and vices are celebrated from the earliest Buddhist

times. In two stories of Upamitibhauapropañahkatah<sup>10-1</sup> we find concrete instances of the better type of geşikős as well as of those of the common variety. It is above all in Kuṣṇanimatum that we have the fullest notices of the life of a geŋikō during this period. It relates a story <sup>158</sup> which shows that comection of a Brāhmaṇa with a geŋikō (such as was not disapproved in the times of Bhāṣa and Sūdraka) was now regarded as a disgraceful act. We may also refer to a passage in Kuṣṇnimatam illustrating at any rate the author's view of the very high qualifications, both of body and mind, that a gaṇikō was expected to possess at this period. <sup>169</sup>

In general, the position of woman was patterned on the same lines as in the preceding period. Amplifying the old Smriti doctrine of the perpetual tutelage of women, Medhatithi 160 observes that women should have no freedom of action regarding the great objects of human existence (viz. virtue, wealth, and pleasure), but should obtain permission of their husbands or other male relations before spending money or such acts. Women who are addicted to singing and similar acts. Medhātithi continues, shall be restrained by their male guardians. Arguing that a woman's mind is not under her control, and that she lacks the requisite strength, Medhatithi 101 concludes that she shall be guarded by all her male relations at all times Turning to the specific disabilities of women, we find Medhatithi 162 justifying their general incapacity for giving evidence as witnesses. As he observes, unlike other qualifications which are acquired and hence liable to lapse through carelessness and so forth, fickleness is inherent in women. But elsewhere 163 he admits that there are women who are as truthful and as steady as the best expounders of the Vedas, and they may appear as witnesses.

On the other hand, a more humane view is taken of the husband's authority over his wife. The wife, according to Medhātithi, must not be forsaken unless she becomes an outcaste, and 'forsaking' in this case means not that she is to be deprived of food and clothing, but that she is to be cut off from all intercourse and forbidden to do household work. According to Matsya Purāya the mother must not be turned out of the house even for failure of her maternal duties, for to the son the mother never becomes an outcaste. <sup>194</sup> Medhātithi's view of the law relating to female outcastes in general follows the humane lines indicated above. Referring to Manu's penalty of banishment for outcaste women, he <sup>196</sup> explains it to mean that they shall be provided with a separate dwelling-place as well as food and clothes, and they may retain what they have saved. Again he says <sup>196</sup> that female outcastes, not performing the prescribed

expiation, are to be allowed food, drink, and clothing of an inferior quality, and permitted to live in a separate hut close to the main building.

As regards the custom of Purdah, Abū Zaid furnishes the very important information that most Indian Princes, while holding court, allowed their women to be seen unveiled by the men present, whether natives or foreigners.

## 5. Some Social Types

The early Arab geographers belonging to the ninth and tenth centuries noticed the paucity of towns as a distinctive characteristic of India in contrast with China. \*\*O\*\* No doubt it is because of this preponderance of the rural element in Indian life that we miss in the literature of this period any special reference to the type of the city-bred man of fashion (nāgarāka), so well described in Vātyā-yana's standard work on erotics. We have on the contrary in Kuṭyanimatam\*\* 150 a remarkably full and vivid picture, doubtless drawn from real life, of a typical country-squire who should, according to this authority, be the first object of a courtezan's attentions.

The hero of this account is a young son of an officer (bhatta) in the king's service, who is his own master as his father constantly resides in the royal capital. His dress and manners are sufficiently showy. He wears long hair with a thick tuft, which is bound with a long-handled and sharp-toothed comb and is done up with a multicoloured tassel. He wears finger-rings as well as ear-rings of a distinctive sort, while his neck is adorned with thin golden threads. All his limbs were dyed yellowish with saffron rubbed on his body. He wears ornamental shoes, while his clothes have a gold border and are dyed yellow with saffron. A very showy fellow, he makes his public appearance in the company of a train of attendants. In the huge dancing-hall which is crowded with guild-masters, merchants. parasites and gamblers, he sits with his followers on specially provided seats. He is served by a young betel-casket bearer with painted finger-nails, with a garland of thick glass beads around his neck and with conch-shell bangles on his wrist. He is surrounded by five or six armed attendants accustomed to speak freely and bearing a haughty mien. Equally conceited and foolish, he recites verses incorrectly and intrudes upon the conversation of intelligent people sitting by his side, while he makes known the king's confidence in his father. He inwardly enjoys the extravagant praise of his attendants for his knowledge of song, instrumental music and dramaturgy. his charities and his love of hunting. He compliments, without understanding, the performances of the female dancers. 189

In contrast with the life-like description of the country-squire given above is the slightly idealised picture of the life and surroundings of a poet that is given by Rajasekhara 170 -- a nicture which reminds us in some respects of Vatsyavana's nagaraka. The poet, we are told, should be pure in speech, mind, and body. Purity in speech and mind is derived from the sastras, while for ensuring bodily purity the nails of the feet shoul be cut, betel-leaf should be chewed, the body should be anointed a little with unguents, the clothes should be costly but not gaudy, and the head should be decked with flowers. The poet's residence should be swept clean; it should have various sites suited to the needs of the six seasons; it should take away sweat and fatigue; the attached garden-house should have its awning of numerous trees. The house should have a miniature hill for sporting; it should have tanks and ponds; it should have a collection of tame birds and animals comprising peacocks, deer, pigeons, ruddy geese, swans, partridges, herons, ospreys, parrots, and starlings; it should have a shower-house with excellent floor, a creeper-bower as well as swings and hammocks; the poet's male and female servants, his scribe, his friends, and the ladies of his family should have appropriate specified qualifications and should serve him in the specified manner.

## 6. Some Groups and Associations

There are good grounds for believing that a number of groups and associations belonging to towns and villages played an important part in the social life of this age. Giving an instance of the co-operative efforts of villagers, Medhātithi 172 says that the people of one village, afflicted by constant encroachment on their grazing-grounds and their water-reserves by the people of another village, would form a compact for defence of the ancient privileges of the village (praktanigramasthiti), and any one breaking the compact and joining the other party would be liable to the penalty of banishment, or in the alternative, to the milder punishment of a fixed money-fine (six nishkas or four suvarnas) as laid down by Manu. To the above we may add that Medhātithi 173, includes samphas (associations) of the same or different castes among those whose members are liable to a fine for breach of compact under Manu's law. From this it follows that not only village groups, but also associations of single and multiple castes, were engaged in collective enterprises based on mutual compacts recognised by law. The important functions performed by the organised village assemblies in South India in receiving and managing trust-funds will be treated elsewhere. But a few similar examples may be given here. From a Kannada inscription of A.D. 978174 we learn that a trust, then created in favour of an

aimshouse (sattra), was placed under the control of thirty households of the town. Other records speak of the activities of temple committees (goshthi) whose history can be traced back to a few early Sanchi inscriptions 175 and a body now mentioned for the first time, namely, the community of goldsmiths (sauvarnnikamahājana), placed in charge of temple funds. Purchases of house sites on 99 vears' lease by the sauvarnnikamahājanas as well as the goshthis of a certain temple out of the temple funds are commemorated in a series of documents bearing dates between A.D. 865 and 904 and belonging to the region of the Upper Ganga basm. 176 An inscription of A.D. 882-83177 mentions that the management of certain charities. made by a few horse-dealers in Prithudaka (Peheva in Karnal District), was entrusted to the goshthikas. This involved the collection of various self-imposed taxes from the horse-dealers and purchasers as well as their distribution for specified purposes. An association of weavers, entrusted with the management of a temple, is referred to in an inscription of the reign of Uttama-Chola. 178

## 7. Standard of Living

The high standard of living of the people prevailing generally in earlier times seems to have been maintained during the present period. The names of a number of professions mentioned by Medhatithi 179 reveal a state of luxurious living. Such are the professions of a bath-man (snapaka), a toilette-man (prasadhaka), and a professional cook (pāchaka) as well as a maid-m-waiting (sarrandhri). The variety of garments and ornaments current in these times was remarkable. Abhidhānaratnamālā180 gives the synonyms for an upper garment (pravarana) and a woollen blanket (avika) as well as women's bodice (kūrpāsa) and petticoat (chandātaka), while it knows 181 technical terms (kutha, etc.) for blankets thrown over the backs of elephants. Similarly it refers to ear-ornaments (tāṭaṅka), armlet (keuūra), neck-ornament (graiveya), finger-rings, waist-bands, and women's leg ornaments (nupura). In a list of things delightful to the touch found in Upamitibhavaprapañchākathā 182 are included couches (sayana) with soft cotton sheets, seats filled with goose feathers, gowns (britatika) and other soft garments, upper garments (prāvāra), woollen-cloth (? rallikā or rakshikā), silks, home-grown (pattāmsuka) and Chinese (chīnāmsuka), as well as musk, aloes, sandal, and other unguents. Girls before marriage used to wear blue bodices (cholika), while after marriage they tied the knot (nivi) to their garments. 183 Women's golden as well as jewelled girdles (kāfichī and raśanā) and large ear-ornaments (tātanka) are mentioned in verses quoted by Rājasekhara. 184 Ladies of high families habitually delighted in the display of ornaments and the use of various unguents. In Rājaśekhara's elaborate description of the heroine's tollette, arranged by the queen just after her bath, we are told!<sup>10</sup>-that her limbs were anointed with saffron and her eyes with collyrium, her lovely locks well arranged, her hair was decorated with flowers, while her person was adorned with ear-rings, rows of brace-lets, a ruby-encrusted girdle, and emerald-anklets. The same princess, while on the swing, wears a pearl-necklace, bracelets (talaga), a girdle with small bells attached to it, and jewelled anklets. Almost the same ornaments are worn by the heronne in another of Rāja-śekhara's dramas while playing with a ball. <sup>160</sup> The same lady at night-time appears in a robe of Chinese silk with a pearl necklace around her neck, camphor powder on her bosom, and sandal paste thickly applied to her limbs, so that in the admiring sight of the king she looks like a goddess descended from the moon <sup>187</sup>

The little cameos descriptive of the seasons and the nights that we find in Rājašekhara's dramas also reflect the contemporary style of living In a description of the end of the winter and the beginning of the spring season, we are told 188 that the maidens no longer put bees' wax on their lips, they do not anoint their braids of hair with fragrant oil, they do not put on a bodice, and they are indifferent to the use of thick saffron for their mouths, while they again set their hearts on sandal-juice. Again we are told in a description of the evening to that the newelled roof-terraces (manimayayalabhi) and the picture galleries (bhittimweśa) are being opened for pleasure, the couches (paryanka) are being hastily spread out by the attendants, and the maids-in-waiting (sairandhri) are incessantly moving their fingers on the silks. At the rise of the full-moon, we read, 190 aloes are burnt as incense at the pleasure-houses (lilagara), where likewise the lamps are lighted, the festoons of rare pearls are suspended. the charming pleasure-couches (kelisayana) are being prepared, and hundreds of female messengers (duti) are conversing together. Among the delights of summer are mentioned 191 those of rubbing sandal-paste at mid-day, playing in bathing-pools until night-fall, and drinking cool liquor (sura) at evening, as well as listening to the cooling sound of the flute. In a description of a dark night we find 192 that the girls then go out with garlands to seek their lovers after decking their ears with peacock-plumes, their arms with emerald-bracelets, their bosoms with sapphire necklaces and their cheeks with musk. In summer women cooled their bodies with sandal-juice. 193 To the above, may be added the evidence of Upamitibhavaprapanchākathā194 according to which quantities of aloe-wood incense as well as woollen blankets (rallaka-kambala) were used in winter.

The description of the typical poet in Kavyamimāmimā and of the typical country-squire in Kuṭṭanīmatam, to which we have already referred, widely as they differ from each other, illustrates at least the prevailing view of luxury of these classes. It was, however, in the royal palace that pomp and ostentation reached their zenith. Among the luxuries of the palace, we find a plantain-arbour (kadalīgrika) with a raised emerald seat inside, 196 a king's sleeping-chamber with perforated columns and a jewelled quadrangle, 196 and a crystalhouse with picture of a king, queen, jester, betel-box bearer, chow-rie-bearer, dwarf, and monkey painted on the wall. 197 The female personnel of the queen's apartment in Karpūramasijarī consisted of armed groups of five chowrie-bearers, five maids-in-waiting, five betel-box bearers, and five bath-keepers guarding her on the four sides, as well as a group of five overseers with golden staves in their hands. 198

To the above testimony drawn from the indigenous literature we may add that of the contemporary Arab writers who agree in declaring the love of ornament to be characteristic of the Indians According to Sulaimān, Indians, both male and female, decorated themselves with golden bracelets and precious stones. Indians, says Ibn al-Fakih, used to wear ear-rings, and both males and females adorned themselves with golden bracelets. According to Abū Zaid, Indian kings wore necklaces of precious red and green stones mounted on gold, while they held pearls in the greatest esteem. Speaking of the tract from Kambay to Samur (Chaul) Ibn Haukal says that because of the extreme heat the men used fine muslin garments.

## 8. Popular Amusements

The popular amusements of these times were similar to those of the preceding period. It was the fashion for high-born girls to play with balls (kanduka). Especially in the spring season and on the occasion of the Swing Festival, they used to enjoy the swing from trees in a garden. A very spectacular scene was presented by the charchari (musical or daneing) performance. On this occasion maidens, richly adorned with pearls, performed various dances known by appropriate technical terms, and thereafter they sprinkled one another with water from jars sometimes adorned with jewels. Or else, suitably attired and posed, they paraded as savage mountaineers, or even enacted cemetery scenes with offerings of human fiesh in their hands.<sup>200</sup> Dancing for recreation by ladies and dramatic representations in honour of deities are referred to in the inscriptions of the period.<sup>201</sup>

Other amusements described in the literature of this period

remind us of the diversions of the nagaraka described in Vatsyayana's Kāmasūtra. In Rājaśekhara's account of a poet's daily life202 we read that he is to arrange a poetical assembly (kappagoshthi) after his mid-day meal. Elsewhere reference is made to the goshthi of persons in high life, of a queen and of other women.203 Abhidhanaratnamālā gives us technical terms for drinking-parties (apana and pānagoshthī) as well as for drinking in company (sahapīti and sahapānaka),204 Ratirahasya205 tells us how young pleasure-seekers used to meet their mistresses at night in well-lighted and scented houses amid amorous assemblies (narmagoshthi), to the accompaniment of sweet music. According to the same authority208 excursions to gardens (udyānayātrā), excursions for drinking (pānayātrā), and water-sports (jalāvatāra) gave opportunities to unchaste wives to meet their lovers. A vivid description of the spring revels in a capital town, breathing the spirit of a true saturnalia, is found in Upamitibhavaprapañchäkathā.207 Describing the scene at the mythical town of Bhavachakra ('Round of re-birth') the author tells us how the people trooped out of the city into the garden and sported beneath valuka, aśoka, and other trees, while drunken revellers engaged themselves in amorous sports, and gallants took up goblets of scented wines from beliewelled drinking-vessels and placed them to the lips of their mistresses. Amid songs and dances the revellers formed themselves into numerous drinking bouts (apanaka). The climax was reached when the king, mounted on a huge elephant and surrounded by a large retinue, emerged out of the town and joined in the revelry. His appearance was greeted with music from various instruments, sprinkling of sandal and saffron juice, song, dance, laughter, and other exuberant manifestations. The king, having worshipped the goddess Chandika, strangely enough, with libations of wine, formed a drinking party with the assembled people. The end of the revels was marked by tragic scenes. Princess Ratilalitä, wife of the king's brother, being pressed by her intoxicated husband, danced much against her will in the presence of the assembly. This excited the evil passion of the king, who tried to lay violent hands upon her when all the others were stupefied by drink. Escaping from his clutches the princess sought the protection of her husband who challenged the king to a duel. In the resultant melée the king was killed by his brother in single combat.

## 9. Lawful Food and Drink

On the subject of lawful food the Smriti law of this period follows, with some explanations, the traditional lines. Brahma  $Pur\bar{n}_n a^{2co}$  declares a number of herbs and vegetables as well as cereals to be forbidden food. Medhātithi<sup>20nb</sup> lays down at great

length the occasions on which the eating of meat is lawful, and he seeks to define clearly the animals whose meat is or is not lawful food. From this it appears that notwithstanding Manu's general list of prohibited birds and animals, the peacock, the horse, the white ass, the female sparrow, the wild cock and the wild pig counted distinctly as lawful food, while certain kinds of web-footed and fisheating birds were classed optionally as such. Medhātithi again gives<sup>200</sup> the cow, the goat and the deer as instances of animals with one line of teeth which according to the text are fit to be eaten.

As regards the use of intoxicating drinks, we seem to mark in the authorities of our times a distinct tendency towards relaxation of the strict rules of their predecessors in the case of the Kshatriya and Vaisva castes. Both Manu and Yājñavalkva forbid the three upper classes to drink different classes of wines, and impose penances ranging up to death upon those guilty of indulging m the same Medhatithi210 and Viśvarūpa211 understand Manu's text to mean that while the three kinds of surā (viz. those made from rice-flour. molasses, and honey or grapes or madhūka flowers) are forbidden to Brāhmanas, the Kshatriyas and the Vaisyas are permitted to drink the last two kinds. It is the Brahmana drinker of sura alone, explains Medhātithi.212 who is guilty of mortal sin (mahāpātaka), and as such is liable to corporal punishment notwithstanding the injunctions of the Smritis to the contrary. Summing up the settled law (vycvasthā) on the subject. Medhātithi213 observes that while the penance for intentionally drinking wine made from rice-flour is death, that for intentional drinking of other kinds of wine involves performance of only the lunar penance (chandrayana) Among original authorities Aditya Purana213s and Brahma Purana214 include the drinking of wine (madua) among practices to be eschewed by twice-born men in the Kali Age. On the other hand Vishnudharmottara215 mentions ten kinds of wines (including those prepared from madhuka flower, from grape-juice, and from honey) which are forbidden to Brahmanas. but permitted to Kshatrivas and Vaisvas

We have so far dealt with the Smriti rules relating to food and drink. There is every reason to believe that the old Buddhist and Jain canonical laws on this point were still regarded as authoritative during the present period. As an illustration of the continuance of the Jain ban against meat-eating and drinking, we may refer to the long and severe sermons on the evils of both put into the mouths of some observant princes.<sup>216</sup>

The references in the general literature and the historical records enable us to find out how far the above rules were observed in

actual practice. In Rajasekhara's description of the six seasons, partaking of pork along with newly husked rice by the people is said to be common during the cold (hemanta) season, while the essences of deer and quails, as also wine mixed with water, are mentioned among the dainties of the summer season.217 But elsewhere Rājašekhara mentions eating of pork among the practices of uncultured people.218 The literary evidence further shows that both men and women, other than Brähmanas, freely drank wine, According to a verse quoted by Rājaśekhara,219 drinking wine (madhu), after partaking of pepper and betel, was the general practice among Southern (Dramila) ladies, Medhātithi says<sup>220</sup> that while Bhāhmana women did not drink wine at festivals. Kshatriya and other women, to whom drinking was not forbidden, indulged in excessive drinking when they gathered together on festive occasions. In view of these statements it is reasonable to infer that the testimony regarding abstinence from wine by Indians, which is repeated by early Arab authors one after another,221 is a rash generalisation based upon imperfect acquaintance with facts. On the other hand, we may accept the testimony of Mas'udi222 about the eating of rhinoceros's flesh by the Indians to be true.

## 10. Toilette and Personal Hygiene

The high level of personal cleanliness and comfort reached in the preceding age was well maintained during this period. As regards personal hygiene, Agni Purëna, 223 lays down elaborate rules for daily observance of purnication of the body (saucha), cleaning of the teeth with twigs, and bathing by the householder. Bathing, again, is divided into several kinds according to its object by some Smrti authorities 224 The observant Arab writers noticed these habits as distinctive of the Indian people. According to Sulaimān and Ibn al-Fakhi<sup>229</sup> the Indians, unlike the Chinese, cleansed their teeth with tooth-picks and bathed daily before taking meals.

As regards toliette, we have elsewhere noticed how the literature of this period refers to the use of unguents and ornaments of different kinds, especially by high-born ladies. Mention has also been made of the vivid and life-like picture of the dress of coiffure of the country-squire in Kuṭpammatam.<sup>228</sup> We may notice here some further references to personal adornment. Abhidhānaratnamālā knows not only the synonyms for ssffron, sandal, musk, camphor, and aloes, but also the marks (tilaka) made on the oddy with such unguents.<sup>227</sup> The tilaka and similar other decorations made on the cheeks of maidens are referred to in two verses quoted by Rājāsékhara.<sup>228</sup> We get a fairly complete list of unguents used

in different seasons in Kāvyamīmāmsā,229 From this account we learn that sandal, agallochum, saffron and musk were used in the rainy season, saffron with bees-wax was applied to the mouth and fragrant oil to hair in the cold (hemanta) season, crushed saffron was applied by women to their bodies in winter, and camphor powder was used in the summer season. References are also made to the use of other artificial aids to beauty. Thus Abhidhānaratnamālā230 knows technical terms (sthānaka and hastabimba) for a particular method of perfuming the body with unguents as well as those (patravalli) for decorations made on women's bodies by experts on beauty culture. Ratirahasua contains various recipes for removing bad odour from the mouth and other parts of the body, and for beautifying the complexion of men as well as women.231 A satirical account in Upamitibhapaprapañchākathā shows how old men were sometimes not above using these beauty aids. Describing the attempts of old and decrepit men to appear young, the author says that they used hair-dyes of various sorts, frequently cleansed their bodies with various oils, carefully concealed the wrinkles on their cheeks, drank the elixir of life, and constantly applied cosmetics to their persons.232 We may refer, lastly, to Rajasekhara's works to illustrate how different fashions prevailed among ladies in different parts of the country. We learn that Maratha girls specially applied saffron-paste to their cheeks and collyrium to their eyes.233 The chewing of betel-leaf with areca-nut and camphor was the characteristic of the Kerala people.234 The Nepalese women used musk-paste in the summer season.235 In a description of the characteristic dress and toilette of women of different regions, we are told that the women of Bengal (Gauda) painted their bosoms with wet sandal and coloured their bodies like durva grass with aloe, those of Kanauj (Mahodaya) wore large ear-ornaments and necklaces or large pearls dangling down to their navel, those of Malabar (Kerala) had their peculiar style of coiffure and method of tying up their garment-knots, while the men of Malwa (Avanti) followed the style of dress of the inhabitants of the Upper Doah (Panchalas) and their women followed the style of the Southerners. 238 Rajasekhara, with evident partiality for his adopted country, says that fashions of dress and coiffure as well as ornaments of ladies of Kanyakubia were followed by fashionable ladies all over the country.237

## 11. Beliefs and Superstitions

The records of this period point to the continuance of the agelong belief in omens and portents. Basing its account upon the older astrological works, Matsya Purāṇa<sup>238</sup> gives a long and systematic account of omens, classifying them under appropriate heads

and prescribing adequate remedies for averting their evil effects. The same work devotes a separate chapter<sup>239</sup> to rules for propitiation of planets. The extent of popular superstition is illustrated by a passage of Medhatithi.240 Malevolent rites (abhichara), says he. are those causing sudden death by incantations and the like, magicspells are those meant to bring others under control, while sorcery (kritud) produces by means of magical incantations such conditions as insanity and distrust against friends and relations. The abhichāra, Medhātithi adds, is of two kinds, viz. the Vedic which is illustrated by the syena and similar sacrifices, and the non-Vedic which is exemplified by such practices as taking off the dust of one's feet and pricking it with a needle. Repeatedly in the literature of this period we have concrete instances of such superstitions holding high life in their grip. In Upamitibhavaprapañchākathā we are reminded of the steps taken by the ministers to avert the evil eye (durjanachakshurdosha) from affecting a certain king and queen.241 In the same work212 a queen's dream, in the last watch of the night. of a handsome man entering her womb is interpreted by the king as presaging the birth of an excellent son, and the prophecy is fulfilled in due course. In Karpūramanjari we read how the soothsayers prophesied that the heroine's husband would be an emperor, and the queen herself accordingly arranged her marriage with the kıng.243 In Viddhaśālabhañjīkā we find the king using a ghost-trick with success not only against the queen's maid-in-waiting, but against the queen herself 244 After this, it is not surprising that the restoration of the right of a village to make offering of boiled rice to ghosts should be solemnly recorded in an inscription of A.D. 958 belonging to the modern Dharwar District.245 The Arab writer Abū Zaid also refers to the 'most astonishing feats' of the diviners and those who drew omens from the flight of crows in India.246

In conclusion we may refer to a few other beliefs of the people mentioned in the records of this period. The ban against sea-voyage, which is laid down by some older Smṛtitiṣ 247 is reported by Nāradīyamahāpurāma. 248 Suicide was resorted to both as a quasi-religious rite and as a relief against bodily aliments. We have an example 249 from the Kannada country of a loyal subject giving up his head to a goddess on the birth of the king's son in fulfillment of his vow (c. A.D. 991). According to Abū Zaid and Mas'add a body of king's companions, who had shared in taking rice with him at his coronation, would burn themselves to the last man after his death. Again, it appears from Abū Zaid and Ibn Khordādbah that persons on getting old would often commit suicide by drowning or by burning themselves. 250

## 12. Pious and Charitable Works

The Smritt law of this period, following the older tradition, declared the gift of land as the most meratorious or all gifts.261 Again Matsua Purana, which is followed by Linga Purana, describes at great length a set of 16 great gifts (mahādānas) involving the distribution of large quantities of gold to Brahmanas.2.2 The Smriti law of this period also follows the older precedent in enjoining upon all castes (including the Sudras) such pious acts as digging of wells, ponds, and tanks, construction of temples, distribution of food, and laying out of gardens. These are collectively called purta by way of distinction from ishta meaning the performance of Vedic sacrifices.253 The inscriptions and other historical records of this period offer many instances of the observance of these rules Apart from numerous examples of construction of temples and donation of lands to Brahmanas and others, we have several instances of kings performing the ceremonies of tulapurusha and hiranuagarbha which are included in the list of 16 mahadanas mentioned above.2.4 Other records refer to the construction of monasteries and almshouses, digging of wells and similar activities. We have again several instances of gift of land for the encouragement of learning

# 13. General Estimate of Character

From the detailed survey of social conditions, it would not be difficult for the reader to form a general estimate of the character of the people during this period. Nevertheless, a few points which are sure to strike the observant critic may be emphasised. We cannot but condemn the illiberal attitude towards Sudras, and particularly towards the Chandalas and other castes; we must also censure the illiberal treatment of women, and in particular their exclusion from Vedic sacraments and studies and the lowering of their age of mar-On the other hand, we may well admire such features of the Indian character as the love of learning, the spirit of charity and benevolence, and the high standard of fidelity and devotion maintained by the wife. We may conclude with the remarkable tribute paid to the mental as well as physical qualities of Indians by an intelligent Arab observer whose work became, in the words of Ibn Khaldun, 'the prototype of all historians.' "The Hindus," says Mas'ūdī, "are distinct from all other black people in point of intellect, government, philosophy, strength of constitution, and purity of colour."

Of the quotations in Apararka on Yeij I. 131, Sm. C., I. 26, and Samakaraprakäsa, pp 221-26 A connected and complete account of the accremony is given in the late mediaeval Samakararatamadia (394-07) of Goni-

#### SOCIAL CONDITIONS

- natha Dikshita, which also quotes a few other authorities like Śridhara and
- Garga. I. 24. 13-16.
- Quoted in Sm. C, I. 29.
- On Manu, III. 1.
- Ibid, II. 108 and 243 f. 6. Quoted in Samskaraprakasa, 506-07 and Sm C., I. 133-35.
- On Manu, III. 2.
- Quoted in Samskäraprakäša, 507-98.
- On Manu, III. 1.
- 10. There are scattered references in literature, but these are not of much use, 10. naree are scauered references in iterature, but these are not of much use. In the story (Bacu. II. 1-3) the young Bhavisayatta, son of Dhanapatt, a rich and virtuous merchant of Gaspaura, is sent to his preceptor's house (cyficialist), where the local result of the process of the pro
- 12 On Menu, 1A. 062-21.
  31 The Valvya, says Mechitithi (loc cit), shall know in what region and at what season gems, pearls, corals, metals like copper, iron and bronze, woven cloth, perfumes and condiments fetch a higher price than in another. He shall know. Mechatithi continues, what seed is sown thickly and what sparsely, what soil is suited for a particular kind of seed, what harvest is expected from a particular type of soil. He shall also know what commodities (akins from a particular type of soil it seems all also know what commonities (skins and the like) are spoilt if kept for a long time, in what country large supplies of grains are available, at what season barley is profuse, what is the custom of a particular country, by using what fodder and salte cattle are likely to improve and so forth. This implies a thorough knowledge not only of the marketing conditions and other characteristics of various articles but also of much miscellaneous information.

  14 On Manu, IX. 76
- 15 Kutt, 212 16 On Manu, II. 182
- 17 Ibid, III 2.
- 18 Quoted in Samskāraprakāša, 513.
- 19 Quoted in Sm C, L 143.
- 20 Quoted in Samskāraprakāša, 515.
- 21 Manu, II. 159 Introducing the text Medhātithi explains that the author's object is to prohibit excessive chastisement in the form of beating, chiding and the like to which the teacher takes recourse on finding his pupil to be inattentive. Addressing the pupil as his child, the teacher should, accord-ing to Medhātithi, ask him gently to finish his lesson quickly so that he might ing to Medhātithi, ask him gently to finish his lesson quickly so that he might afterwards play with boys of his own age But if the boy still remains in attentive, he should be besten with a bamboo alip as mentioned in the text. Writing elsewhere (on Mens, II. 70) in a humorous vein, Medhātithi observes that the boy, at the time of Vedic study, should wear light dress, because if he were to be clad in woollen clothes he would not feel the strokes of the rope administered by the teacher for inattention and, not feeling the strokes, he would not study in the proper many.
- 22. Manu, III. 156, Yaj, III 230, Varāha Putāna, XIV 5.
- 23 Quoted by Aperarka on Ya1, II, 198
- 24 On Manu, III. 156.
- 25 He who stipulates to teach the Veds, Medhātithi says (loc. cit.), in return for a specific payment is called a bhritachdhɨgöpaka ('teacher for a stipulated fee'). Such form of payment is known among bearers and others. But one fee). Such form or payment is neview among overvre and outers. And out does not become such a teacher, if he teaches a pupil without first making does not become such as teacher, if he teaches a pupil without first making receives the fee afterwards. In fact teaching in return for payment of an unstipulated fee has been actually sanctioned. Similarly one is said to be taught for a stipulated fee if he studies with his teacher after paying the fee himself. But one does not incur blame if, in the absence of any other fee himself. But one does not incur blame if, in the absence of any other

teacher, his father or other guardian has paid the fee and placed him under

- a teacher. 26. On Manu, II. 112.
- 27. Manu, II. 235. 28. On Manu, II. 108, 182, 191
- 20. Ommenting on Mens, II. 108, which requires a student to perform acts of service to his teacher, Medhātithi mentions, as an example of such acts, the fetching of water in jura for the teacher's use. Again while explaining Menu, II. 182, Medhātithi says that the student should do all household work Manu, II. 162, meenatum says that the succent should do an industrial with that is not degrading, but he must not be made to perform such acts as eating remnants of food, other than that of his teacher, and sweeping the floor. Explaining Manu, II. 191, Mechātithi observes that the student should do unasked such acts for his teacher as fetching water in jars and massaging his body when he is fatigued.
  - On Manu, II. 49.
- 31. Kåv. X, p. 53. 32. Süktimuktövali (GOS Ed. 47) of Jalhana, a twelfth century anthology, con-26. Suktowakawan (COS 26. 14) of Januara, a weight century animology, contains verses written by Rajasekhara in praise of five such poetesses, uz flushbaṭṭārikā, Vikaṭanitambā, Viyaṭāhkā, Prabludevi, and Subhadrā 33. In Kāu (Chapa. V, IX, XI) Rājasekhara quotes no less than thrice the views of his wife on difficult questions of rhetoric.
- 34. Upamiti, pp. 354, 433-59, 875-92.
  35. Rājat, V. 28-9; VI. 87.
  36. Et, IV. 60 f.
  37. Et, IV. 180-81.
  38. ARSIE, Ins No. 240 of 1830-31.

- 38. ARSIE, IRS NO. 589 to 2007-2013
  39. On Manu, V. 91.
  40. Matryaparèna, CCXVII. 163 f
  41. On Manu, VIII. 124
  42. Quoted by Vijiānseivara on Yēi, II. 21.
  43. Quoted in Sm. C., I. 30.
- 44. Quoted by Apararka on Ydj, I. 224.
- 46 Manu, III 150-67, Yaj, I 222-24; Varaha Purana, XIV, 4 f, CXC, 83 f.
- Quoted by Apararka on Yāj, III 30. On Yāj, I. 20 The list consists of one who has taken service with a king, one who performs sacrifices for many persons, one who performs sacrifices for a whole village, one who is in the service of a village or town, and lastly, one who does not perform the twilight ceremonies (sendhue) in the morning and in the evening.
- 9. XVI 16 50. Vriddha-Harita, IX. 349-50, Matsya Purana, CCXXVII 115-17; Manu, VIII.
- 350-51.
- 51 On Yaj, III. 222 52. Samskāraprakāša, 513
- Sumskaraprakāta, 513
   Quoted in Sm. C, I. 31.
   Quoted by Aparārka on Yāj, III. 292
   Ibid.
- 55. Cf Hir Gr -sū, I. 12, 18-20, Ap. Dh -sū, II. 3, 6, 9-10
- C. H. G. P. J. L. 12, 12-20, Ap. Dr. -m., II. 3, 8, 9-156. Quoted in Samekdrapyraldás, 225 and Sm. C., I. 137.
   Quoted in Samekdrapyraldás, loc. cit.
   On Manu, VIII. 413-14.
   Ibid, VIII, 415.

- 60. Ibid, III 156
- 90. 1084, 111 120 62. On Manu, VI 97 62. On Manu, VI 97 64. 1bid, X. 127. 64. 1bid, X. 127. 65. 1bid, X. 42. 66. On Ydj, I. 13.

- 67. On Manu, X. 126.
- 68. Ibid, X, 41. 68. Užanas, vv. 31-2; Vaikhānasa-Smārtasūtra, 10 12; Manu, X. 47. etc 70 II. 13-14.

## SOCIAL CONDITIONS

71. Vv. 26-27. 72. Gaut. IV. 17; Manu, K. 27; Yāj, I. 92, etc. 73. Cf. Vish. VII. 3. Yāj, I. 322; Mrichehha, IX: Rājat, V. 180-84; VIII. 23, 83; EI, XV. 130 f. 74. I. 10-11. 75. 151. 10 f.

75. 151. 10 f.

76. On Menu, X. 38.

77. Cf. the quotations in Aparisrks on Y4j, III. 222 (verticus penances prescribed for touching Chapdislas); Medhatithi on Menu. V. 12. (wood and things of for touching Chapdislas); Medhatithi on Menu. V. 12. (wood and things on Menu, X. 31 (vessels other than those of gold and silver in which Chapdislas and Stapsissa have eaten to be thrown away).

78. Vis. the signs of the thunderbolt and the like fixed by the king, or else the constitutions are so or other wearon to be carried on their shoulders (totd. on

executioner's axe or other weapon to be carried on their shoulders (ibid. on

ova. gutovet ny vijasnesvara on Yéj, III. 30 a 81. Quoted by Aparārka on Yéj, I, 193. 82. On Manu, V 133. 83. Quoted by Vijāšnešvara on Yéj, III. 30 84. Quoted by Aparārka on Yéj, loc cit. 85. IX, 359, 363-64

86. Quoted by Apararka, loc. cit.

Quoted by Appairas, 10c. cit.
For Arab accounts of HIED, I 6, 18-17, 78, Hodiwala, p. 19.
Cf. EI, I. 186 f (3 sons of a Bhatta mentioned in list of horse-dealers. Cf.
Ef., II. 161 f (Brähmana Gerga and his descendants served as ministers of
Pala kings Dharmapala and Devapala); EI. V. 122 f (a Brähmana and a Vedio scholar advised king Vijayaditya II in defeating an enemy); El. XIII. 189 (Brahmana Superintendent of buildings praised for fighting an invader) 17 60 f Brāhmana chef minister and minister of peace and war); El, XIII. 389 (two distinguished Brāhmana dendandyskes); El, II. 217 f (Brāhmana rā); dauschiko or king's door-keeper); El, XV. 58 f (s Brāhmana rā); II Nos 31 and 39 (a Brahmana general).

89. Cf. El, I 159 f (son of Kshatrıya mentioned as cultivator of field); El, XIX

58 f (Kshatriya merchant mentioned in record of A.D. 893).

90 It has been inferred (IHQ, VI, IA, 1932, pp. 45-46) from the occurrence of the same name-endings and the same intellary deity in certain ins. from Eastern India that colonies of N\u00e4gara Br\u00e4hmanas were settled in Sylhet (c. A.D. 500), Tippera (c A.D. 780), and Orlsss (c. A.D. 785). But this theory. lacks confirmation

91. Cf. El, XIX. 58 f (individuals of Vanik-varkkata, Lamba-kañchuka and Mathu-C. J. J. A.D., 95 (Indavantus ut vegue-verscept, James-vencenare and manner re-castes mentioned as venders or purchasers of lands, houses and shops in records of A.D. 894, 898 and 389. Disampsia, author of the Bansasystel-kals, belonged to the Dadakeds-Bene case (GOS ed. XX. 9).
 See 14, 1883, 57 fr. Ef., VIII. 372, 27, XVII. 291-2909.
 See 14, 1883, 57 fr. Ef., VIII. 371, 27, XVII. 291-2909.

- minister of peace and war of Gupta Emperor Vainya-gupta); EI, XV 301 f (chieftain Lokanatha described as Karana); Ramacharita, Kaviprasasti v. 3 (poet's father described as foremost of Karanas and as minister of peace and war). For the professional significance, cf. Medinikosha and Varjayanti S.V.
- 94. For the earliest known epigraphical reference to Kāyastha caste, see EI, XVIII. For the earliest known epigraphical reference to Layasana cases, see A., A. vill. 23 (writer of charter of A.D. 871 born in Valabhe-Kayastha vamés). For other early epigraphic and literary references, cf. El, XII. 51 (Gauda-Kayastha family mentioned in record of A.D. 989); Nysys-kandali cf Sridhara, Benares ed. 289 (work written in A.D. 931 at the instance of Pandudisa, headmenares ed. 289 (work written in A.D. 981 at the "separations of Fundulais, head much of Kigyatha lineage). But Kigyatha is the state of a scribe or other official is found even in later records dated A.D. 995 (El. X. 78-78); Trichedidases, II. 10.2. It has been held (IHQ, VI. 66 f and L.XXI. 51) that the Kigyathas of Bengal are descended from Nigara Brähmans who had settled in Eastern India as early as in the sixth century A.D. But thus startling theory, as has been rightly pointed out (HBR, I 589), lacks confirmation.

95. El. XXVI. 200 ff.

- 98. According to Medhātithi (Menu, VIII. 299) Manu's rule, allowing an erring slave, wife or son to be besten with a rope or a split bambob, enjoins a method of correcting them and not the actual beating. Hence, verbal chaptisement, Medhatuth continues, shall be applied to correct them, beating being resorted to only where the fault is serious. 97. For refs cf. ARSIE, Nos. 216-19 of 1925, 94 of 1926, etc. These records are
- of uncertain dates.

98. Upamits, 404-05.

99. On Manu, III 14. In times of difficulty or in the event of not finding a girl of one's own varna, says Medhātithi, girls of two other varnas may be married by a Brāhmana but not a Sūdra gul. We learn from Kar I that Rājašekhara, the Brāhmana guru of the Pratihāra king, married a Chāhamāna princess.

100 I. 24 13-16 101 On Manu, X 6

102 Methickth on Monu, II. 18, and Visvarupa on Yés, III. 254.
103 On Monu, VIII. 366.
104 Methickthi breaks new ground when he says (on Monu, V. 151) that the father can give away the girl only with the mother's consent, for the hus-band and the wife have joint title to all things, and the daughter belongs to both.

- 105 On Manu, IX 88 105 On Manu, IX 106 Ibid, IX 4 107 Ibid, IX, 94. 108 Ibid, IX, 99. 109 Ibid, IX, 99 110. Ibid, IX, 97 111 Ibid, IX, 72 112 Ibid, VIII. 227 113 Ibid, VIII. 227

- 113. I. 65

114 CLIV. 5

- Brahma Purana, quoted by Apararka on Yaz, I 68-69, Medhatithi on Manu,
  - VIII. 225 On Yaj, I. 69
- On Manu, V. 158 118 119
- Ibid, V. 165 Ibid, IX. 59 Ibid, IX. 60 II 328 120 121
- 122

- Damitt, pp 353-64; 389-86; 400 ff, 453 ff, 872-91
   IZSa IÅ, XXXIX, 191 (unscription of the Guhila Chieftam Saktikumāra, dated AD 977, atsting that while the founder of his dynasty was a Biāhmana, his AD 917, stating that waite use touncer of int organsity was a deatmann, ins grandfather, great-grandfather and great-great-grandfather married respec-tively a Rashtraktita, a Hûna and a Châhamâna princess) Răjaischkara's Karyairamaniyari, Act I (the author's wife belonged to Châhamâna lineage, while he hinself was a Brāhmana and juru of the Gurjara Pratikara king Mahendrapāla) 124
  - On Manu, VIII. 359.
- 125 II. 437.
- 126 XIII 29-34. 127. On Manu, VIII. 362-63.

- 128 Rats, XI 31, Upamits, 896. 129 SII, IX, No 77.
- 130. For Arab writers quoted in this chapter reference may be made to HIED, Ferrand and Hodivala
- 131. On Manu, IX. 1. 132. Ibid, I. 32 133 Ibid, IX. 1.
- 134 Respectively on Manu, IV. 25, and on Yan, I. 224 and II. 75 II. 36. 135.
- 136 On Manu, 1X. 77. 137 Ibid, IX. 74. 138 Ibid, IX 95. 139 Yāj, I. 70.

#### SOCIAL CONDITIONS

- Matsya Purdna, CCXXVII 153-55, Menu, VIII. 299-300. On Menu, VIII. 299. On Yēj, I. 80. On Menu, IX. 84.
- 141. 142.
- This contradicts Medhātithi's dictum quoted above denying to the husband dominuon over his wife.
- 145 146.
- 147.
- 147a.
- On Manu, IX. 81. Ibid, IX. 82. Ibid, IX. 76. On Manu, VIII. 28. Aparārka on Yāj, I 87; Medhātithi on Manu, V. 156 HIED, I 11. 148.
- HIED, I. 11.

  \*\*All Complete of saize during this period are a queen of king Yaisa-Amed Edshafter and a queen of his successors Kähennaguta (Rigita, Yill) 185-89), a lady probably early in the reign of the Chola King Parāntaka I (ris No 376 of 1903), a queen of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902) and SII 383 (1).

  \*\*Yellow Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 383 (1).

  \*\*Yellow Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 383 (1).

  \*\*Yellow Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 383 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 383 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 383 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Chola (Irs No. 226 of 1902 and SII 384 (1).

  \*\*Complete State of Sundars Ch
- 151 152.
- 153
- XXII. 122 f), Tumbagi (Buapur District) ins of West Chalukya king Satya-śraya dated A D. 1004 (EI, XVII 8 f), Ins No 149 of 1036-37 belonging to and a dated to the reign of Parantake I; Ins of Rajaraja I, recording transfer of 400 temple women from other temple-establishments in Chola land to the king's own temple at Tanjore (SII, II No 66)
- 154a
- HIED 11 LXX 28 f, CCXXVIII. 144 f. 155 LIXX 28 f. CCXXVIII. 144 f.

  Cf. Abb Zand quoted in Hodevals. 12 (Indian custom of settling prostitutes in inns built for travellers), lim Khordádbah, Ibn al-Fakih, and Ibn Rosteh quoted in Ferand, 28, 63, 73 (Indian custom of regarding prostitution as legal). As an illustration of the kind of service performed by this class of women in the royal household, of Upomiti (p. 388) which states that on the occasion of marriage between prince Nandivardham and princess Kanakamaharit the bridgeroum was bathed by prosultities 156
- 157 Ibid pp 374 ff and 618 ff
- 158 Kutt, vv 256 ff 159 In this passage (vv 106 f) the female messenger sent by Mālatī to her lover
  - in this passage (vv. 106 f) the female messenger sent by Målatt to her lover describes not only her physicael beauty in full detail, but also mentions het thorough knowledge of the works on eroics of authors like Vátsyáyana, Dattaka, Vitayutta, and Ralpaputra, as well as her exceptional skill in the dramatic manuals of Bhasata, Visákhia, and Dantila, in the acience of medicine for tiecs (verhédjayureda), in the art of panning, seving and drawing lines on the person (pairachchhedaveddhap), modelling (pusta), ecoking, playing mulscal instruments, dancing and singing
  - On Manu, IX 2
- 161 Ibid, IX 3 Ibid, VIII 77. Ibid, VIII 68.
- 162
- 163 164
- Matsya P. CCXXVII 150, Medhātīthī on Manu, VIII. 389. Ibīd, VIII 28. Ibīd, X. 188.
  - 165
- 166.
- 101d, A. 188.

  101d A. 188.

  101d al-Fakih (Ferrand, 63) observes with evident exaggeration that in India there are no towns unlike China where there are large towns Sulamān (Ferrand, 63 n) says more cautiously that in India, the greater part of the country is without towns, while in China fortified and large towns are found 167
- ne every part of the country.

  The following translation is based upon the Bengali rendering of Tridiva
  Nath Ray in his work called Kuttanimatam, Calcutta, 1360 BS, pp 12-15

  We have a historical reference to Bhattanutras in ARSIE, No. 281 of 1398-37

  The country is the country in the country in the country in the country is the country in the country in the country in the country is the country in the country in the country in the country in the country is the country in the count 168 169.
- which mentions two groups of them as recipients of a village granted by Rāshtrakūta king Krishna III m A D. 964 170
- 171. 172 compact must be such as is beneficial to the village and so forth, is in con-

```
formity with canon law and custom, and is not harmful to the interests of the city and the kingdom.

On Menu, VIII, 221.

Ef. II, 98, 100, 102.

Ef. II, 98, 100, 102.

Ef. II, 108, 108.

Ef. II, 108

SS.

Ef. I, 108

SS.

Ef. I, 108

SS.

Ef. I, 108

SS.
173
174.
175.
176.
177.
178.
179.
            On Manu, IX. 76, 143.
            II. 321 f.
180.
181.
182.
            Ibid, II 153.
Upamiti, 220.
            Vid. I.
183.
           Kav VI, p. 27.
Kar. II.
Vid II
184.
185
186.
187
            Ibid, III
188.
            Kar. I.
189
            Ibid.
            Ibid, III.
Ibid, IV.
Vid. III.
Ibid, II, IV
190
191.
192.
193.
         Kar. IV.

Ferrand, 63, HED. J. 59.

Ferrand, 63, HED. J. 59.

C. L. Ger. 11. Vol. II. Kåo. XVIII, Upannit. p. 354. On the significance of C. L. Ger. 12. C. L. Ger. 12. C. L. Ger. 13. C. L. Ger. 14. XII. 13. S. J. V. 23.

Kåo, X. p. 52. C. V. d. J. V. Rai, IV. 22.

II. III-15.

II. III-15.

Ibd. XIII. 42.
194.
195.
196
197.
198
199
200.
201
202.
203
204
205.
206.
            Ibid, XIII. 93
            Upamun, 580-603.
Quoted by Aparärka on Yāj. I 176 and in Chandesvara's Grihastharatnākara,
             359.
            339.
On Manu, V 14 ff., 27, 41-2
On Manu, V. 18
Ibud, XI 93-94.
On Ydj, III. 222.
On Manu, IX. 235-36.
Ibid, XI. 146.
208a
 209.
210.
 211.
212.
213.
 213a
            Quoted in Sm. C. I 29.
214.
             Quoted by Apararka p 15, Sm. C. I 12, Par. Madh, I 1 133
            XXII. 83-4.
 215.
            NAU. 33-3.
Upomiti, 603-04; 627-29
Kåo, XVIII, p. 102, 107
Ibid, VIII, p. 39.
Kåo VIII p. 39. cf. also Kåo XVIII, Upamiti, 590 ff
On Manu, IX. 84.
216.
 217
 218.
 219.
 220.
 221.
             For references, cf. Sulaiman (HIED, I 7), Mas'udī (161d, I. 20), Ibn Khordād-
bah (Ferrand, 28) and Ibn Rosteh (Ferrand, 70)
 222
            Ferrand, 105.
223.
            CLV. 1 f; CLVI, 14 f.
Cf Deksha II. 48. Sankha VIII 1-17, and Agns P, CLV. 3-4. For fuller details
225.
             Ferrand, 62 and n.
            With the above we may compare the description in Kutt 149 f. of the dress
and get up of a genuled at the time of entertaining her lover. She abould wear
clothes that are soft, washed, and fungated with incense; she should put on
elegant ornaments, and she should perfume her mouth with a boiled decoction.
226.
```

#### SOCIAL CONDITIONS

For the last-named we have a parallel in the description of the king's bath in Bana's Kādambarī (cf. above, Vol. III, p. 571 n 5). Bānais Kādamberi (cf. al Abb, Ratt II, 586, 588-590. Kāb, XIII. p. 70. Ibid, XVIII. II, 385, 387. XV. 85-92, 94-101. Upamiti, 545. Kār, I. Bālda, X. Kāp, VIII. p. 89. Ibid, III. pp. 8-9. Bālda, X. CCVIII-CCXXXIX.

227. 228.

229. 230.

231 232

233.

234.

235. 236.

237. CCVIII-CCXXXIX 238. 239

XCIII

240. On Manu, IX 290. Upamiti, 158.

241 242.

Ibid, 156. Kar. IV. Vid. III 243. 244

EI, IX. 6 245 246

HIED, I. 10 On Manu, III. 158, 166-67; and Ausanasa, IV, 525-26. 247

248 I 24 13-16.

249

250 251

20—70 Into most west-known names in the list are studepurshed and hirthyse-perbla. The first involves the weighing of the donor on scales against gold which is thereafter distributed among the Brahmanas, while the second in-volves the performance of searments on the donor seated in a golden vessel which is thereafter broken and distributed among the Brahmanas. For the complete just of the mahddatas and summaries of their procedure, see KHDS, II 2 870-77.

252

- Matsya Purana, II 274-89, Linga Purana, II. 28 f. Cf. Atrs, 43-46, Likhita, 6; Yama, 68-70; Agns Purana, CCIX 2-3 (def of 253
- Cl. (417), \$0-20, Libraria, 0, 1 amm, 00-10, 1999 Faveran, 00-12 co. (use white and pirit.) (23 f. (Rāshirakūta Danitiunga performed hirangagerba); El, X 31 (Rāshirakūta Indra III performed tulāpurusha in A.D. 914); El, VII. 36 (Rāshirakūta Govinda IV performed tulāpurusha); El, I 140 f. (wlāpurusha by Chandella king Dhataga). 254

## CHAPTER XIII

# ECONOMIC LIFE

## 1. AGRICULTURE, INDUSTRY, AND TRADE

In the records of the present period we have abundant evidence of that advanced state of agriculture which we have found to be a characteristic of the Gupta and preceding ages. Abhidhanaratnamālā mentions a large variety of cereals and other food-grains with their synonyms. The list comprises śāli rice of three varieties. coarse grain (kodrava), mustard (sarshapa) of two varieties, long pepper or saffron or "Italian millet" (priyamgu), wild sesamum (jartila), wild rice (nipāra), as well as pulses of four different kinds (masūra, kalāva, rallā, and ādhaka). A group of 17 articles (including rice and barley) is included by the Smritis in the category of grain (dhānya), according to Medhātīthi 2 Again, Medhātīthi 1 montions sugar-candy (ikshukhanda) and sugar (śarkarā) along with sweetmeats and milk products as illustrations of the varieties of cooked food. The excellence of Pundra (North Bengal) sugar-cane, which yielded juice even without a pressing instrument in contrast to a variety of sugar-cane (kośakāra) with its mass of flowers, is pointed out in a verse of Kavyamīmānisā.4 Similarly Vishnudharmottara, quoted in Mitramiśra's Paribhāshāprakāśa, gives a list of five kinds of grains (dhānya), viz. barley, wheat, paddy, sesamum, and edible grains of two varieties (kangu or śuāmaka and chīnaka) Among other agricultural products, camphor and aguru are given as examples of costly articles by Medhātithi 6 The gośirska variety of sandalwood is included in a list of specially precious products in Upamitibhavaprapañchākathā 7 Other evidence indicates the knowledge of scientific agriculture. From Abhidhānaratnamālā we learn that soils were classified variously as fertile (urvarā), barren (irina), fallow (khila), desert (maru), and excellent (mritsa or mritsnā), as well as those green with grass (śādvala) or abounding in reeds (nadvala), those which were black or yellow, and those which owed their fertility to rivers or rains 8 Abhidhanaratnamālā further states that different kinds of fields were selected for different classes of crops. It gives9 synonyms for fields producing several varieties of rice (vrīhi, śāli, kodrava and a variety ripening in 60 days), of beans (mudga and māsha), of oil-seeds (sesame and linseed) as well as those producing hemp, barley, and vegetables. Machines (uantra) for crushing big sugar-canes are mentioned in a description

#### ECONOMIC LIFE

of the winter season in Upamntibhavaprapachākātahā. Fields irrigated by Persian wheels (arahafa) and by leather buckets are mentioned in a record of A.D. 946.11 Again, it appears from Medhātithiu quoted above that the Vaisya (the agriculturist par excellence) was expected to know among other things what seed was to be sown thickly and what sparsely, what soil was fitted for a particular kind of seed and what soil was not so fitted, and what harvest was expected from a special variety of seed.

The early Arab writers<sup>11</sup> of the ninth and tenth centuries refer to the fertility of the soil and the rich cultivation, both of grain and fruits, specially in Western India with which they were particularly acquainted. Some cities in Gujarat grew mangoes, cocanuts, lemons, and rice in great quantities, and likewise produced quantities of honey. One such city also grew canes and teak trees, while Malabar produced peoper and bamboo.

One of the oldest Indian industries is the textile. The progress of this industry in the Gupta epoch appears to have been continued during this period. The records of this period<sup>13</sup> mention a great variety and different qualities of textiles such as woolen and hempen yarns, garments made of silk and of Reaku deer's hair, and of sheep's and goat's wool. The professions of the weaver, the tailor, and the dyer (in three different colours, viz. red, blue, and yellow) are mentioned in contemporary literature. <sup>136</sup> Medhātithil<sup>4</sup> says that wives, left unprovided for by their husbands, are to live by such unobjectionable occupations as spinning (kartana) and lace-making (fālikakaraṇa), and widows forced to live by their own labour are to subsist by the same occupations.

The working of metals was pursued with as much success as in the preceding epoch. The list of metals found in contemporary literature14a includes copper, bell-metal (or brass), iron, lead, tin, silver, and gold. Certain centres of metal industry were famous. From the synonyms given in the Abhidhanaratnamala we learn that Surashtra was famous for its bell-metal, while Vanga was wellknown for its tin industry.15 No less than five centres manufacturing swords are mentioned in Agni Purana16 along with the distinctive qualities of their products. These are Khatikhattara and Rishika (unidentified), Sürpäraka (Sopärä), Vanga (East Bengal), and Anga (Monghyr and Bhagalpur Districts). Ibn Haukal<sup>17</sup> mentions the city of Debal in Sindh as famous for the manufacture of swords. Of the metal-work of this period we have extant specimens in some of the older Chola bronzes. Again, the inscriptions of the Great Temple at Tanjore mention the gifts of images, ornaments and vessels of gold, copper, and silver whose recorded weight reaches a very high

figure. A colossal copper water-pot weighing 3083 palas for crowning the copper pinnacle of the same great shrine was presented by Rajarāja I.<sup>18</sup>

The art of the jeweller appears to have maintained its old level. Lists of jewels are preserved in various texts,19 the longest being found in Agni Purana which mentions no less than 33 kinds of gems and analyses the good qualities of diamond, emerald, ruby, pearls, sapphire and vaidurya.20 The Tanjore temple inscriptions to which reference has been made above, distinguish between numerous varieties of diamonds, rubies, and, above all, pearls, and they point out the flaws to be found in these gems.21 The lists of presents recorded in these inscriptions include various kinds of gems and indicate the uses to which they were put in actual practice. The number and weight of the objects, which are always given with scrupulous care, occasionally reach formidable proportions.22 The list of presents given by Rajaraja I, according to one of these records, included quite a few nine-lewelled rings with one diamond, one sapphire, one pearl, one topaz, one cinnamon-stone, one coral, one emerald, one lapislazuli and one ruby set on each.23

On the extent and direction of Indian internal trade the records are almost completely silent.24 Scattered references indicate that India's trade with the outside world was carried on both by land and sea. To the overland routes described above25 we may add one more from India to China through Tibet.25a As regards maritime trade, we know that enterprising Arab merchants from Southern Arabia had built up by this time, across the Indian Ocean, extensive trade relations not only with India, but also with the countries of the Far East as far as China. Of the share of Indians in this trade we have but scanty knowledge. According to Mas'ūdī, ships from India along with those from Basra, Siraf and Oman, from Diawaga and Champa, ascended the Khanfu river to reach Khanfu (=Canton), at a distance of six or seven days' journey from its junction with the sea. Coming to Indian sources we find in Trikandasesha, as explained by the commentator, a list of names (hodg, tarandhu, and vahana) for vessels plying on the high seas.26 More important are the reminiscences of voyages made by daring Indian merchants, apparently to the rich lands of South-East Asia, which are found in the contemporary prose romances.27

It is chiefly from the accounts of the early Arab geographers that we get a list of the principal Indian sea-ports during the present period. On the coast of Sindh, near the mouths of the Sindhu, lay Debal, "a large mart and the port not only of this but also of the neighbouring regions." On the Gujarat coast were Kambay,

#### ECONOMIC LIFE

Thănă, and Sopără, and further south lay Sindân (modern Sanjân, 88 miles north of Bombay), from which was exported pepper. On the Malabar coast lay the important port of Kaulam Malaya (modern Quilon) where the ships sailing from Muscat took in fresh water before crossing the sea of Harkand (Bay of Bengal) for the journey to Kalab-har <sup>28</sup>

Turning next to articles of trade, it will be appropriate to begin with a list of India's exports. As regards agricultural products, Ibn Khordadbah,29 writing towards the end of the ninth century, mentions Indian exports consisting of diverse species of alce-wood, sandalwood, camphor and camphor-water, nutmeg, clovepink, cubele, cocoanut, vegetable stuffs, and textures of velvety cotton. The early Arab writers give us detailed reports of exports from different parts of the country. Thus costus, rattan, camphor-water, indigo, and bamboos were exported from Sindh. It appears that costus from the Himālayas and indigo from Gujarāt, as well as camphor and rattan, probably from Malay and Sumatra, were brought to the ports of Sindh for export. According to Kavuamimamsa pine and deodar trees. grapes, saffron, and jujube were products of Uttarapatha (North-West India).30 while birch-barks are mentioned as products of the Himālavas in a verse quoted in the same work.31 According to Ibn Rosteh, teak was exported from the Rashtrakūta kingdom of Western India where it was extensively grown. The pepper which was exported from Sindan, and the sandals for which Cambay was famous. according to Arab writers, were sent probably from South India noted from early times as the home of these products. Kāvyamīmāmsā mentions among products of Western India (Paschāddesa) varieties of bamboos, palm trees, bdellium, and date trees.32 The characteristic products of Malaya Hill (Western Ghāts below the Kāverī) in South India consisted of sandalwood, pepper, cardamom and various perfume-bearing plants.33 From the extensive reference to the use of sandalwood which is found in the literature of this period we can infer that a large and valuable trade in this article was carried on by South India with the rest of the country. As regards Eastern India, Purvadesa (defined as the land to the east of Banaras) grew, according to Kāvyamīmāmsā, different species of fragrant plants and trees (lavali creeper and granthiparnaka tree) as well as aloes and grapes.34 Again, Kamarupa, according to Abu Zaid,35 produced a variety of aloe-wood called kāmarūbi which was valued sometimes at 200 dināras per maund. It was, he says, of the highest quality, and was so tender as to retain the impression of the seal stamped on it. It was brought all the way from Kamarupa to the temple of the Sun-god at Multan, where the merchants bought it from the priests of the deity. If Abū Zaid's reference to Kāmarūpa is to be

taken as correct, it would point to aloe having been the most valuable article of export from Assam. It should, however, be mentioned that another Arab writer Mas'ūdi, probably with better reason, substitutes Khmer (Cambodia) for Kāmarūpa in the corresponding passage. Of another kingdom called Rahma (or Ruhmi) by the Arabs, we are told that it produced Indian aloe-wood and a remarkably fine variety of cotton fabrics. The textiles of Rahma, according to Ibn Khordádbah, were of velvety cotton, while Sulaimain declared them to be so light and fine that a robe made of that cloth could be passed through a signet ring. If the identification of Rahma with the Pāla kingdom could be accepted as correct, it would follow that cotton textiles of unique fineness were manufactured in Bengal at this period and exported to other lands.<sup>36</sup>

As regards animals and animal products Kāvyamāmāmā includes akins and chowries made of chamārā deer's tail among the products of Uttarēpatha, and musk among those of Pūrvadeisa.<sup>37</sup> In the extreme south the Tāmraparņī river in the Pāṇdya kingdom, at the point of its junction with the sea, was still famous for its pearl fisheries.<sup>38</sup> According to Medhātthi,<sup>39</sup> precious stones and pearls in the South, horses in the West, elephants in the East, as well as saffron, silks, and woollens in Kāshmir were royal monopolies, and private trading in them was punished with confiscation of all the property of the offender. We may refer, lastly, to the testimony of two Arab writers Sulaimān and Mas'ūdi, that horns of rhinoceros were exported from the kingdom of Rahma to China for being made into fashionable and costly girdles.<sup>49</sup> The same writers supply the information that the kingdom of Ruhmi produced "samara" (yaktail) hair from which fly-whisks were made.

As for mineral products, antimony (srotoñjena), rock-salt (sein-dhava), and beryl (vaidŭrya) are mentioned by Rājaśekhara\*1 among the characteristic products of Uttarāpatha. The rock-salt must have come from the famous Salt Range in the Punjāb. As regards precious metals, Sulaimān and Mas'ūdi\*1 heard reports of the existence of gold and silver mines in the kingdom of Gudyra (Gurara-Pratihāra kingdom of Kanauj), while they definitely declared that gold and silver were found in the kingdom of Rahma (Pāla kingdom?) above mentioned. These statements, vague and inconclusive as they are, lack corroboration.

We now turn to the import-trade. The paucity of horses in India has attracted the attention of foreign observers at all times. We have during this period the testimony of Sulaiman and Ibn al-Fakint-2 that the Indians, unlike the Chinese, had few horses. The best breed of horses known to India at this period, as in former times, came

#### ECONOMIC LIFE

from Western and Central Asia. Abhidhanaratnamala mentions as examples of excellent horses those of Persia, Vanāvu, Kāmboja, Bāhlika (Balkh), Sindhu, and the land bordering on the Sindhu.43 Upamitibhavaprapañchākathā singles out Bāhlika, Kāmboja, and Turushka horses as the best.44 Horses are also included among the characteristic animals of North-West India in Kavuamimamsa. We may well believe that an extensive and valuable export trade in horses was carried on with India by the countries on her western frontier. The importation of wine from Kapiśa is hinted at by the synonym Kāpiśāyana given for wines in Abhidhānaratnamālā,45 Ibn Said.46 an Arab writer of later date, mentions the import of dates from Basra into Daybul in Sindh. The phrase chīnāmšuka (Chinese silk), found in the literature of this period as in former times, suggests that this fine stuff was still being brought from China. It is permissible to infer from the stories in the Upamitibhavaprapañchākathat gems came from South-East Asia. Again, if Abu Zaid and Mas'udi are correct in their statements, it would follow that the costly aloe-wood presented to the Sun-god at Multan was imported from distant Cambodia.

## 2. THE ORGANISATION OF INDUSTRY AND TRADE

The guilds and similar associations continued to play an important part as in the previous centuries. We learn from Medhātithi that both industrial and mercantile guilds functioned in his time, for he defines47 the guild (sreni) as consisting of people following common professions, such as tradesmen, artisans, money-lenders, coachdrivers, and so forth. From Medhātithi's illustration of the laws of guilds in the same context we find that they sometimes compounded with the government for payment of a fixed sum in place of the usual share of their profits; in return they took advantage of the Smriti clause guaranteeing the inviolability of their agreement, and cornered the market for their own profit.48 More important than the guild as an example of mercantile organisation was the sampla. In its generic sense samaha is defined by Medhātithi49 as a community of persons following the same pursuit, though belonging to different castes (jāti) and regions (deśa). This is illustrated by the example of samphas of mendicants (bhikshu), of merchants (vanik), and of those versed in the four Vedas. The mercantile samaha, then, unlike the guild, was an association of traders comprising different castes and inhabiting different regions. As Manu's text<sup>50</sup> imposes the penalty of banishment upon those violating the compact made under oath with a samaha, it follows from Medhatithi's interpretation just quoted that the mercantile associations, like the guilds, had the right of making bye-laws that were binding on their members.

Besides the seei and the sampla there were associations of labourers, and doubtless of capitalists as well. Illustrating Manu's law on the subject Medhātithi<sup>61</sup> lays down the rule that among architects, masons, carpenters, and the like the wages shall be distributed on the principle that he who does the most difficult part of the job shall receive more, and he who does the easier part shall get less.

In the inscriptions of this period we have concrete examples, not only of different classes of guilds, but also of their constitution and functions. Among the guilds specially mentioned are those of weavers, potters, gardeners, and artisans. Mention is made of single as well as multiple headmen (mahattaras) who evidently formed (as in the old Smriti law of Yajnavalkya and Narada) the executive of these bodies. The guilds collectively made endowments for pious objects or received them on trust to provide for such objects out of the accruing interest. In either case they arranged for distributing the task among themselves, evidently in accordance with the old Smriti rule giving legal authority to the agreement of guilds.' 2 Sometimes the guilds, no doubt because of their proved honesty. were entrusted with the task of auditing the accounts of temples.53 Finally we have in the inscriptions of South India evidence of the working of two famous trading corporations. The first is the manigramam whose history can be traced from the end of the ninth down to the thirteenth century. It was apparently a non-denominational institution open to Hindus as well as Christian settlers, and its activities were carried on in the coastal as well as in the inland towns of South India. The second is the famous Nanadesa-Tisarvavirattu-Aiññurruvar which was destined to extend its activities to Burma and Sumatra in the eleventh and twelfth centuries. There is reason to believe that it was already established by the time of the early Imperial Cholas, Vijayalaya and Parantaka I.54

While on the subject of guilds and mercantile associations we may notice the important role of the village-assemblies in the public economy of this period. Repeatedly, in the ninth and tenth century inscriptions of South India, we find village-assemblies called subhā and wr receiving deposits of money or gifts of land on trust for pious and charitable purposes. Out of the interest accruing from these sums, or the income derived from the land, they undertook to provide for the objects stipulated by the donor. This implies that like the guilds described above, the village-assemblies often acted as bankers and public trustees. We have even examples of specified markets within various town-limits functioning similarly as bankers for pious and charitable persons. §6

## ECONOMIC LIFE

## 3. INTEREST AND WAGES

The old legal rate of interest, laid down in Vasishtha at 15 p.c. per annum, had ceased to be binding, and the usage had outgrown even the somewhat flexible rules of later Smriti texts. But Medhatithi generally upholds the older law relating to usury against later interpretations. As regards Manu's higher scale of rates (2%, 3%, 4%, and 5% per month) to be paid respectively by Brāhmanas, Kshatriyas, Vaisyas, and Sūdras, Medhātithi says<sup>57</sup> that these alternatives are allowable to a money-lender who cannot maintain his family at the 11% rate, or to one who has only a small capital, or in case of the borrower not being a specially righteous person. To this, however, Medhätithi adds the saving clause that the above rate must not be exceeded by even a half or a quarter. Like the older Smriti writers Medhātithi permits a series of special rates of maximum interest, but unlike them he makes these higher rates dependent upon the fact (or even chance) of the debtor's success with his loan. If the money-lender, he says,68 has been reduced to poverty and the debtor has grown opulent with the wealth earned from the borrowed grain, the interest shall be five times the principal, but otherwise it shall only be four times the same. Even where the creditor, continues Medhatithi.59 has reason to believe that the debtor is about to carry on an extensive business with the capital lent, he may take the maximum rate of 5% irrespective of the debtor's caste and of the articles lent.

The violations of the Smriti law, arising no doubt from the pressmend for capital, were sometimes so frequent as to harden into
regular (if unauthorised) customs. For Medhātithi mentions<sup>50</sup> that
in some countries, grains are lent out during spring and double the
quantity is realised in autumn, and sometimes a mortgaged article
is enjoyed even after the value of the produce so enjoyed is equal
to double the amount of the original debt. Such customs, Medhātithi adds, violate Manu's rules' that the accumulated debt and
interest shall not exceed double the principal, as well as that of
Yājňavalkya<sup>52</sup> limiting the amount of the accumulated interest to
80% of the principal.

The variations in the rate of interest are repeated in the contemporary historical records. In a West India record of A.D. 854, belonging to the reign of the Räshtraktita Amoghavarsha, 63 the donor, endowing a certain sum of money in favour of a monastery, declares that after his death the interest (lo8vi) is to be fixed by competent persons. In the inscriptions of South India<sup>24</sup> we find a bewildering variety in the rate of interest such as 25, 20, 15, 12½ and even 5 per cent per annum.

The Smriti law relating to wages can be gleaned from Medhatithi. 648 The wages which were paid in cash or in kind were fixed by contract according to the nature of the work to be done, the contract sometimes extending over a period of six months or even a year. Wilful breach of the contract rendered the labourer liable to forfeiture of his wages as well as to payment of compensation to his employer. Inscriptions of South India during the sway of the Imperial Cholas give us lists of wages of different classes of skilled as well as unskilled labourers employed in the temples. These are specified in terms of the daily supply of paddy and the yearly allowance of coins, in the yearly supply of paddy, and so forth. 65

# 4. INFLUENCE OF CANON LAW UPON ECONOMIC DEVELOPMENT

The old Smriti attitude, viewing the pursuit of agriculture, industry, and trade with high disfavour, is continued in the present period. This general standpoint is reflected in a passage of Medhatithi66 where he takes the original text to mean, not that the Vaisva shall be made, against his will, to perform the occupations of agriculture, money-lending, trade, and cattle-breeding, but that the king shall punish any other man who does this work except in times of distress. Coming to particular industries. Medhatithi67 regards handicrafts as very low occupations, and he illustrates them by the examples of cooks and weavers Again, with reference to Manu's text including the execution of great mechanical works among minor sins (upapātakas), Medhātithies gives as illustrations the construction of bridges and of embankments for regulating water-flow. Medhatithi's view of the relative status of different occupations is similar to that of Manu. 69 For he says 70 that among the Vaisva's occupations agriculture is the worst for a Brahmana, then comes trade, and next the tending of cattle and so forth,

## 5. GENERAL ECONOMIC CONDITION

The above survey provides broad hints of the general economic condition of the people during the present age. That the state of agriculture, industry, and trade in these times was at least as advanced as in the preceding centuries is borne out, as shown above, by the joint evidence of general literature, historical records, and foreign writings. It is worth remarking that those parts of the country like Sindh and Gujaršt, which came specially under the observation of the Arab visitors, are specially moted for their fertility and good cultivation. The variety and excellence of Indian textiles and metal-work, and above all of Indian jewellery, are

#### ECONOMIC LIFE

attested to by literary as well as epigraphic evidence. The sea and land routes of Indian teachers visiting China, Central Asia, and Tibet, as well as South-East Asia, were no doubt followed by the Indian merchants as well, reminiscences of whose unrecorded adventures have been partially preserved in the form of stories in the contemporary Jain prose romances. The daring and enterprise as well as the profit-motive of the merchants, of which we get such vivid accounts in the Jain stories, no doubt more than compensated for the discouragement held out by the traditional Smriti law. About the condition of the people, it is possible to form a general opinion. The quantity and richness of the presents in gold, silver, and jewels offered by Rajaraja I to the Tanjore temple, and the fabulous wealth of Indian temples described by Muslim writers, specially in connection with Sultan Mahmud's invasions, illustrate the high prosperity not only of the Imperial courts but also of the great shrines of this period Some of the Imperial capitals must have attained considerable magnitude In the reign of Rajaraja I the city of Tanjore, according to two contemporary inscriptions,71 contained at least 25 streets, bazaars and quarters 72 That the high level of prosperity was a fairly general one, at least in some regions, may be proved not only from the broad descriptions of the standard of living given above, but also from subsidiary evidence recorded in literature.

```
Abh Rat, II 425-29
On Manu, VIII. 320.
Ibid, VIII 328 f
Kāv, XII.
Paribhāshāprakāša. 115
On Mau*ı, VIII. 321.
Upamiti, 420.
Abh Rat, II 3-6
Ibid, II. 7-9
Upamiti 585
 3
10. Upamiti, 585
17.
      HIED, I 37
```

Agail Partins, CU-XLVI. 11.
For a convenient summary with full references, see SII. II Introd. 18-17 and r. For a convenient summary with full references, see SII. II Introd. 18-17 and r. Introduced (SII. II No. 85) gold necklaces, armiets, bracelets, arm-rings etc. set with rubies, meralds, diamonds, supphires, pearls, methyst and crystals, sandalwood costed with plates of gold and set with various kinds of jewels and so forth. The stitle of Rajasia is queens included (bids.) No. 34, 46, 51) ornaments on which

Cf. SII, II. Nos. 1, 2, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 42-44, 46-52, 55, 56, 79-81, 84, 91, Abh. Rat , II. 20-1; Adıtya Purana (quoted in Paribhashaprakasa, 115). Upamiti,

Aoni Purana, CCXLVI, 1 f.

were strung pearls, coral, lapis lazull, and sapphire. Ornaments sets with pearls of three varieties, coral, lapis lazull, and so forth were presented (bb,  $\Re o$  6) by Rêjarêja F2 elder sister. Presents given by Rêjarêja F3 engene comprised (bbd,  $\Re o$  8) golden ornaments set with pearls, diamonds, crystals and so forth. The temple manager donated to the skrue of Genapati at the same temple a comprised pearls of the skrue of Genapati at the same temple a comprised to the skrue of Genapati at the same temple as The temple manager donated to the shrine of Ganapati at the same temple a magnificent ring made of gold and set with eight rubbes, two crystals, 14 damonds, and 119 pearls (bidd, No 89). Among presents made to the temple a private donor in Rajarsia 1s reagn were included (bidd, No. 79) golden ear-trings set with pearls, pearl-transmits, set with pearls, and so forth. In a list of treasures belonging to the same temple are metuded (bidd, No. 59) a diadem containing more then \$42 karsāys of gold, ten damond crystals, 46 corals, and no less than 1325 pearls as well as nine golden gridles adorned with crystals, pearls, and coral. Another last of treasures belonging to the same temple dated in the reagn of Rajarsia in Induced (bidd, No. 3) ascered gridles and bracelets of gold set with pearls, a sacred crown of gold set with diamonds, crystals, and pearls, a sacred garland of gold set with crystals and pearls, and a sacred outer parasol of gold set with crystals and pearls. And of the sacred girdles contained more than 1500 pearls each, while the outer parasol contain-

ed 1372 pearls

SII, II. No. 93.

Cf. however, the story in Kåv. III, describing the sale of a pearl, found in S India at Kanauj

S India at Kanau, Vol II, pp. 606, 613, 617 ff, 844. 25.

25a Cf. Ya'kūbi's list of products imported into India (Ferrand, 50-52) Trikāndašesha, I, 19 6.

Bhav. III-VI; Upomiti, 880-904, 996-1002
For references, see HED, L. 15, 37, 441, Ferrand. 32, 38-40. 55, 57, 64, 95
On the above see also Hobson-Jobson s.v. Cambay, Deul-Sind, Quilon, Saint-

29 30

John's, Sopara and Tana. Ferrand, 31 Kav XVII. 94 Ibid, XIV. 81 Ibid, XVII. 94. 31. 32 Abh Rain II. 388; Kar, I; Kāv. XIV, XVII, Bâla. 670 Kāv XVII. 93

33. 34 35. Ferrand, 88.

Ramha identified with Pala kingdom of Bengal (HBR, I. 122) but Ferrand (29 and 43 n) identifies it with Pegu and Coedes (Histoire Accessed des Etats Hindousses d'Extrême-Orient 135) with Lower Burma Probably the Arab accounts have jumbled together the records of the two kingdoms of Bengal

and Lower Burms
Kāv, XVII 93
Cf. Kāv. V XIV; Bāla, 671, Kar III On Manu, VIII, 399

These girdles were prized so highly by Chinese royalty and grandees that they sometimes fetched 2000 or even 4000 dindras each (Ferrand, 44, 105) To the above we may add the curious statement of Ibn al-Fakih (Ferrand, 57), that

perfumed rats were exported from Sindh to Zābag Kāv , XVII. 94. 41 41a. Ferrand, 43, 104 42 Ferrand, 62 and n.

43. II. 284. Upamiti, 474 II 174 44 45

46 Ferrand, 48 n 47 On Manu, VIII 41.

On Mens, VIII 41.

Certain principal tradement, says Medhātithi (loc. cit), offer to the king his Certain principal tradement, says Medhātithi (loc. cit), offer to the king his trade, let the tax the latter of th

49 On Manu, VIII, 219.

#### ECONOMIC LIFE

- 50. VIII. 219.
- On Manu, VIII. 211. 51.
- Cf. El. I. 159; VI 166; XIII. 192; XXIV. 333; SII. III. No. 91. Cf. Ins. of reign of Uttamachola SII, III. No. 124 (local merchants join with village-assembly as well as temple-officers in making up accounts of gifts of

- village-assembly as well as temple-officers in making up accounts of gifts of gold to a temple).

  5 On Manigramam see EI, IV, 248 and ARSIE, 1926-27, pp. 93-94 giving a number of references. On Nānidesia Tšalayāyiratiu Aififurruvar see K. A. Nilakanta of references. On Nānidesia Tšalayāyiratiu Aififurruvar see K. A. Nilakanta 155. Cf. ARSIE, 469-70 of 1825-28-31, 182-20 and the references of the control of t
- and non-Branmanical council (nagarattar). On Manu, VIII. 151. On Manu, VIII. 142. Ibid, VIII. 152. Ibid, VIII. 3.
- 58 59.
- 60.
- 61
- 62 63
- 1045, VIII. 5. Manu, VIII. 151 743, III. 37 14, XIII. 134 E.J. IX. 89; XI. 228 XXI. 109, XXVI. 234; SII, XII Nos. 75, 87, 90, III. Nos. 94, 103, 105, 106, 109, 128, II Nos. 6, 8, 24, 25, 26, 28, 35, 37.
- On Manu, VIII 215. For a list of wages mentioned in Tanjore Temple Inscriptions, see SII, II Introd. p 18 Also see Altekar, AR, 395-398, for some culculations of equivalents of salaries and wages figuring in Karnātak and South Induan Inscriptions of this period
  On Manu, VIII 410
  Ibid, X 99.
  Ibid, XI 64
- 67
- 68.
- 69 X 80 f.
- Manu, X 85. SII II Nos 94-95 70 71
- For the list see SII, II Introd. 12.

## CHAPTER XIV

# COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

## I. THE SAILENDRA EMPIRE

The outstanding fact in the history of South-East Asia in the eighth century A D. is the rise of a great empire which comprised Sumatra, Java, Malay Peninsula, and most of the islands of the Indian archipelago. The rulers of this empire belonged to the Sailendra dynasty. They put an end to the supremacy of Srt-Vijaya in Malay Peninsula, and occupied a large part, if not the whole, of it by the end of the eighth century A D. Some time before A D. 778 they had conquered Western and Central Java. It is generally held that they were originally rulers of Srt-Vijaya (Palembang in Sumatra) and extended their authority gradually over Java and Malay Peninsula; but this view rests upon a very slender basis. It is equally likely that the Sailendras first rose to power either in Java or in Malay Peninsula.

We do not possess sufficient data to reconstruct an outline of the history of the Sailendras. The names of a few early kings flourishing in the eighth century A.D may be traced in contemporary epigraphic records One of them is probably Rājādhirāja Vishņu. Another, king Dharapindra, is described as "the ornament of the Sailendra dynasty who has conquered kings in all directions, and who has crushed the most powerful hero of the enemy." Another, king Saṅgrāmadhanañjaya, is also mentioned in a record of the last-mentioned king, but the relation between the two is not specified

The Nālandā Charter of the reign of Devapāla, mentioned above,2 refers to three generations of Sailendra kings. It first mentions the great king of Yava-būmī. His proper name is not mentioned, but we are told that it meant 'tormentor of brave foes'. The original Sanskrit expression 'vira-vair-inathana' immediately recalls the epithet 'vair-var-vira-vimardana' appled to the Sailendra king Dharanīndra mentioned above, and the two may be regarded as identical. The son and successor of Dharanindra is named Samarāgravīra. This king married Tārā, daughter of a king whose name has been read both as Varma-setu and Dharma-setu. The former reading seems preferable. Those who adopt the latter reading sugest his identification with the Emperor Dharmapāla of Bengal.

#### COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

The son of Samarāgravīra and Tārā was Bālaputradeva, who is called king of Suvarṇadvīpa, a term which denotes in a general way the whole of Malay Peninsula and Malay Archipelago.

More definite information is, however, available in respect of the extent of the empire and its wealth and grandeur. This is mainly derived from the accounts of various Arab writers in the ninth and tenth centuries A.D. They refer to the country as Zābag or Zābaj and call its king Mahārāja. According to Ibn Khordādbah (A.D. 844-848) the daily revenue of the king amounted to two hundred mans of gold. Sulaimān (A.D. 851) says that Kalah-bar (i.e. the country round the Isthmus of Kra in the Malay Peninsula) is a part of the empire of Zābag. Ibn al-Fakih (A.D. 902) adds that there is no country in the south after Zābag and its king is very rich. Ibn Rosteh (A.D. 903) remarks about the great king of Zābag that 'he is not regarded as the greatest among the kings of India, because he dwells in the islands.' But he adds: "No other king is richer or more powerful than he and none has more revenue."

Abū Zaid Ḥasan (A.D. 916) gives a more detailed account of the kingdom of Zābag. "The area of the kingdom," says he, "is about 900 (square) parsangs (1 parsang = 3 miles). The king is also overlord of a large number of islands extending over a length of 1,000 parsangs or more. Among the kingdoms over which he rules are the island called Sribuza (Srī Vijaya) with an area of about 400 (square) parsangs, the island called Rāmī with an area of about 800 (square) parsangs, and the maritime country of Kalah with an area of 80 (square) parsangs."

Mas'adı (A.D. 943) also gives a long and interesting account of Zābag which, he says, separates India from China and is comprised within the former country. About the extent and wealth of Zābag he remarks: "In the bay of Champā is the empire of Mahārāja, the king of the islands, who rules over an empire without limit and has innumerable troops. Even the most rapid vessels could not complete in two years a tour round the isles which are under his possession. The territories of this king produce all sorts of spices and aromatics, and no other sovereign of the world gets as much wealth from the soil".

Al-Birūni (A.D. 1030) tells us that "the eastern islands in this ocean, which are nearer to China than to India, are the islands of the Zābaj, called by the Hindus, Suvarņa-dvīpa, i.e. the gold islands on because you obtain much gold as deposit if you wash only a little of the earth of that country." This common geographical name Suvarņa-dvīpa, roughly denoting the Sailendra Empire, perhaps owes its origin to that great historical fact.

These accounts of the Arab writers, to which others may be added, leave no doubt that the Sallendra empire was extensive and powerful and comprised a large part of the Malay Peninsula and Malay Archipelago collectively known as Suvarna-dvipa. There are also good grounds to believe that the Sailendras exercised supremacy over Kambuja till Jaya-varman II freed his country early in the ninth century A.D. It is also likely that the frequent Javanese naval raids on Annam (Champā) and Tonkin, to which reference will be made later, were really carried out by the Sailendras who then occupied Java. Thus the Sailendras were the leading naval power in the East, and their influence was felt on the eastern coast of Indo-China as far as the border of the Chinese empire.

This naval supremacy enabled the Sailendras to control the sea-borne trade between China and the Western countries. Mas'ūdi observes that formerly there was direct voyage between China and ports like Sīrāf and Oman, but in his time the port of Kalah served as the meeting place for the mercantile navies of the two countries. As noted above, Kalah was in Malay Peninsula within the dominions of Zābag. Abū Zaid Ḥasan also informs us that "the town of Kalah is the most important commercial centre for trade in aloe, camphor, sandalwood, ivory, tin, ebony, spices, and various other articles." He adds that there was a regular maritime intercourse between this port and Oman.

The control over the vast maritime trade of those days explains the fabulous wealth of the Mahārāja of Zābag referred to by most of the Arab writers. Several of them record a curious story which is narrated by Abū Zaid Ḥasan as follows: "There is one very extraordinary custom in Zābag. The palace of the king is connected with the sea by a shallow lake. Into this, the king throws every morning a brick made of solid gold. These bricks are covered by water during tide, but are visible during ebb. When the king dies, all these bricks are collected, counted, and weighed, and these are entered in official records. The gold is then distributed among the members of the royal family, generals, and royal slaves according to their rank, and the remannt is distributed among the poor."

The Chinese annals contain frequent references to a kingdom called San-fo-tsi which undoubtedly stands for the Sailendra empire It sent embassies to China in A D. 904 or 905, 960, 961, 962, 971, 972, 974, 975, 980 and 983.

The trade relations with China were also revived in the tenth century. A regular shipping house was opened at Canton in A.D. 971 and two more at a later period, which were frequented by merchants from San-fo-isi and other places in the East Indies.

#### COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

We further learn from Chinese sources that towards the close of the tenth century A.D. there were bitter hostilities between San-fo-tsi and Java. About A.D. 990 Java invaded San-fo-tsi and at first obtained some success. San-fo-tsi sought the protection of China, for she was reduced to such a state that her envoys could not voyage safely from China back to their country. But in A.D. 1003 San-fo-tsi recovered sufficient strength to send an embassy to China without any hindrance from Java. Three years later Java was completely crushed, as we shall see later, and the Sailendras were no longer threatened by that power.

The foundation of the Sailendra empire was an epoch-making event. For the first time in its history Malayasia, or the greater part of it, achieved a political unity under an empire, and a common geographical name Suvarpa-dvipa was applied to it. It will appear from what has been said above that the power of the Sailendras reached its zenith in the latter half of the eighth century A.D. In the ninth century both Kambuja and Java threw off their yoke as will be described later. Nevertheless the Chinese and the Arab accounts clearly show that the Sailendra empire continued to be a powerful and extensive one throughout the ninth and tenth centuries A D.

The Sailendras introduced in Java a new type of Indian alphabet which differed considerably from the current one locally evolved from an older form of Indian alphabet. Another significant fact about this time is the adoption of a new name, Kalinga, for Malayasıa, at least by foreigners. These seem to indicate that the Sailendras were fresh arrivals from India, but there is no positive evidence in support of this view. There is, however, no doubt that they had a close and intimate connection with India. The Sailendra rulers were devoted followers of the Mahāyāna form of Buddhism and they evidently derived it from Bengal. The Sailendra emperor, Dharanindra-varman, who ruled in A.D. 782, had as his guru or preceptor an inhabitant of Gauda (a part of Bengal) named Kumaraghosha. About the middle of the ninth century A.D. king Balaputradeva of the Sailendra dynasty, mentioned above, built a monastery at Nalanda, and requested the Pala emperor Devapaladeva of Bengal3 to grant five villages for its upkeep. Devapala complied with the request, and this fact is recorded in his copper-plate grant which also gives a short account of Balaputradeva. Similarly the Sailendras had intimate connections with the Chola rulers of South India in the eleventh century A.D. as will be described later.

The Sailendras introduced a new type of culture, the most prominent memorials of which are the splendid monuments in Java

such as Barabudur which still excites the wonder and admiration of the world.

## II. KAMBILIA

## 1. Java-varman II and III

The mighty and extensive kingdom founded by the family of Bhava-varman was split up into a number of states in the eighth century A.D. Two of these are referred to by the Chinese as 'Kambuja of the land' and 'Kambuja of the water.' The exact limits of these two kingdoms are not easy to determine. In all probability the former denoted the territory, full of hills and valleys, to the north of Cambodia proper, including a large part of Laos and touching the Chinese province of Tonkin and the Thai kingdom of Yunnan. This kingdom, which extended along the middle course of the Mekong, sent an embassy to China in A.D. 717, but five years later sent an army to help an Annamese chief who had revolted against China. But friendly relations with China were restored, and in 771 the king visited the Imperial court The last embassy was sent to China in A.D. 780.

The 'Kambuja of the water', or Kambuja proper, comprised the lower valley of the Mekong river. A number of kingdoms flourished in this region in the eighth century, and inscriptions refer to three of them with capitals respectively at Sambhupura, Vyādhapura, and Aninditapura. The first of these is represented by modern Sambor on the Mekong. Vyādhapura was situated most probably at the foot of the hill called Ba Phnom, and possibly this kingdom represented ancient Fu-nan. The site of Aninditapura is probably to be looked for in the region east of Angkor on the northern side of the Great Lake. No detailed account of any of these kingdoms is known, though inscriptions have preserved the names of a number of kings. It is interesting to note that the rulers of Aninditapura regarded themselves as descendants of Kaundinya, the reputed founder of the Hindu kingdom of Fu-nan, and Somā, the local Nāga princess married by him

The political disintegration of Kambuja in the eighth century A.D. made it an easy victim of the neighbouring powers King Sanjaya of Java (A.D. 732) conquered the country, and possibly the Sailendra Emperors of Java, Sumatra, and Malay Peninsula also exercised supremacy over it in the latter part of the eighth century A.D.

But Kambuja threw off the foreign yoke and rose to prominence early in the ninth century A.D. under its famous king Jaya-varman II.

## COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

This king spent his early years in Java, in what capacity we do not know. But he came to Kambuja and became its king in A.D. 802. He moved from one capital to another till he fixed it on the top of the hill called Mahendraparvata (Phnom Kulen, to the north-west of Angkor Thom). There he invited a Brāhmaṇa named Hiracyadāma from Janapada (probably in India) to perform some Tāntrik rites, so that Kambujadeša might no longer be dependent on Java but have a paramount ruler of its own. Hirayadāma instituted the cult of Devarāja, and initiated Sivakaivalya, the royal guru (preceptor), into the rituals of this worship. Jaya-varman II took a vow to employ the family of Sivakaivalya and none else to celebrate the worship of Devarāja. The king then returned to his old capital city of Hariharālaya (Lolei, 13 miles to the south-east of Angkor) and reigned there till his death.

This short account of king Jaya-varman II is derived from a long record incised in A.D. 1052 by a descendant of Sivakaivalya, whose family had filled the post of Royal Priest from the reign of Jaya-varman II till that time,—a period of 250 years. It is a long record of 340 lines containing 130 verses in Sanskrit and 146 lines of prose text in the native Khmer language. It describes in detail the Täntrik rites performed by Hiranyadāma and proves the great hold of Indian culture in these distant colonies.

Although we do not possess any record of the time of Javavarman II, we may form a fair idea of his life and reign from scattered notices in later inscriptions and literary traditions. It is obvious that he did not ascend the throne of Kambuja by hereditary right, though it is very likely that he was remotely related to some royal families of Kambuja. Why he went to Java and how he became the ruler of Kambuja remain unknown, but there is no doubt that he freed the country from foreign voke. The most interesting thing in his early career is the frequent change of capitals, no less than five of which are mentioned in the record referred to above Although the sites of all these capitals cannot be definitely determined, it appears that Jaya-varman fixed his first capital-Indrapura-not far from the ancient royal seat of Sambhupura, and that he was a native of this region. Then we find a gradual change of the royal seat towards the west, first towards Angkor, then further west towards Battambang, and lastly back again to Angkor. It is generally held that these changes were either due to royal caprices or inspired by a desire to find a suitable site for the capital of the newly founded kingdom. But it is equally likely that the changes indicate troubles which forced the king to take refuge in different parts of the country at different times. Or it may be that it took

him many years to establish his supremacy over the country as a whole, and the different capitals merely indicate the different stages of political consolidation from the east to the west; ultimately, when the whole country had been subdued, he fixed his capital finally at Hariharilaya in the central part of the kingdom

It is stated in an inscription of Hari-varman, king of Champā, dated A.D. 817, that his army ravaged Kambuja and advanced up to the very heart of the kingdom. It is not unlikely that this forced Jaya-varman II to leave the eastern and central part of the kingdom and betake himself to the western region.

On the whole, although we do not know of many specific events in the reign of Jaya-varman II, there is no doubt that he played an important part in the history of Kambuja. After a century of political disintegration and foreign conquest he restored the freedom and unity of the kingdom of Kambuja, and gave it a stability which put it on the road to a splendid and glorious career for many centuries. Posterity remembered him as one of the greatest kings, and most flattering references are made to him in inscriptions centuries after his death. Even now the Kambuja tradition represents him as a divine hero, the son of Indra. The sacred sword of Kambuja, which is still used by its kings at the ceremony of coronation and is jealously guarded by priests who claim descent from the old Brāhmanas, is believed to be a relic of Java-varman II, who remains the national hero and a great landmark in Kambuja history. Popular tradition also ascribes to him most of the grand monuments in ancient Kambuja, but we cannot definitely associate any of the existing buildings with his name. The cult of Devaraja instituted by him, which continued to be the state religion for many centuries, was a form of Tantrik Saivism. He died in A.D. 854 and received the name of Paramesvara after his death. Henceforth it became a fashion to give such posthumous names to the kings, and these were usually formed by adding the word loka or pada to a divine name (Brahma, Vishnu, Siva, Indra, etc.). All these go to prove the thorough-going influence of Indian culture on Kambuia.

Jaya-varman II was succeeded by his son Jaya-varman III who ruled from A.D. 854 to 877. Except his inordinate passion for elephant-hunting, we do not know anything about him. With him ends the direct line of Jaya-varman II. According to a Chinese chronicler, who visited his kingdom in A.D. 852, it included the whole of Laos in the north and almost touched the frontier of Yunnan. How much of it was acquired by him or by his father, it is difficult to say. But it is fairly certain that under Jaya-varman II and his son the kingdom of Kambuja had grown into a powerful empire.

#### COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

The Arab writers give us a glimpse of the history and culture of Kambuja of this period. Ya'kūbī (c. A.D. 875) describes the Khmer kingdom as vast and powerful, the king of which receives homage of other kings. Ibn Rosteh (A.D. 903) says that "there are eighty judges in the Khmer country. Even if a son of the king appears before them they would judge equitably and treat him as an ordinary complainant." Several Arab writers bestow hip praise on the Khmers for their abstinence from drinking and debauchery in general. Ibn Khordādbah (A.D. 844-848) says: "The kings and peoples of India abstain from drinking wine but they do not consider adultery as an illicit act, with the sole exception of the Khmer king who forbids both drinking and adultery." This is repeated by several other Arab writers. It is interesting to note that in the passage quoted above, Khmer is included in India.

## 2. Dunasty of Indra-varman

King Indra-varman, who succeeded Jaya-varman III and founded a new royal line, was but very remotely related to the latter. His queen Indradevi was connected with the royal families of the three kingdoms of Sambhupura, Anınditapura, and Vyādhapura mentioned above. The mother of Indradevi, named Rājendradevi, was descended from a royal family founded by Agastya, a Brāmman from Aryadesa (i.e. India). These facts, interesting in themselves, and inducating the importance of both Indra-varman and his queen, do not show that they had any hereditary right of succession. It is probable that Indra-varman was the ruler of one of the vassal states in Kambuja, and had somehow managed to secure the throne. The respectful terms in which the inscriptions of the new family refer to Jaya-varman II and III preclude the idea of any open rebellion by Indra-varman.

But the change in the royal family did not affect in any way either the extent of the kingdom or its political importance. On the other hand Indra-varman claims in his record that his commands were respectfully obeyed by the rulers of China, Champā, and Yava-dvīpa. Such specific claims cannot be dismissed as mere figments of imagination. As we have seen above, Kambuja was made to suffer a great deal by both Champā and Java (Yava-dvīpa) towards the close of the eighth and the beginning of the ninth century A.D. It is very likely that she turned against her old enemies and scored some success. There are also good grounds to believe, as we shall see later, that Indra-varman extended his sway over the province of Yunnan, and it is evidently in this region that he came into conflict with China.

Indra-varman was a great builder, and the extant monuments of his reign belong to an intermediate stage between the Primitive and Classical art of Kambuja. His inscriptions refer in detail to his building activities. We are told that he excavated a big tank called Indra-tajāka, constructed a sinhāsana (royal throne) according to his own design, the vehicle called Indra-yāna, Indra-vimānaka, and Indra-prāsādaka (probably two palaces), all made of gold, built verious temples and installed images therein.

Indra-varman died after a reign of twelve years (877-889) and to honour in the history of Kambuja. He founded a new capital city which was at first called Kambupuri and later Yaśodhara-pura. For a long time this city was believed to be the same as Angkor Thom whose magnificent ruins still excite the admiration of the world. But it is now generally held that the new capital was situated on the top of the hill called Phnom Bakhen, but it extended beyond the hill and included a large part of the present site of Angkor Thom This region remained the centre of Kambuja power and culture till their decline and downfall.

Yaso-varman has left quite a large number of inscriptions, which throw interesting light not only on his life and reign, but on the new type of civilisation, associated with Angkor, which was largely his own creation, and whose glory and splendour form the most brilliant chapter in the history of Kambuja.

Yaso-varman is credited with numerous military campaigns, including a naval expedition, and is said to have reinstated vanquished kings and married their daughters. But no specific details are stated. There is, however, no doubt that he ruled over a vast empire. On the north it included Yunnan and reached the frontier of the then kingdom of China. On the west it was bounded by the mountains forming the watershed between the rivers Menam and Salween. The eastern and southern boundaries were formed respectively by the kingdom of Champā and the sea

Yaśo-varman was not only a great patron of art and literature but was himself a great scholar. He was fond of Śāstrus and Kāvyas and is said to have composed a commentary on Patańjail's Mahā-bhāshya. He was liberal in his religious views, and though a devoted follower of Śaivism, patronised Buddhism generously. He founded numerous āśramas or abodes of religious communities, and made elaborate regulations for them, many copies of which, engraved on stone, still exist and mark the spots where these sacred hermitages stood. These and numerous other records of the time

## COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

indicate a happy, prosperous and peaceful kingdom ruled over by an able and wise monarch who took all possible measures to ensure the welfare of the kingdom in all its aspects, political, economic, religious, and social. Even making due allowances for the usual exaggerations of court-poets, we must regard Yaśo-varman as a brave general and an ideal king who excelled both in the arts of peace and war. There was undoubtedly some basis and justification for the statement in these records that the glory of Yaśo-varman was sung, even after his death, by the people "in their games, on their beds, and in their travels." It reminds us of a similar verse in praise of Dharmapāla\* with whom Yaśo-varman may be aptly compared.

Yaśo-varman died about A.D. 900 and was succeeded by his two sons, Harsha-varman I and Iśana-varman II. But the latter was overthrown some time before A.D. 928 by Jaya-varman IV, the husband of a sister of Yaśo-varman. The usurper removed the capital as well as the tutelary deity Devarāja to Koh Ker (Chok Gargyar), situated in a wild barren country about 50 miles to the north-east of Angkor. The only known important event in the reign of Jaya-varman IV is his successful fight with Champā, whose ruler he is said to have crushed.

Jaya-varman IV was succeeded by his son Harsha-varman II in A.D. 941 or 942. Next came Rājendra-varman, the son of another sister of Yaśo-varman. It is likely that there were struggles for succession to the throne in which Rājendra-varman came out victorious. He ascended the throne in A.D. 944 and removed the capital back again to Yaśodhara-pura which had been deserted for a long time. Rājendra-varman has left a large number of long records, which credit him with victorious campaigns in all directions. But the only specific event that we know of is his successful invasion of Champā in the course of which he advanced as far as the Khan-hoa province and desecrated the Po Nagar temple.

Rājendra-varman died in A.D. 968 and was succeeded by his son Jaya-varman V. Although Saivism remained the official religion, the king was an ardent champion of Buddhism, and issued regulations and instructions for the propagation of that faith. He was also a great builder and led a successful invasion against Champā. He died in A.D. 1001 and with him ended the direct line of Indravarman.

#### 3. General Review

The two centuries that intervened between the accession of Jaya-varman II and the death of Jaya-varman V were marked by a

rapid growth of the Kambuja empire, and constitute an important chapter in the history of Indian cultural and colonial expansion in Indo-China. In order to understand this properly we must take a bird's-eye view of the general political condition of Indo-China in the tenth century A.D.

The Chinese annals give a broad and comprehensive survey of the political geography of Indo-China about the year A.D. 980 when the Song dynasty began its rule in China. The whole of Tonkin, with the two districts in Annam immediately adjoining to the south, constituted the Chinese province of Ngan-nan; but it became an independent state under an Annamese chief in A.D. 988, and its name changed to Dai-co-viet. To the north and north-west was the independent Hinduised Thai principality of Nan-Chao or Mithilārāshira (North Yunnan) that had thrown off the Chinese yoke about A.D. 730. To the south and west of these two lay the well-known kingdoms of Champā, Kambuja, and Ramañāadeśa (Lower Burma). The central region of the Peninsula, surrounded by these states, was peopled by the Thais who had imbibed the rudiments of Hindu civilisation and set up a number of principalities which bore Hindu or Hinduised names.

The extension of the political supremacy of Kambuja beyond its northern boundary can be definitely traced as far back as A.D 882 when the kingdom of Alāvi-rāshtra, comprising the southern part of Yunnan, formed a part of the Kambuja empire according to a Chinese chronicler who visited these regions in that year. In the light of this we cannot dismiss, as fanciful, the claim of Indra-varman that his commands were obeyed by the king of China, and of Yasovarman that his empire reached up to the frontier of China Possibly they conquered Mithilā-rūshtra or North Yunnan, and thus reached the very border of what then formed the kingdom of China. Many local chronicles have preserved reminiscences of the Kambuja rule along the valley of the Upper Mekong as far north as Yunnan.

The Kambuja kingdom also expanded along the valley of the Mean river in the west. Lavapuri, which comprised the territory extending from the Gulf of Siam in the south as far as Kampheng Phet on the north, formed an integral part of the Kambuja kingdom, which also exercised political authority over the numerous petty states in the northern part of Siam (or Thailand). The northernmost of these bore the very significant name Khmera-räshtra or the kingdom of the Khmers (the people of Kambuja), and touched the Kambuja kingdom of Alāvi-rāshtra mentioned above.

To the south of Siam, the part of Malay Peninsula lying to the north of the Isthmus of Kra belonged to Kambuja The rest of the

#### COLONIAL AND CHILTURAL EXPANSION

Malay Peninsula belonged to the Sailendras who also ruled over Java and Sumatra. Indra-varman's claim of supremacy over Java may refer to a successful contest with the Sailendras, though nothing is definitely known.

As regards the kingdom of Champā, references have been made to frequent fights between it and Kambuja almost throughout the ninth and tenth centuries A.D. There seems to be no doubt that Kambuja gained the upper hand in these struggles at least in the tenth century A.D.

It is thus apparent that under the two powerful dynasties founded by Jaya-varman II and Indra-varman, Kambuja had emerged from comparative obscurity into the most powerful kingdom in Indo-China. Its power and magnificence impressed the Arab travellers, and one of them Ibn al-Fakih (A.D. 902) describes the Khmer kingdom as having an extent of four months' march.

## III. CHAMPĀ

## 1. The Dynasty of Panduranga (c. A.D. 757-860)

On the death of Rudra-varman II<sup>6</sup> the throne of Champā was occupied by Pṛithivīndra-varman (A.D. 757). We learn from epigraphic records that 'he enjoyed the land by having conquered all his enemies by his own power", and that he destroyed all the thieves. This indicates a period of internecine war and anarchy in Champā. The express statement in the same record that he enjoyed the whole of Champā shows that he succeeded in consolidating the entire country under his authority.

Prithivindra-varman was succeeded by his nephew (sister's son) Satya-varman in or some time before A.D. 774. During his reign the coast of Champā suffered a great deal from the raids of sea-men from Java, referred to as "vicious cannibals coming by means of ships." Whether these were pirates or regular mariners it is difficult to say. But they wrought great havoc. There was a sacred temple in Champā, founded, according to popular tradition, by king Vichitra-sagara "in the year 5911 of the Dvāpara yuga." In A.D. 774 the Javanese raiders burnt this temple and carried away the image, viz. a Mukhalinga of Siva. Satya-varman inflicted a crushing defeat upon them in a naval engagement, but could not recover the image as it had been destroyed. He, however, installed a new image and hence came to be regarded as the second Vichitrasagara or an incarnation of that king.

Satya-varman was succeeded by his younger brother Indravarman. There was another Javanese raid in A.D. 787 causing the

destruction of another famous shrine containing an image "established there for many thousands of years." Indra-varman re-installed
the deity under the name of Indra-bhadreśvara. This Indian custom
of associating the name of the king with that of the divine image set
up by him was very often followed in Champā. Indra-varman himself installed two other images called after him Indra-bhogeśvara
and Indra-parameśvara, and endowed many religious establishments.
Indra-varman is said to have fought with many enemies and ruled
over the whole of Champā. He renewed diplomatic relations with
China, and sent presents of rhinoceros and buffaloes to the emperor
in A.D. 793.

Hari-varman, the husband of Indra-varman's sister, next ascended the throne (c. A.D. 801). In one of his records, dated A.D. 817. he claims to have defeated the Chinese. According to Chinese history a king of Champa conquered the two Chinese districts of Hoan and Ai in January, A.D. 803, and renewed the expedition in A.D. 809; but the Chinese governor forced him to retreat by inflicting a crushing defeat upon him. Most likely this occurred in the reign of Hari-varman and forms the basis of his claim for victory over the Chinese. One of his generals led a victorious expedition against Kambuja. He seems to have advanced into the heart of the country and ravaged its towns. Its probable effect upon Kambuja has been discussed before in connection with the history of Jayavarman II.6 The successful aggressive policy of Hari-varman against his two very powerful rivals undoubtedly gave him justification for assuming the proud title of "Rājādhırāja Śrī Champāpura-Parameśvara" (king of kings, Lord of Champa)

Hari-varman was succeeded by his son Vikrānta-varman III (c. A.D. 820-860). He was the governor of Pāņduranga during his father's reign. Since all the inscriptions of this dynasty have been found in this southern region, it has been suggested that it was probably the original seat of the royal family and the main stronghold of the rulers of this dynasty. But they ruled over the whole kingdom and had their official capital in the city of Champā. Vikrānta-varman III died without issue, and with him ended the dynasty which is usually referred to as the dynasty of Pāņduraṅga

# The Bhrigu Dynasty (c. A.D. 860-985)

The first notable king of the new dynasty that ruled Champā for more than a century was Indra-varman II. The epigraphic records give him a mythical pedigree reaching back to God Siva. But although his father and grandfather are referred to as kings, it is explicitly stated in more than one inscription that Indra-varman

## COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

gained the kingdom of Champā "by the special merit of his austerities, and by virtue of his pure intelligence, not from his grand-father or father." Most likely the immediate ancestors of Indravarman were mere local rulers, and he made himself master of the whole kingdom by his own prowess. His original name was "Sri Lakshmindra Bhomišvara Grāmasvāmin," and after he became king of Champā he assumed the title "Srī Jaya Indra-varman Mahārājā." The epigraphic records refer to his family as Bhrigu dynasty, presumably because, according to the mythological account of the origin of the family, Bhrigu was sent to Champā by Mahādeva himself.

Not much is known about Indra-varman II except his religious endowments. In spite of his faith in Saivism the king had evident leanings towards Buddhism, for he erected a Buddhist temple and a monastery. He must have enjoyed a long and peaceful reign (c. AD. 860-895); and he sent an embassy to China in AD. 877.

Jayasimha-varman (c. A.D. 896-905), who succeeded Indravarman II, was probably related to him, but nothing is definitely known. The epigraphic records give us a long list of his pious donations. Reference is frequently made to the wealth and splendour of Indrapura which was probably the real capital of this dynasty. though Champa was still officially recognised as such. The king is said to have spread his power to other lands, though no specific event is recorded except that he sent a diplomatic mission to Java, This was renewed by Bhadra-varman III (c. A.D. 905-910), who succeeded the son of Javasimha-varman. The epigraphic records refer repeatedly to his victories over enemies and also to the multitude of royal ambassadors coming to his court from different countries. One of his ministers is expressly credited with sufficient linguistic talents to understand thoroughly the messages sent by kings from different countries All these indicate that Champa was now recognised abroad as an important and powerful kingdom and the country played its part in international politics.

Bhadra-varman's son and successor Indra-varman III was a distinguished scholar. We are told in one of his records that he mastered the different systems of philosophy (shaf-tarka) including Mimārinsā, as well as Buddhist philosophy, the grammar of Pāṇini together with its commentary Kāšikā, and the Uttura-kalpa of the Saivites. But the king could not pursue his studies in peace. The king of Kambuja, probaby Rājendra-varman, invaded his dominions, advanced far into the interior, and even carried away a golden image of the deity which the king had installed in a temple at Poinage of the deity which the king had installed in a temple at Po-

Nagar. The invasion had no permanent result, but the kingdom of Champā suffered a great deal.

The kings of Champā had stopped their customary embassies and presents to China during the troublesome period following the overthrow of the Tang Dynasty. Indra-varman resumed the practice and sent an embassy to China with various presents in A.D. 951. Seven more embassies were sent by him during the period between A.D. 958 and 971.

## 3. The Annamese Invasions

Indra-varman III enjoyed a long reign of about 60 years from about A.D. 911 to 971. He was succeeded by Prarameśvara-varman who sent no less than six embassies to China, between A.D. 972 and 979. As noted above, an Annamese chief had founded an independent kingdom immediately to the north of Champa in A.D. 968. This ruler, named Dinh Bo Linh, died in AD, 979. A rival Annamese chief, who was defeated by him and had taken refuge in Champa, now planned to seize the throne of Annam with the aid of Paramesvara-varman. The latter led in person a naval expedition against the capital city of Tonkin and reached within a few miles of it. But a storm destroyed the whole fleet with the exception of the royal vessel, and though Paramesvara-varman returned safely to his kingdom, the whole expedition had a tragic end (AD, 979) The newly elected Annamese Emperor Le Hoan sent an ambassador to Paramesvara-varman, but the latter imprisoned him against the diplomatic conventions of all ages and countries. In order to avenge this grave humiliation, Le Hoan personally led an expedition against Champa Parameśvara-varman was defeated and killed at the first encounter, and although Indra-varman IV was hastily proclaimed king in Champa he could not save the situation. Le Hoan ravaged the capital city and occupied a large part of the kingdom. Then, after making arrangements for its administration. he returned (A.D 982) with an immense booty, about 100 ladies of the royal harem of Champa, and an Indian Bhikshu (monk).

Indra-varman IV, who had taken refuge in the southern part of his kingdom, now sent a Brähman envoy to the Chinese court, complaining against the Annamese occupation of Champā, but received no help from that quarter. Shortly after, internal dissensions among the Annamese chefs enabled one of them, Lu'u-Ky-Tong, to seize the throne of Champā, and Le Hoan was unable to dislodge him. After the death of Indra-varman IV he was officially preclaimed king of Champā. But soon a national here appeared, who freed the country from foreign yoke. He ascended the throne in

#### COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

A.D. 989 under the name of Vijaya \$ri Hari-varman (II) at Vijaya, in Binh-Dinh, but later removed to the old capital at Indrapura.

Le Hoan now again ravaged the borderlands of Champa. Harivarman sent an embassy with rich presents to the Chinese Emperor who commanded Le Hoan to keep within his own territory. Harivarman also conciliated the Annamese king by refusing assistance to a rebel Annamese chief. Le Hoan appreciated this act and in return stopped his incursions and released a number of Cham prisoners (A.D. 992). During the same year Hari-varman was gratified beyond measure by receiving a rich present from the Chinese Emperor consisting of magnificent horses, standards, and other equipments of war. Hari-varman wrote back to the emperor that thanks to the imperial favour his kingdom was again enjoying peace, and his neighbours no longer entertained any desire of ruining him. It is evident, however, that the imperial favour emboldened the Cham king to ravage the Annamese territory to the north. although outwardly he was on friendly terms and sent diplomatic missions to Le Hoan. This undercurrent of hostility between Champa and her northern neighbour continued during the next half a century and ultimately proved her ruin. For the time being, however, things went on well, though Hari-varman's successor, called in Chinese chronicles Yan Pu Ku Vijaya Śrī, who ascended the throne some time before A.D. 999, transferred the capital permanently to Vijava, far to the south, as a precautionary measure.

## IV. JAVA

## 1. The Kingdom of Mataram

A powerful kingdom was founded in Central Java by king Sannāha in the first half of the eighth century A.D. Sanjava, the successor of Sannaha, is known to have been ruling in A.D. 732. He is described in the Changal Inscription as "conqueror of the countries of neighouring kings"; and a literary work, composed much later, gives details of his conquests which included Sumatra, Kambuja, and probably also Malay Peninsula. It is difficult to say how far this later tradition can be regarded as historical. But Saniava was undoubtedly a great hero as his name figures prominently even in later epigraphic records. Some scholars have even gone so far as to regard him as the founder of the Sailendra Dynasty mentioned above; but this view rests upon very slender foundations. There are, however, good grounds to believe that Sanjaya was the founder of the kingdom of Mataram which, after a career of glory in the early period, again flourished in the sixteenth century as an important principality under a Muslim Sultan. The old capital of this

kingdom was situated probably at or near Prambanan in Central Java which is famous for its big temples,

Shortly after the death of Sañiava, if not during his reign, the Sailendras conquered Central Java, probably during the period A.D. 742-755. The successors of Sanjava were forced to shift their headquarters about 150 miles to the east, and they ruled in Eastern Java for nearly a century. But they recovered their old capital about the middle of the ninth century A.D., evidently after the Sailendras had voluntarily left or were overthrown by them. A passage in a Chinese history describes Java as a powerful state at this period, and its supremacy was acknowledged by twenty-eight small states on all sides. Although epigraphic records give the names of a number of kings belonging to this dynasty, we know hardly anything about them till we come to Balitung. Besides his proper name Balitung which was Indonesian, he assumed different coronation names such as Uttungadeva, Iśvara-Keśavotsavatunga, Iśvara-Keśava-Samarottunga, and Dharmodaya Mahāśambhu. His dominions certainly included both Eastern and Western Java, and his known regnal years are A.D. 898 and 910. It has been suggested that Balitung was originally a ruler of Eastern Java, and by marrying a princess of Mataram, became also ruler of that kingdom in Central Java. This, as well as the view that the famous temple of Lara Jongrang was the burial temple of Balitung, can only be regarded as probable hypotheses.

Balitung or Dharmodaya Mahāšambhu was succeeded by Dakshottama in or shortly before A.D. 915. He occupied a high office during the reign of his predecessor, and probably belonged to the royal family. He certainly ruled over both Central and Eastern Java, and so probably did his two successors Tulodong and Wawa. But the kingdom of Matarām came to an end during the latter's reign, about A.D. 928. Wawa was thus the last of a long line of kings who ruled in Java for two centuries, and for the first time, in recorded history, politically united Eastern and Central Java.

A stone inscription at Dinaya, to the north of Malang, refers to king Devasimha, his son Gajayāna, and the latter's daughter Uttejanā. Her son was the king who issued the inscription to commemorate the consecration of a stone image of Agastya in A.D. 760 with elaborate rituals performed by priests versed in Vedic lore. Whether the kings mentioned in this record belonged to the family of Sañjaya, or were independent of it, it is difficult to say.

# 2. End of Hindu Civilisation in Central Java

Petty dynasties were thus probably ruling in Java even during the period when the greater part, even if not the whole, of Central

and Eastern Java was included in the kingdom of Mataram, which had its headquarters in Central Java, except for the brief interlude of Sailendra supremacy. But with the death of Wawa and the end of the old royal dynasty, the centre of political authority definitely shifted to Eastern Java, and what is even more striking, there was a complete collapse of culture and civilisation in Central Java. It is difficult to account for this dual change, and various theories have been put forward to explain it. According to one view, the governor of the eastern province revolted against the central authority and perpetrated massacres and ravages in Central Java on a large scale. But this can hardly account for the complete extinction of a flourishing culture, and the theory is belied by the fact that the large number of monuments in Central Java bear no signs of wilful destruction. Another theory attributes the wholesale desertion of Central Java to some natural phenomenon or visitation, like the eruption of a volcano or a violent epidemic which superstitious people might have interpreted as a sign of divine displeasure. But there are facts to prove that the migration of the people or the obliteration of culture in Java was not so sudden as the above theory would imply. According to a third view the rulers of Eastern Java deliberately laid waste the whole of Central Java in pursuance of what is now known as a 'scorched earth policy' against a possible invasion by the Sailendras. It is, however, difficult to believe that such wholesale destruction would be undertaken merely at the apprehension of an invasion.

It seems more probable that ever since the king of Mataram was forced to shift his capital to the east on account of the conquest of Central Java by the Sailendras, the centre of politics and culture was transferred to that region, and remained there, even though a vain attempt was made, after about a century, to revive the old glory of Central Java by transferring the capital back again to that region. This view is supported by the fact that even during the century that followed this formal re-transfer of capital, most of the inscriptions, so far discovered, belong to Eastern Java. Slowly but steadily the political and cultural life continued to flow towards the east, and gradually Central Java lost its political importance as well as cultural pre-eminence. This might have been obscured from the ordinary view by the glamour of the court-life, but the process of change was nevertheless a reality. Some unknown factors, such as a violent volcanic eruption, epidemic, or ravages by the Sailendras, might have hastened the progress of the decay which was in any case rendered inevitable by the original transfer of capital in the middle of the eighth century A.D.

But whatever may be the reasons, there is no dispute about the stark fact that Hindu culture and civilisation loct it shold on Central Java about the middle of the tenth century A.D., and we have here a repetition of what took place in Western Java five hundred years earlier. Since the eleventh century A.D., Esstern Java remained, for another period of five hundred years, as the only stronghold of Hindu culture and civilsation in Java.

## 3. Eastern Java-Dynasty of Sindok

Sindok, the first ruler in Eastern Java, was regarded as a famous king by posterity, and relationship with him was claimed, even if no direct descent was traced, by many kings for centuries. Yet Sindok appears to have been intimately connected with the old royal family, and occupied such high offices of state under his two predecessors as are only held by an heir-apparent to the throne. Probably he was not the son of Wawa, but belonged to a different family, and hence, though he succeeded to the throne in the natural course, he was regarded as the founder of a long line of Javanese kings. It has been suggested that he married the daughter of king Wawa and acquired the throne by the right of his wife. But this as well as the suggestion that he was a grandson of Daksha is highly problematical.

Sindok ascended the throne in c. A.D. 929 and assumed the name \$ri Iŝian-Vikrama Dharmottungadeva at the time of his coronation. Nearly twenty inscriptions of his reign have been discovered so far, but they do not record any specific events of his reign. To judge from the findspots of these inscriptions the kingdom of Sindok comprised merely the valley of the Brantas river, but it possibly extended far beyond this area.

The last known date of Sindok is A.D. 947. He was succeeded by his daughter Śrī Iśānatuṅgavijayā, who ruled as queen and was married to Śrī Lokapāla. She was succeeded by her son Śrī Makuṭavaṅśa-vardhana, who is said to have belonged to the family of Suŋdok and owed the throne to this kung and not to the family of his own father Lokapāla. It is not likely, therefore, that Lokapāla ever ruled as king, though we possess three records issued by a king bearing this name.

King Makutavanisa-vardhana had a daughter, Mahendradattā, also known as Gunaprıya-dharmapatni, who was married to Udayana. The princess, with her husband, ruled over the Island of Ball without any royal title. The fact that her name precedes that of her husband in contemporary records proves that she ruled in her own

right as the daughter of the king of Java. Incidentally it proves that the king of Java had established his suzerainty over Bali.

No other important event in the reign of Makuţavanisa-vardhana is known. Nor do we know anything definite about the succession to the throne. It is known from a later record that king Dharmavanisa ruled in Eastern Java towards the close of the tenth century A.D., but we do not know whether he was the immediate successor of Makuṭavanisa-vardhana or, even, if he belonged to the same royal family. It has been suggested that he belonged to a different family but married the daughter of Makuṭavanisa-vardhana.

The two most important events in the reign of Dharmavanisa are renewal of diplomatic relations with China and the struggle with the Sailendras. The two are probably not altogether unconnected, and show an aggressive or imperial policy on the part of Java which had probably begun earlier as evidenced by the conquest of Bali.

In A.D. 992 a Javanese envoy visited the Chinese court. He represented, with the assistance of an interpreter, that a great Chinese merchant, who owned many vessels, had come several times to Java, and he availed himself of the merchant's guidance to come to the Imperial Court. This shows that Java had not been in touch with China for a long period.

The Javanese envoy to China reported "that his country was in enmity with San-fo-tsi and that they were always fighting with each other" We learn from an envoy of San-fo-tsi that he left the Chinese court in A.D. 990, but on reaching Canton learnt that his country had been invaded by Java. So he rested there for about a year and proceeded to Champā with his navy in the spring of A.D. 992. But as he did not receive any good news there he returned to China and requested the emperor to issue a decree making San-fo-tsi a protectorate of China.

As noted above, San-fo-tsi undoubtedly refers to the Sailendras left Java, the animosity between the two continued and broke out into open hostilities in or some time before A.D. 990. In that year Java took the offensive, invaded the kingdom of the Sailendras, and reduced them to such straits that they had to seek the protection of China. It is very likely that Java also sent envoys to China as a counterpoise to this move on the part of her rival. But though Java had achieved great success in the beginning, it was short-lived. In A.D. 1003 San-fo-tsi recovered sufficient strength to send an embassy to China without any hindrance from Java. It is evident that the Sailendra without any hindrance from Java. It is evident that the Sailendra

king had succeeded in his resistance and hurled back the invaders from his country.

In spite of this sct-back, king Dharmavania enhanced the glory and prestige of Java in Indonesia. Unfortunately, the origin and incidents of his struggle with the Sailendras are not known, but it may not be unconnected with the tragic end of the Javanese king less than four years later. We learn from a record of his successor and son-in-law Airlangga that in A.D. 1006 Java was destroyed by a great catastrophe (pralaya) which overwhelmed it like the sea. "Then the flourishing capital city," so runs the record, "which was hitherto a seat of joy and merriment, was reduced to ashes, and the great king met his end in the year 292 (= A.D. 1007)."

It is held by some that the above passage refers to a natural calamity like a volcanic eruption. But this is hardly borne out by the detailed story of Airlangga's flight, his fugitive life, and the recovery of the kingdom after arduous fight with various enemies. There can be hardly any doubt that the calamity was caused by a hostile attack. It is natural to infer that the enemies who destroyed the political life of Java were either the Sailendras or some powers backed by them. But there is no evidence in support of it, and the absence of any reference to the Sailendras in the detailed account of the subsequent struggles of Airlangga makes it very unlikely But whoever might have been the enemy, his triumph was complete King Dharmavamás died and his kingdom perished with him in A.D. 1007. The story of its recovery by Airlangga will be narrated in the next volume.

### V. BURMA

The Hinduised Pyu kingdom,' with its capital at \$rikshetra (Prome), was the most powerful kingdom in Burma during the period under review. According to Chinese accounts it included nearly the whole of the country, except the Mon kingdom in the coastal regions of Lower Burma, and probably also Arakan. For we are told that the Pyu kingdom touched Kambuja on the east and India on the west, extended up to the sea on the south and adjoined Dväravati on the south-west (evidently a mistake for south-east, if it refers to the well-known Hindu kingdom in Siam). It is said to have been 500 miles from east to west and 700 to 800 miles from north to south. It extended up to the Thai kingdom of Yunnan in the north and claimed supremacy over 18 subject kingdoms. The Chinese account also gives us a list of eight or nine garrison towns and of the 32 most important among the 298 tribes or settlements. The capital citty, 27 miles in circumference, was surrounded by a wall

faced with glazed bricks, and this was protected by a most whose banks were also faced with brick. The city had twelve gates with pagodas at the four corners. It contained several thousands of families, and over a hundred Buddhist monasteries, with courts and rooms all decked with gold and silver.

The detailed account of the Pyus, particularly their sincere devotion to Buddhism, social customs, trade and currency, arts, crafts and ornaments, and high proficiency in music proves that they had attained a high degree of civilisation and had imbibed a large measure of Hindu culture. The rise of the powerful Thai kingdom in Yunnan, known as Nan-chao or Mithila-rashtra, about A.D. 730 has been noted above.6 The frontier between this kingdom and that of the Pvus on the west followed roughly the Sino-Burmese frontier of to-day. Nan-chao rapidly grew powerful, and its king Ko-lo-fong inflicted a defeat upon the Chinese in A.D. 754. He next turned his attention to his western neighbour and invaded his kingdom. The Pvu king submitted and henceforth Upper Burma was dominated by the Thais. When at the end of the eighth century the grandson of Ko-lo-fong acknowledged the suzerainty of China and sent embassies to the Imperial Court, the Pyu king also followed suit. Two more embassies were sent to China in A.D 802 and 807 The former was led by the king's brother (or son) Sunandana, governor of the city of Śri (perhaps Bhamo or Tagaung), who took some court musicians as a present to the Chinese emperor.

The peace with Nan-chao, however, did not last long. In A.D. 832 the ruler of Nan-chao invaded the Pvu kingdom, plundered the capital city, and took more than 3000 persons as prisoners. This was a severe blow to the Pvu power and marks the beginning of its decline. But it did not bring about a sudden end to the Pyu kingdom or its culture, as some scholars hold. For we find that even in A.D. 862 an embassy from this kingdom visited China. But little is known of its history after the ninth century A.D. It is probable that the Mons in the south grew powerful and conquered the southern part of the Pvu kingdom, forcing the Pvus to remove their capital further north to Pagan on the Irawadi. Soon a new tribe, the Mrammas (Burmans), came into prominence in this region. Pressed by the Mons from the south and the Mrammas from the north the Pyus gradually lost their power and were ultimately absorbed by their two powerful neighbours. From the eleventh century A.D. the Mrammas ruled as the dominant power in Burma with Pagan as their capital.

# VI. CIVILISATION IN THE HINDU COLONIES IN SOUTH-EAST ASIA

The Hindu culture in all its aspects permeated the life of the people in these colonies to an extent which it is difficult to convey fully within the short scope of this chapter. We shall therefore confine ourselves to the delineation of a few prominent characteristics under the broad heads of society, religion, art, and literature.

# 1. Society

The caste-system, which is the most distinctive characteristic of Hindu society, and may be regarded as its fundamental basis, was introduced in Java. Madura. Sumatra. Champa and other colonies. For we have not only references to "Chaturvarnua" or four castes. but there is also specific mention of Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas, and Sudras, both in literature and inscriptions. This caste-system was not, however, as rigid as we find it in India to-day, but rather resembled what was in vogue here in ancient times. We can get some idea of the caste-system in these remote colonies by studying the main features which prevail even to-day in the island of Bah. Thus, as laid down in Manu-smrtti, marriage among different castes is prevalent, but while a man may marry a girl of his own or lower caste, a woman may only marry one of equal or higher caste. The children of mixed marriages belong to the caste of the father, though they differ in rank and status according to the caste of the mother. The marriage of a woman with a man of lower caste is punishable with death.

In Bali the Súdras are not despised or regarded as impure and untouchable. Nor are the castes tied down to specific occupations. Thus men of all castes take to agriculture, and the Súdras, in addition, follow other arts and crafts. We also find another characteristic feature of ancient Indian caste-system, viz. inequality in the eyes of law which lays down, for the same offence, punishment in inverse ratio to the superiority of caste of the offender, and in direct ratio to that of the offended.

In some places, as in Champā, although there was a theoretical division into the four castes, practically there was no sharp distinction among the people outside the Brāhmaṇas and Kshatriyas, and even these two formed classes rather than castes. Nor did the Brāhmaṇas occupy a position of unquestioned supremacy. They enjoyed great dignity, and the murder of a Brāhmaṇa was regarded as a particularly heinous crime. But they did not dominate the king and the state to the same extent as in India. It is interesting to note that in many instances where the two classes are mentioned

together, the Kshatriyas are placed before the Brāhmaṇas, as we find in Buddhist and Jain texts in India. In Bali, even to-day, the ruling princes, be they of Kshatriya or Vaiya caste, are regarded as superior to their Brāhmaṇa subjects, and although theoretically a prince is not allowed to marry a Brāhmaṇa girl, this is often done by the legal subterfuge of expelling a Brāhmaṇa girl and adopting her in the house of the prince.

The position of woman in many of these colonies seems to have been much better than in India, at least so far as political rights are concerned. As noted above,9 Gunapriya ruled in her own rights, and her name was placed before that of her husband. There are instances in later history of a daughter succeeding to the throne, although she had two brothers, and acting as regent for her mother although she had a grown-up son. Some ladies occupied the highest offices of state, and wives of officials are stated in inscriptions to have received presents from the king along with their husbands on ceremonial occasions. The old literature as well as the present day customs in Balı indicate that there was no purdah system and women freely mixed with men. The system of burning the widow along with the dead husband was in vogue. Sometimes even the slaves and concubines of the dead perished with him. This is now forbidden to the Sudras, and generally the Satī rite is confined to royal families

In addition to the social division into castes there was also distinction between the aristocracy and common people. The two divisions were overlapping to a certain extent, and though the Brähmanas and the Kshatriyas formed the bulk of the aristocracy it certainly included other people. The external symbols of aristocracy, as in India, were (1) special articles of dress and ornaments, (2) right to use special conveyances, such as palanquins and elephants, to the accompaniment of music, etc., and (3) the claim to be seated near the king.

As regards dress, the sculptures represent, as in India the upper part of the body above the waist as uncovered, both in the case of males and females. The Chinese accounts, too, refer to similar dress. As is well-known, in Bali, even to-day, the women do not cover the upper part of the body. So this seems to be an old practice, at least in some of the colonies, and to judge from the sculptural representations, it was possibly not unknown even in India.

### 2. Religion

The Puranic religion had a strong hold on almost all the colonies. Although Brahmā, Vishnu, and Siva were all worshipped, the

cult of Siva was undoubtedly the most popular. Next came Vaishpavism. As in India, the worship of Brahmā never attained great
popularity. The images of Trimurit, i.e. the three gods combined
together, as well as of the composite god Siva-Vishņu, are found in
Java and Kambuja. As a matter of fact the entire Puranic pantheon
was known in these countries, and we come across images of Hindu
gods and goddeases in their innumerable names and forms as known
in India. The mystic philosophy of the Upaushads, and even later
outgrowths such as Täntrik rites, can also be traced. Indeed Hindu
religion in all its aspects, both canonical and popular, appears in
such fullness in these colonies, that to describe it in detail would be
to recount at length the religious conditions in India.

The study of Indian religious literature was a special feature of the religious life. In Java the period under review saw the beginnings of that extensive Javanese religious literature, based on Indian texts, which will be noticed in the next volume. The inscriptions of Kambuja frequently refer to Brāhmans versed in 'Veda. Vedānja, Sāmaveda, and Buddhist scriptures, and kings and ministers possessing a profound knowledge of the Dharmašāstra Arrangements were also made for the daily recitation of Rāmāyaṇa, Mahābhārata, and the Purāṇa, and it was considered a pious act to present copies of these texts to temples.

Buddhism was also popular, particularly in Suvarna-dvipa, s.e. East Indies Although the Hinayana form was prevalent in the seventh century, it was almost ousted in the eighth by Mahāyāna. which had a triumphal career in Java and Sumatra during the period of Sailendra supremacy. It has left undying memorials in the famous stupa of Barabudur and several magnificent temples. As noted above, 10 Buddhist teachers from Bengal exerted considerable influence in Java, and the Sailendras were in close contact with the Pāla kings and such famous Buddhist centres in India as Nālandā. As in the case of Puranic religion, almost the entire hierarchy of the Mahayanist gods make their appearance in Java, not only in identical forms and names, but also with the familiar postures called mudrā. We possess also an interesting work Sang huang Kamahāvanikan, a somewhat free Javanese version of a Sanskrit original interspersed with a number of original Sanskrit verses, which gives an exposition of the sacred principles of Mahavana.

Buddhism had also prevailed in Champā. Even as early as A.D. 605 a victorious Chinese general carried away 1350 Buddhist books from this country. From the eighth century A.D. we hear of many kings constructing Buddhist temples and monasteries and installing Buddhist images. The sit of Done Duong indicates the

great hold of Buddhism in this country. For its ruins contain the remains of a Buddhist temple far greater in dimensions than the largest Brahmanical temple in Champā, and a fine standing image of Buddha, which is regarded as the most artistic representation of a god so far found in that country.

The Sanskrit inscriptions of Kambuja, to which reference will be made later, throw a great deal of light on the religious developments. These inscriptions reflect the life and society in Kambuja and testify to the thoroughness of the Indian cultural conquest of these far-off lands. They prove that the people fully imbibed the tenets and practices, the theology, rituals, and the iconography of the various religious sects of India. The numerous temples, images of gods and goddesses, and pious foundations show the powerful hold which religion had over the popular mind. But the inscriptions prove something more: they clearly show that there was in Kambuja. beyond the external forms of religion, that higher and deeper spiritual view of life which is the true essence of all religions and formed such a distinctive characteristic of ancient Indian culture and civilisation. These inscriptions reveal a spirit of piety and renunciation, a deep yearning for emancipation from the trammels of birth and evils of the world, and longing for the attainment of the highest bliss and salvation by union with Brahman, the Ultimate Reality. These ideas, which form the keynote of Indian spiritual life, are frequently expressed with beauty and elegance, and in language at once stately and serene.

Generally the true religious spirit is chiefly found among the common people. But in Kambuja even the kings, high officials, and the aristocracy were inspired by the high ideals portrayed above. This is probably due to a close association between secular and spiritual heads. The inscriptions tell us that the kings usually received their early education from eminent religious Āchāryas and members of the family of hereditary royal priests. 11 There are also many instances of kings and members of the royal family becoming high priests and Āchāryas The internarriage between royal and priestly families was also very common. The predominance of a family, whose members supplied royal priests for 250 years in unbroken succession, is both an index and the cause of the extreme religious outlook of the king and the people.

At least two special circumstances may be pointed out as being mainly responsible for this growth of religious and spiritual life in Kambuja. The first is a constant and intimate contact with India, and the second is the establishment of a series of diramas or hermitages. Both require some detailed notice.

Apart from the indirect evidence furnished by inscriptions. actual examples of contact with India are recorded in Kambuja inscriptions. Reference has been made above to Agastya, a Brahmana from India, who founded a royal family in Kambuja. Rājalakshmi, the daughter of Rajendra-varman, was married to a Brahmana, named Divakara Bhatta, who is said to have been born on the banks of the river Kälindi sanctified by association with Krishna's early life. This undoubtedly implies that Divakara Bhatta was born in India on the banks of the Yamuna river and, having migrated to Kambuja, obtained a high position there. We have similar instances, both in earlier and later times, of learned Indian Brahmanas, noted for their spiritual powers, being invited to Kambuja and received with high honours. The Brahmana named Hiranyadama, who performed Tantrik rites for Java-varman II, has been mentioned above. 12 Another eminent Saiva Brähmana named Sarvaiñamuni, versed in all the Vedas and Agamas, came from India, and his descendants occupied high offices. The people of Kambuja also visited India to acquire knowledge and spiritual instruction. The most important example is that of Sivasoma, the guru (preceptor) of Indra-varman. It is stated in a contemporary record that he learnt the śāstras (sacred scriptures) from Bhagavat Sankara, who is undoubtedly the famous Śańkarāchārva.

Coming to the second factor, the āśramas, these hermitages were the abodes of pious devotees who dedicated their lives to study and meditation. A large number of these institutions existed all over Kambuja. King Yaśo-varman is said to have founded one hundred āśramas, and this is supported by the actual discovery of a large number of inscriptions recording the foundation of individual āśramas in different parts of the kingdom These inscriptions are fairly long, and give detailed regulations for the management of the āśramas and the conduct of persons visiting them or living therein. These regulations indicate the high moral and spiritual ideal which inspired these institutions, and the great humanitarian spirit in which their actual work was carried on. These asramas remind us of the hermitages in ancient India of which we get such a vivid picture in ancient Indian literature and on which they were evidently based. They formed powerful centres of Indian culture in Kambuia, from which it radiated in all directions and gained in purity. strength, and stability.

In conclusion it should be mentioned that there was a spirit of religious toleration in all the colonies. Although various Brahmanical sects flourished along with Buddhism, there was no animosity between their followers. On the other hand kings and people alike

paid reverence to all religious sects. The same king endowed both Saiva and Buddhist religious establishments or installed images of different sectarian gods. In this respect the Indian colonists maintained the best traditions of their motherland.

#### Art.

Every Hindu colony contains numerous monuments of artistic activity in the shape of temples and images which show distinct traces of Indian influence and inspiration in varying degrees. While some are close imitations, almost replicas, of Indian models, others show refreshing development of local styles by the addition of special, sometimes characteristic, features to Indian ideas. None excels in this respect the Indo-Javanese art which reached its high watermark of glory and splendour during the period under review, and needs a more detailed treatment than the rest.

### (i) Indo-Javanese Art

Art in Java, as in India and her other colonies, was the handmaid of religion. The religious structures in Java are known by the general name Chandi, and most of them are temples, built on a more or less uniform plan with variations in details. Each temple consists of three distinct parts, viz. (1) a high decorated basement, (2) the square body of the temple with a vestibule in front and projections on all other sides, and (3) the roof consisting of a series of gradually diminishing storeys each of which is a minor replica of the main temple with four turrets at four corners of the same design. The interior of the temple is a plain square chamber, whose vertical walls support a series of projecting horizontal courses of stone which form an inverted pyramid of steps and is terminated by a high and pointed hollow cone.

The decorative ornaments consist of well-known Indian motifs, and one which occurs very frequently is known as Kāla-Makara. Really Kāla and Makara are two separate motifs though they are often found united. The first is a grotesque form of Indian Kirttimukha, and represents a conventional lion's head with protruding eyes, broad nose, very thick upper lip, and two big projecting teeth on two sides. The Makara closely resembles its Indian prototype.

The arches in these temples are constructed on the horizontal principle as in India, but columns and pillars are conspicuous by their absence. There is often a large group or cluster of temples formed by one or more big temples in the centre with numerous smaller temples surrounding them.

The earliest temples in Java are those on the Dieng plateau, which is 6,500 feet high and surrounded by hills on all sides. They are Brahmanical temples named after the heroes and heroines of the Mahābhārata, and belong probably to the eighth century A.D. Although comparatively small in dimensions, these temples and the sculptures in them are characterised by a sobriety and dignity which is usually associated with Indian temples of the Gupta period.

The Prambanan valley contains several groups of important temples. Among the Buddhist temples may be mentioned Chandi Kalasan, Chandi Sari, and Chandi Sevu. The first is a magnificent specimen of temple architecture, and was built by a Sailendra king in A.D. 778 for the goddess Tārā. The complex of temples known as Chandi Sevu contains no less than 250 temples with the main temple in the centre of a paved courtyard measuring about 600 ft. by 540 ft.

Still more famous is the Lara-Jongrang group of Brahmanical temples. It consists of eight main temples, three in each row with two between them, with three rows of minor temples making a total of 136. The three main temples in one row contain images of Brahmā, Vishņu, and Sıva, the Siva temple in the centre being the most magnificent. The balustrade round the temple contains a continuous series of relief sculptures in 42 panels, depicting the story of the Rā-māgurā. These exhibit a high degree of skill, and may be reckoned among the very best to be found in Java

Midway between the Dieng plateau and the Prambanan valley stands the Kedu plain, which contains a number of fine temples, among which Chandi Mendut and Chandi Pavon deserve special mention as beautiful specimens of Indo-Javanese art.

But by far the most magnificent monument in Java is the famous Barabudur, a colossal structure justly regarded as a veritable wonder by the whole world It is situated on the top of a hillock commanding a fine view across the plains of Kedu to the distant ranges of hills This noble building consists of nine gradually receding terraces, the six lower ones being square in plan, and the upper three circular. The whole is crowned by a bell-shaped stipp, which stands at the centre of the topmost terrace and is accessible from it by a series of circular steps. The three uppermost terraces are encircled by rings of stippas, each containing an image of Buddha within a perforated framework. The five lower terraces are each enclosed on the inner side by a wall supporting a balustrade, and the four successive galleries thus formed contain eleven series of sculbtured panels depicting the life of Buddha and other Buddhist

stories. The balustrade consists of a row of arched niches resembling temples and containing an image of Buddha. There is a staircase with a highly decorated gateway in the middle of each side of the gallery leading to the next higher one-

The most notable feature of Barabudur is its massive proportion. It impresses the visitor with a feeling as if a hillock has suddenly come to view. It is difficult to convey an exact idea of this feeling by measurements alone, but still that is the only concrete way of expressing it. The lowest terrace, including projections on two sides, has an extreme length of nearly 400 ft., and the topmost one a diameter of 90 ft. The temple niches, each containing a fine image of Buddha, are 432 in number. The total number of sculptured panels in the galleries is about 1500.

These figures give some idea of the massive grandeur of Barabudur which strikes a visitor when it first comes to his view. But as he approaches closer to the structure, he is no less deeply impressed by the fine quality of its immense decorations, extensive relief sculptures, and the numerous images of Buddha. It is difficult to name any product of art, either in India or anywhere else in the world, where such a high standard of excellence has been maintained over such an extensive range This combination of massive quantity and fine quality invests Barabudur with a unique character. It has hardly any parallel in the world, and it may be truly remarked of its artists that "they conceived like giants and finished like iewellers"

The construction of Barabudur may be roughly dated towards the close of the eighth or the beginning of the ninth century A.D. when the Sailendras ruled in Java and were the dominant political power in Suvarna-dvipa. There is hardly any doubt that this great monument is the result of their patronage.

Although Lara Jongrang and Barabudur have cast into shade all the other structures in Java, many of them are fine specimens of Indo-Javanese architecture, and some of the sculptures, such as those of Mendut and Banon, show perhaps even a greater degree of refinement and delicacy than those of the two justly famous monuments.

#### (ii) Art in Indo-China

The art of Kambuja may be broadly divided into two classes, the primitive and the classic. The latter, which is associated with Angkor and shows the high watermark of its glory, dates from about the tenth century and will be dealt with in the next volume.

The primitive art began from the age of Fu-nan, and was developed by natural stages of evolution to the classical art. But as most of the monuments of Fu-nan were made of perishable materials like wood or brick, there are not enough remains to enable us to reconstruct the history of its art. The brick temples, roughly resembling those of Java, show some affinity with Gupta art, which is even more evident in some of the sculptures discovered both in Siam and Cambodia. It may be safely presumed, therefore, that the primitive art of Kambuja and Siam was directly derived from India. Some scholars are even of opinion that the artists and craftsmen who built the temples and made the images of gods came from India. But be that as it may, there is no doubt that the primitive art of Kambuja was purely Indian, and from Fu-nan this Indian art of the Gupta age spread over a wide territory in Indo-China along with other phases of Indian culture.

There are also a large number of temples in Champa. In addition to many isolated examples there are three important groups of temples, viz. those of Myson, Dong Duong, and Po-Nagar, the second being Buddhist and the other two Saivite These temples are generally built of brick and belong to one standard type. Their most characteristic feature is the roof which has three different forms. The first or the normal form consists of a series of four receding storeys crowned by a curvilinear pyramidal slab. The second form consists of two storeys, the upper one having the shape of an elongated arched vault with ogival ends. The third form consists of a curvilinear pyramidal dome, springing directly from the walls of the sanctuary and surmounted by an amalaka such as we find in the sikharas of Northern India. All these forms or types are found in the rock-cut temples at Mämallapuram in Madras, and there can hardly be any doubt that the architectural style of Champa was derived from India

Although neither Champā nor Kambuja produced during this period any structure that can even make a remote approach to what we find in Java, there was a fair amount of artistic activity in both, full of future promise. In Champā, due perhaps to the political conditions, these promises never materialised. But in Kambuja the art developed in rapid strides after tenth century A.D. and produced some remarkable monuments which almost rivalled those of Java

### 4. Literature

The Sanskrit inscriptions discovered in Kambuja, Champā, Malaya Peninsula, and Java leave no doubt that Sanskrit literature,

in all its branches, was highly cultivated in all the Indian colonies. As we have seen above, <sup>13</sup>we can trace its beginning to a much earlier period. But the large number of Sanakrit inscriptions—about 30 in Champā and <sup>70</sup> in Kambuja—during the period under review, indicate very great progress in the study of Sanskrit. Reference has already been made above to religious literature, but even in secular literature the achievements were remarkable. Inscriptions, earlier than the ninth century A.D., refer to many of its branches such as grammar and philology, philosophy, political science (Arthasästra), and Käyya. The literary accomplishments of king Indravarman III of Champā and Yaśo-varman of Kambuja have been mentioned above. Yaśo-varman's minister was an expert in astrology. All these throw interesting light on the zeal and enthusiasm with which all classes of people, high and low, took to the study of Sanskrit.

The cultivation of Sanskrit language and literature reached its highest development in Kambuja during the ninth and tenth centuries A.D. This may be easily deduced from a careful study of the large number of Sanskrit inscriptions composed in beautiful and almost flawless Kävya style. Many of these run to great lengths. Four inscriptions of Yaso-varman contain respectively 50 75, 93, and 108 verses each, and two inscriptions of Rajendra-varman contain respectively 218 and 298 verses. The authors of these inscriptions give clear evidence of a thorough knowledge of almost all the Sanskrit metres and the most abstruse rules of Sanskrit rhetoric and prosody, intimate acquaintance with various branches of literature such as Veda, Vedānta, Purāna, Dharmaśāstra, Buddhist and Jain literature, different schools of philosophy, and Vyākarana, specially the works of Panini and Pataniali. Specific reference is made to Vátsyāyana and Viśālāksha as the authors respectively of Kāmasütra and a book on polity, to Manu-smriti, from which a verse is actually quoted, and to the famous medical treatise of Suśruta. Both the form and contents of the inscriptions indicate a mastery of Sanskrit Kävya. An inscription of Rajendra-varman contains four verses which are evidently copied from Raghuvamsa with slight modifications. Some inscriptions of Yaso-varman refer to Pravarasena and Mayura as the authors of Setubandha and Süryaśataka, and to Gunadhya as a writer in Prakrit with an allusion to the legend about him contained in the Kathāsarit-sāgara. The inscriptions themselves are sometimes writtten in such a fine Kāvya style as would do honour to a reputable Sanskrit poet of India. They certainly excel in literary merits the Sanskrit inscriptions so far discovered in India. As to the legends and mythology, derived chiefly from the Puranas and the epics, and the allusion, alliteration, and simile etc.

which usually abound in Sanskrit Kāvyas, they occur so frequently in these records that their authors seem to be saturated with them.

Such a state of knowledge and proficiency clearly implies a close and constant contact between India and Kambuja. M. Çœdés, while editing a Kambuja inscription, has pointed out that it so strikingly exhibits all the characteristic features of the Gauda style, that its author must have been either an inhabitant of Gauda (Bengal) or one who had lived in that country for a long time. As a matter of fact similar remarks may perhaps be made in respect of many other records. On the whole the series of inscriptions may be taken as a definite evidence of the flourishing state of literature in Kambuja and her inituate contact with India.

### VII. CHINA

The most active and fruntful period of intercourse between India and China came to an end with the eight century A.D. <sup>14</sup> The last century of Ting rule (A.D. 618-907) was full of troubles, and the Arab incursions in Central Asia probably interfered with the free intercourse of the Buddhists between India and China. In any case we hear very little of the cultural or political relations with India about this time. But the Song dynasty (A.D. 960-1279) revived the old traditions and the active intercourse was resumed for another century.

In A.D. 972 forty-four Indian monks went to China. Next year Dharmadeva, a monk of Nālandā, was received by the emperor of China with great honours. He translated a large number of Sanskrit texts and died in China in A.D. 1001. A number of other Indian monks, including a prime of Western India named Mañjuśri, visited China between 970 and 1036. According to the Chinese chroniclers there were never so many Indian monks in the Chinese court as at the close of the tenth and the beginning of the eleventh century A.D. A large number of Sanskrit manuscripts were brought from India by these Indian monks as well as the Chinese pilgrims. In 982 the Chinese Emperor appointed a Board of Translators with three Indian scholars at the head. They translated more than 200 volumes between A.D. 982 and 1011.

A large number of Chinese pilgrims also came to India between A D. 950 and 1033. In A.D. 964, 300 Chinese monks started for India, A D. dispilgrimage lasted for twelve years. Two years later the Chinese Emperor issued an appeal to the Buddhist monks, and 157 of them went in pursuance of it to pay imperial homage to the holy places in India They were furnished with letters patent ordering

all the kings of Central Asia and Northern India to help them with guides. These monks were sometimes asked to carry out certain religious duties in India, on behalf of the Emperor.

Five of these Chinese pilgrims have left short inscriptions at the sacred site of Bodh-Gayā. One of them records the visit of the monk Che-yi in A.D. 950. Three others, dated A.D. 1022, refer to the construction of stone stūpras by three Chinese monks. The last inscription is more interesting. It is dated in A.D. 1033 and records the construction of a stūpa in honour of Emperor T'ai-tsong by the Emperor and the Dowager Empress of the great Song dynasty. We are told that the Emperor and the Empress "respectfully charged the monk Huai-wen with the task of going to the country of Magadha in order to erect a stūpa by the side of the Vajrāsana dedicated to Emperor T'ai-tsong." This inscription still remains as the last monument of the Chinese pilgrimage to India which began about a thousand vears ago.

a The last Chinese piligrim left India shortly after A.D.1033. and a single Indian monks went to China in A.D. 1036. Only a single Indian monk is known to have visited China after that date, in A.D. 1053, and the official chronicle terminates its notice on India from A.D. 1036. This date, therefore, marks the close of the long and intimate cultural intercourse between India and China. The cause of this sudden end is not easy to determine, and it naturally led to a decline in the popularity of Buddhism. "The number of Buddhist monks and nuns in China in A.D. 1021 were respectively 3,97,615 and 61,240; in 1034, 3,85,520 and 48,740; but in 1068, only 2.20,660 and 34,030."15

There was political relation between South India and China during the Song period. A Chola embassy visited the Imperial Court in A.D. 1015. Details of their journey are given in Chinese annals which show that it took, in all, 1150 days, though they were actually under sail for only 247 days. The Chola king is said to have sent as presents, among other things, 21,000 ounces of pearls, 60 elephants' tusks, and 60 catties of trankincense. The envoy added 6800 ounces of pearls and 3300 catties of perfumes. In A.D. 1033 and 1077 the Chola king sent two more embassies to China.

The sea-borne trade between India and China continued throughout this period, but it is difficult to say how far the Indians took any share in it. The Song Annals do not include India among the countries whose merchants traded at Canton in A.D. 971. Chou Ru-fei, writing in 1178, refers to Quillon as an important centre of trade with China, but does not mention India among the countries

engaged in that trade. It may be argued from these that the Arabs were gradually ousting the Indians from the Chinese trade. <sup>16</sup> But the discovery of 15 coins in Tanjore District, representing practically the entire Song period, may be cited as an evidence that the commercial relations between South India and China, which flourished in the T'ang period, <sup>17</sup> probably continued uninterrupted throughout the Song period, <sup>18</sup>

### VIII. TIBET

According to the chronicles of Thet her kings exercised political domination over parts of India during the period A.D. 750-850. The Thetan king Khri-sron-lde-bisan, who ruled from A.D. 755 to 787, is said to have subdued the frontier provinces including 'china in the east and India in the south 'His son Mu-Khri-bisan-po (or Mu-tig-Bisan-po) who ruled from A.D. 798 to 804 subjugated two or three (parts of) Jambudvipa and forced the Pāla king Dharmapäla and another Indian king to pay tribute. The next important king Ral-pa-can (A.D. 817-836) 'o conquered India as far as Gangā-sigara which has been taken to represent the mouth of the Gangā.

How far these Tibetan claims of conquest and supremacy in the Indian plains can be regarded as historical, it is difficult to say. We have no reference in Indian sources to any military campaign of the Tibetans in India or to their exercising political suzerainty in any part of the country. On the other hand, Chinese sources confirm the great military strength and the aggressive military ampaigns of the Tibetans both against China and India. One Chinese author says that some time about A.D. 787 the Emperor of China made an alliance with the Caliph of Baghdäd and some Indian princes, for security against the Tibetans 20 it is also to be noted that both Iştakhri and Ibn Haukal call the Bay of Bengal as Tibetan Sea, thus indirectly indicating the advance of the Tibetans to the heart of Bengal. While, therefore, there may be some foundation for these claims, we cannot come to any definite conclusion, until further evidence is available.

It is interesting to note that the same period (A.D. 750-850) in which Tibetan domination in India is said to have reached its climax also witnessed the supremacy of Buddhism in Tibet. The king Khri-sron-ide-bisan, mentioned above, was a great patron of Buddhism, and was regarded as an incarnation of Bodhisstriva Masjusri. He invited Santarakshita, the High Priest of the University of Nilanda, and appointed him the High Priest of Tibet. He made Buddhism the state-religion of Tibet in place of Bon, a sort

of demon-worship. Säntarakshita introduced the system of Buddhist monarchism which is now known as Lamaism in Tibet. He was helped in this onerous task of reorganising the religious system by another Indian monk named Padmasambhava. A scholar named Ananta from Käshmir also translated sacred texts and preached Buddhism. At this time a Chinese Buddhist missionary visited Tibet and preached doctrines which were different from those of Santarakshita and Padmasambhava. The latter, unable to refute him, induced the king to invite the great Buddhist philosopher of Magadha named Kamalasīla. Kamalasīla visited Tibet and, in the presence of the assembled court, came out victorious over the Chinese sage. The king of Tibet placed Kamalasila at the head of the metaphysical branch of the Buddhist church. The orthodox section of the people were at first hostile to the new religion, but all opposition gradually died down. King Khri-sron-lde-btsan built the famous temple of Bsam-vas in imitation of the temple of Odantapuri in Magadha. This temple still exists and is situated about 35 miles from Lhasa.

The names of a large number of Indian scholars who taught different aspects of Buddhism about this time in Tibet have been preserved. Among them may be mentioned Dharmakirti, Vimalamitra, Buddhaguhya, and Santigarbha. They introduced Tantrik ritual and taught mysticsm based on Buddhist Tantrism.

But the names of Säntarakshita and Padmasambhava are held in special veneration. The former introduced the observance of the "ten virtues." Padmasambhava was the greatest teacher of Täntrik doctrines which spread all over the country. He became almost a legendary and mythical figure in Tibet.

The reign of Khri-sroń-lde-btsan thus saw the final triumph of Buddhism in Tibet. According to Tibetan chronicles "the Bon religion was suppressed and the holy religion was made to spread and flourished" during the lifetime of this king. They quote a verse mentioning Santarakshita, Padmasambhava, Kamalashia, and Khri-sroń-lde-btsan as the four persons through whom "like sunrise in the dark country of Tibet, the light of the holy religion spread as far as the frontiers." "These holy men," so the verse concludes, "all Tibetans will for ever reverenty salute".

The successors of king Khri-sron-lde-bisan followed his policy of translating sacred books, erecting temples, and inviting Pavalitas from India. Ral-pa-can, mentioned above, was a great patron of Buddhism. As there were conflicting interpretations in the large number of Tibetan translations of sacred scriptures, he invited the

Indian Panditas Jinamitra, Surendrabodhi, Silendrabodhi, Bodhimitra, and Dhansilla to Tibet. He was a great lover of Indian
culture and introduced even the system of Indian weights and
measures in Tibet. All this provoked a reaction during the reign
of his successor Glan-dar-ma who persecuted Buddhism. But he
was murdered, probably by a monk, and his son, who owed the
throne to the help of the Buddhist monks, restored the supremacy
of Buddhism. This king (AD. 842-70) and his successors invited
Buddhist scholars from India, erected temples, and had sacred books
translated into Tibetan Eminent Tibetan scholars also visited
India in order to learn the Buddhist doctrines.<sup>2</sup>

Tibetan Chronicles have preserved a most circumstantial account of the part played by an Indian scholar named Dipankara Srijiāna, called also Atiša. Even making allowances for natural exaggeration and somewhat romantic character of the story, it shows in a striking manner to what extent India was regarded as their spiritual home by the Tibetans. The story must be read in full in order to understand the reverential attitude of the Tibetans towards India. Here we can only give a summary

Dipahkara was born in Bengal in c. AD 980 After attaining proficiency in both Buddhist and Brahmanical philosophy and scriptures he went to Achārya Chandrakirti, the High Priest of Suvarņadvipa, and studied with him for twelve years On his return he was acknowledged as the hierarch of Magadha and, at the request of king Nayapāla, accepted the post of High Priest of Vikramasila.

About this time Lha Lama Ye-ses-hod, king of Tibet, wanted to reform Buddhism which had become greatly debased by the admixture of Tantrik and Bon mysticism. Accordingly he sent a number of young Tibetan monks to India to study Buddhist scriptures and to invite to Tibet renowned scholars like Dipankara, Ratnavaira and others. Out of the 21 Tibetan monks who thus came to India. only two survived and returned to Tibet after completing their studies. They made inquiries about Dipankara, but were told that any invitation to him to visit Tibet would be premature. But the king, on hearing of his high renown and scholarship, sent an envoy to Magadha with one hundred attendants and a large quantity of gold. The envoy presented to Dipankara the king's letter with a large piece of bar-gold as a present from his sovereign, and begged him to honour his country with a visit. Dipankara declined the present and the invitation. The envoy wept bitterly, but could not change the decision of Dipankara.

Shortly after this the king of Tibet fell into the hands of an enemy and died in captivity. Before his death he sent a message which so touched the heart of Dipankara that he decided to visit Tibet.

Atta was received with high honours at the frontier of Tibet. Four generals, with one hundred horsemen, received him and he was escorted in a procession carrying flags and playing various musical instruments. His journey through the country was in the nature of a royal tour, and he was everywhere hailed by all classes of people. The king arranged a grand ovation for him in the capital. Dipankara spent the remaining 13 years of his life in Tibet, preaching the pure doctrines of Buddhism and writing sacred texts. He reformed Buddhism in Tibet by eliminating Tantrik elements, and wrote about two hundred books. He was the spiritual guide and treacher of Bromton, the founder of the first grand hierarchy of Tibet. He died in A.D. 1053, and is even now remembered with deep veneration all over upper Asia or wherever the Buddhism of the Tibet variety prevails.

Throughout the Pāla period Tibet was in close touch with India, particularly with the great Universities of Nalanda and Vikramasila. She adopted many traits of Indian culture along with religion, such as the 60 years' cycle system. Many Indian monks visited Tibet and preached the new developments of Buddhism. In particular the mystic schools of Buddhism like Vajrayana and Sahajayana found great favour there. The vast literature of this religion, now lost in India, has been preserved in Tibetan translations. in the two voluminous collections known as Bstan-hgyur and Bkahhgyur. We possess only a bare knowledge of the names and general contents of the texts included in them, as most of them have not yet been studied in detail. But the systematic catalogue prepared by Csoma de Coros and Cordier, and works of several other scholars show that these works are very large in number and varied in nature. They furnish positive testimony to the intimate connection between the two countries and the profound influence exercised by India upon the development of religious thought and literature, as well as many other aspects of culture in Tibet,

## IX. WESTERN COUNTRIES

We have abundant references to a very close contact between India and the Muslim world.<sup>22</sup> Baghdād was at this time the centre of Muslim world, and Indian culture reached it both directly as well as through Irān. Indian literature, at first translated into Persian, was later translated from Persian into Arabic. The most prominent

example of this is furnished by the fables of Kalila and Dimna based on Pańchatantra,<sup>23</sup> and probably the famous medical treatise Charaka-sańhitā was first known to the Muslim court in this way.

The direct intercourse between India and Baghdad is prominently noticeable during the reigns of Al-Mansur (A.D. 754-75) and Harun Al-Rashīd (A.D. 786-809). As Sindh was under the actual rule of Al-Mansur, several Indian embassies came to his court. These embassies were accompanied by Indian scholars who taught the Arabs both mathematics and astronomy, as well as various other subjects. Al-Bīrūnī tells us that the "star-cycles, as known through the canon of Alfazāri and Ya'kub Ibn Tārik, were derived from a Hindu who came to Bagdad as a member of the political mission which Sindh sent to the Khalif Almansur, A.H. 154 (A.D. 771)."24 Again, we learn from the same source, that the Hindu traditions regarding the distances of the stars were communicated to Ya'kub Ibn Tärik by "the well-known Hindu scholar who, in A. H. 161 (A.D. 778), accompanied an embassy to Bagdad."25 Two other Indian embassies are known, from other sources, to have visited Baghdad in the year 136 (A.D. 753) and 156 (A.D. 773).26

The scholars who accompanied these embassies brought several works on mathematics including the Brahma-sphuta-siddhanta and the Khandakhadyaka of Brahmagupta. With their help these works were translated into Arabic by Arab scholars (Alfazārī, perhaps also Ya'kūb Ibn Tārik) and it was thus that the Arabs first became acquainted with a scientific system of astronomy. Both the works exercised a profound influence on the development of astronomy by the Arabs who learned from Brahmagupta earlier than from Ptolemy. It is probably also through these scholars that the Hindu numerals were first definitely introduced amongst the Arabs. It is well known how this new system, known as decimal notation based on the place-value of the first nine numbers and the use of zero, simplified and revolutionised the Science of Mathematics all over the world. Whether Europe derived this knowledge directly from India or through the Arabs is a disputed question, but there is a general consensus of opinion that the world is indebted to India for this epoch-making discovery. In this connection reference may be made to a remarkable statement by Severus Sebokht, a learned Syrian scholar who lived in a convent on the Euphrates about the middle of the seventh century A.D. He pays a very high compliment to the Indians for their "subtle discoveries in the science of astronomy, discoveries that are more ingenious than those of the Greeks and the Babylonians." He then refers to their system of "computing that surpasses description" and remarks: "I wish only

to say that this computation is done by means of nine signs. If those who believe, because they speak Greek, that they have reached the limits of science, should know these things, they would be convinced that there are also others who know something."<sup>27</sup>

Without going into further details we may conclude with the following expression of opinion by an eminent European scholar: "In Science, too, the debt of Europe to India has been considerable. There is, in the first place, the great fact that the Indians invented the numerical figures used all over the world. The influence which the decimal system of reckoning dependent on those figures has had not only on mathematics, but on the progress of civilisation in general can hardly be over-estimated. During the eighth and ninth centries the Indians became the teachers in arithmetic and algebra of the Arabs, and through them of the nations of the West. Thus, though we call the latter science by an Arabic name, it is a gift we over to India \*28

During the Calphate of Harun Al-Rashid contact with India was further promoted chiefly by the efforts of the ministers of the Barmak family, then at the height of their power. The founder of this family was a Buddhist high-priest in the Naubehar (= Nava Vihāra or New Monastery) in Balkh. Although converted to Islam they still had great leanings towards their old culture. They induced Indian scholars to come to Baghdād and engaged them to translate unto Arabic Sanskrit books on medicine, pharmacology, toxicology, philosophy, astronomy, astrology, algebra, arithmetic and other subjects. Arab scholars were also sent to India in large numbers to learn those sciences at first hand from Indian authorities.

We learn from several Arab works written between the tenth and thirteenth century A.D. that a number of standard Hindu treatises on medicine, materia medica and therapeutics were translated into Arabic by order of the Caliph Harun Al-Rashid (A.D. 788-809). These included, among others, such famous works as the Charaka, the Suśruta, the Nidāna, and the Ashiñaga of Vāgbhaṭa. The Suśruta was translated by an Indian whose name is written in Arabic as Mankh. He cured Harun Al-Rashid of a severe illness and was appointed by the grateful Caliph the head of the Royal Hospital.

The names of a number of Indian scholars who visited Baghdād are preserved in Arabic works, but unfortunately it is hardly possible, even in a single case, to restore the original Indian form from the Arabic transliteration. Sachau's attempts in this direction are praiseworthy, but not convincing. Thus he suggests that the names of the authors of three books on 'drinkables'. 'philosophy' and 'signs.

of swords' are respectively Atri, Vedavyāsa and Vyāghra. He slao thinks that the Hindu physician who was director of the hospital of the Barmaks in Baghdād and is mentioned as the son of DHN, was probably named Dhanya or Dhanin, and connects it with Dhanvantari, the mythological physician of the gods.

Islam was influenced by India not only in literature and science, as noted above, but also in various other ways. Such influence has been traced even in religious ideas, notably in the growth and development of Islamic mysticism or Sūfūsm. As Titus has pointed out, "here the contribution seems to be made in thought, religious imagery of expression, and pious practices, which come from both Buddhist and Vedantic sources."29 An earlier form of such mfluence is manifested in Zuhd or asceticism, which is not identical with Sūfiism.30 "The Aghāni has preserved for us at least one portrayal of an unmistakable Buddhistic view of life, and the Zindia monks described by al-Jähiz (ninth century A.D.) were either Indian sadhus. Buddhist monks, or their imitators,"31 In any case, "the presence of wandering Indian monks was a factor of practical importance to the adherents of Islam as early as the time of 'Abbasid Caliphate".32 No doubt they were instrumental in preaching Indian ideas which influenced even Arab philosophers. One of them, Abu-al-'Ala' al-ma'arri (A.D. 973-1057), who is described as the "philosopher of poets and poet of philosophers", was so much inoculated with Indian ideas that he adopted a vegetarian diet and a life of seclusion.33 It is known that Buddhist works were translated into Arabic during the 'Abbasid period, specially in the reigns of Al-Mansur and Harun Al-Rashid.34 Even in building mosques they were indebted. both for craftsmen and architectural ideas, to India.35 Early Arab geographers derived from India the notion of a world-centre, which they called Arin, a corrupt form of Ujjavini, which was famous for its astronomical observatory.38 Many of their musical terminologies are of Indian origin,37

The Arab merchants visited India in increasingly large numbers, and many of them wrote interesting accounts of India, the earliest of them being dated about the middle of the ninth century A.D.33 There were Muslims settled in India for whom mosques were built by the Indian kings.

We learn from Ibn Haukal (tenth century A.D.) that "several important cities in Western India had Jama Masjids where the Muhammadan precepts were openly observed". The same writer tells us that in the dominion of the Räshtraktitas "Musulmans lived in many cities and none but Musulmans ruled over them on the part of

the ruling authority". This is a remarkable concession to the foreign settlers. It does not appear, however, that the Muslim population was quite considerable in the friendly state of the Räshtrakūtas. Even in Sindh, we are told, there was a large population of infidels.39

```
1. See above, Vol. III, p. 640
2 See p. 52.
3. See above, p 52.
4. See above, p 49.
5. See above, vol. III, p 636.
       6 See above, p. 417
7. See above, Vol. III, p. 637
8 See p. 421.
 8 See p. 421.
10. See p. 441.
10. See p. 441.
11. See p. 441.
12. See p. 441.
13. See Vol. III.
15. See Vol. III.
16. See Vol. III.
17. Vol. III.
18. See Vol. III.
18. See Vol. III.
19. See Vol. III.
18. See Vo
  19 The date of Ral-pa-can is given on the authority of Petech (p. 81) Francke
                 gives A D 804-816 as the period of his reign (p 80).
                 Sastri Foreign Notices, 17
 21. Petech holds the view that Buddhism practically disappeared from Tibet after
                 the persecution of Glan.dar-ma and was revived after two centuries by Atia (pp 82-3).
 22 For a general treatment of the subject, of Sachau's Eng Tr of Albertani's India XXX ff
23. See Vol. III, p. 314

24. Sachur. 4Dhernaris Indiae, II 15

25. Ibud, II 67

25. Ibud, II 67

25. Ibud, II 67

26. Ibud, II 67

27. A. II 1300

27. A. II 1300

27. A. N. Singh, I 98 ff, P K Hitti: History of the Arabs, 307-308, 573-4

28. Macdonell, H.SL, 428

28. Macdonell, H.SL, 428

 M T. Titus, Indian Islam, 149.
 Ibid

 31. Hitti, op. cit , 435; Goldziber, Vorlesungen über den Islam, Tr. by Seelve, 172-3
 32. Titus, op. cit, 147
 33
              Hitti op. cut , 458-9
             Hitti op, ct., 408-9; T. J. De Boer, History of the Philosophy of Islam, 9. Hitti, op. ct., 285, 417 [bid., 324.]
Bid., 428 |
These have been translated in HIED, I
```

HIED, I. 34, 38.

# LIST OF BIBLIOGRAPHIES

### GENERAL RIBLIOGRAPHY

- Ι Original Sources: Literary Texts and Translations (1) Indian Sources.
  - (A) Brahmanical:
  - (i) Epics;
    - (ii) Puranas:
  - (iii) Philosophy:
  - (iv) Dharmaśāstra; (v) Historical Works;
  - (vi) Polity:

  - (vii) Lexicons:
  - (viii) Grammar; (ix) Astronomy, Astrology and Mathematics,

    - (x) Medicine; (xı) Poetics, Dramaturgy and Metrics;

  - (xii) Champū; (xiii) Anthology;
  - (xiv) Belles-Lettres
    - (B) Buddhist:
    - (i) Pâli:
    - (ii) Sanskrit
      - (C) Jain:
      - (D) Works in Apabhramśa:
      - (E) Muslim:
  - (2) Non-Indian Sources: (A) Arabic.
    - (B) Tibetan.
- II Original Sources (1) Inscriptions
  - (2) Coins
- III. Modern Works
  - Histories of the Period.
     Histories of Literature.

    - (3) Religion and Philosophy

### BIBLIOGRAPHY

Chapter I Chapter II

Chapter XIV

# GENERAL BIBLIOGRAPHY

## I. ORIGINAL SOURCES: Literary:

Texts and Translations.

- (1) Indian Sources:
- (A) BRAHMANICAL:
  - (i) EPICS:

### Mahābhārata

Rāmāvana

- (Bom. Ed.), with the comm. of Nilakantha. Edited by R. Kinjawadekar. Poona, 1929-33.
- (Cal. Ed.) Edited by N. Siromani and others. BI. Calcutta, 1834-39.
- (Kumbhakonam Ed.) Ed. by T. R. Krishnacharya and T. R. Vyasacharya, Bombay, 1905-10. (Southern Recension) Ed. by P. P. S. Sastri.
- Madras, 1931 ff. (Critical Edition) I. Adiparvan. Ed. by V. S.
- Sukthankar Poona, 1927-33.
- II. Sabhāparvan. Ed. by F. Edgerton. Poona, 1943-44
   III. IV. Āranyakaparvan. Ed by V. S.
- Sukthankar, Poona, 1941-42. V. Virātaparvan, Ed. by Raghu Vira, Poona,
- 1936. VI. Udyogaparvan, Ed. by S. K. De. Poona,
- 1937-40. VII. Bhīshmaparvan, Ed. by S. K. Belvalkar. Poona, 1945-47.
- VIII. Dronaparvan. Fasc. 25. Ed. by S. K. De. Poona, 1953 (in progress).
- IX. Karnaparvan. Ed. by P L. Vaidya.
   Poona, 1950-54.
   XIII-XVI. Santiparvan. Ed. by S. K. Bel-
- valkar. Poona, 1949-54 (in progress).

  Eng. trans. by K. M. Ganguly. Published by
  P. C. Roy. Calcutta, 1884-96; New Ed. Cal-
- cutta, 1926-32. Eng. trans. by M. N. Dutt. Calcutta, 1895-1905 (Bengal Recension) Ed. by G. Gorresio. Turin,
- 1843-67.
  (North-Western India) Ed. by Pandit Rama Labhaya and others. Lahore, 1923 ff.
- (North and South) Bombay, 1902. (South) Madras, 1933.
- (Critical Ed.) Ed. by Raghu Vira. First Fasc. Lahore, 1938.
- Eng. trans. by M. N. Dutt. Calcutta, 1892-94. Trans. into English verse, by R. T. H. Griffith. Benares, 1915.

(ii) PURĀNAS:

Aoni Purana Ed. by R. Mitra, BI. Calcutta, 1873-79.

Ed. ASS. Poona, 1900.

Eng. trans. M. N. Dutt. Calcutta, 1901.

Bhāgavata Purāna Ed. with French trans. by E. Burnouf, and continued by Hauvette-Besnault and Roussel-

5 Vols. Paris, 1840-98. Ed. by V. L. Pansikar. Bombay, 1920.

Eng. trans. M. N. Dutt. Calcutta, 1895. Eng. trans. by Swami Vijnanananda, SBH.

Allahabad, 1921-23.

Eng. trans. by S. Subba Rao. Tirupati, 1928.

Eng. trans. by J. M Sanyal. Calcutta, 1930-34. Pub. Venkatesvara Press. Bombay, 1910. Bhavishya Purāna

Brahma Purāņa ASS. Poona, 1895. Brahmända Puräna Pub. Venkatesvara Press Bombay, 1913.

Brihannaradiya Purāna Ed. P. Hrishikesha Sastri, BI, Calcutta, 1891. Garuda Purana Bombay, 1906.

Eng. trans. M N. Dutt. Calcutta, 1908. Harivamsa Ed. R. Kinjawadekar, Poona, 1936. Kūrma Purāna

Ed. Nilamani Mukhopadhyaya, BI, Calcutta, 1890.

Linga Purana Ed. J. Vidyasagara BI Calcutta, 1885. Märkandeva Purāna Ed. K. M. Banerjea. BI. Calcutta, 1862.

Eng. trans. by F. E Pargiter. Calcutta, 1904 Matsua Purāna ASS. Poona, 1907. Eng. trans. by a Taluqdar of Oudh SBH 2

Vols. Allahabad, 1916-17. Padma Purāna Ed. V. N. Mandlik, ASS, 4 Vols. Poons,

1893-94 Pub. Venkatesvara Press. Bombay, 1895. Siva Purāna Pub. Venkatesvara Press. Bombay

Varāha Purāna Ed. P. Hrishikesa Sastri, BI, Calcutta, 1893 Vāyu Purāna Ed R. Mitra. 2 Vols BI Calcutta, 1880-88 ASS. Poona, 1905.

Vishnu Purina Bombay, 1889. Eng. trans. by H. H Wilson 5 vols. London.

1864-70. Eng. trans. by M N. Dutt. Calcutta, 1894. Vishnüdharmot-

tara Purana Pub Venkatesvara Press. Bombav. 1912.

> (iii) PHILOSOPHY: (1) Mīmāmsā:

Nuayakanika of Vachaspati See below under "Vidhiviveka".

Prakaranapañchikā of Śālikanātha Benares, 1904.

Slokavärttika of Kumärila Bhatta Ed. in Chowkhamba SS. Benares, 1898-9.

Ed. in Pandit, NS. Vols. 3-4-Eng. trans, by G. Jha, BI. Calcutta, 1900 ff.

### GENERAL BIBLIOGRAPHY

Tantravärttika of Kumärila Bhatta

Ed, in Benares SS, Benares, 1890.

Eng. trans. by G. Jha. BÍ. Calcutta, 1903 ff. Tuptīkā of Kumārila Bhatta

Ed. Benares SS. Benares, 1903.

Tattvabindu of Vāchaspatimiśra

Benares, 1870. Ed. by V. A. Ramaswami Sastri. Annamalainagar, 1936.

Vidhiviveka of Mandanamiśra with the comm. Nyāyakanıkā by Vāchaspati, Benares, 1907.

(2) Nuāua:

Nuavakusumānjali of Udayana

Ed. with comm. by K. Somašekhara Šāstrī. Tirupati. 1940.

Eng. trans. by Swamı Ravi Tirtha. Vol. I.

Madras, 1946. Nyāyamaājarī of Javanta Bhatta

Ed by Suryanarayana Sukla. Benares, 1936 Nylyaparisishta of Udayana

Ed. with comm. by Narendrachandra Vedantatirtha. Calcutta, 1938.

Nyāyasāra of Bhāsarvajña Ed. by S. C. Vidyābhūshana. Calcutta, 1910

Nyāyavārttikatātparya of Vāchaspati Benares, 1898.

Ed. with notes by Amarendra Mohan Tarkatirtha and Taranath Nyaya-Tarkatirtha Calcutta, 1936.

Nyāyavārttıkatātparyaparišuddhi of Udayana Ēd. by Vindhyesvari Prasad Dvivedi and

Lakshmana Sastri Dravida. Bl. Calcutta, 1911-24.

(3) Sämkhya:

Sämkhyatattvakaumudī of Vāchaspati

Ed. with comm. by Sitaram Sastri Kelkar and Ramasastri Bhandari. Benares, 1919-22. Ed. by Ramesh Chandra. Calcutta, 1935-

(3) Vaišeshika:

Kiraṇāvalī of Udayana

Ed. with comm. by Siva Chandra Sarvabha-

uma. BI. Calcutta, 1911-12. Lakshandvali of Udayana Ed, in Pandit, NS., XXI-XXII.

Nyayakandali of Śridhara Bhatta

Ed. in VSS, No. 6. Benares, 1895.

Eng. trans. by G. Jha in Pandit, NS. XXV-XXXIV; Reprinted, Benares, 1916; 2nd Ed. with notes by H. D. Sharma. Poona, 1934.

# (J) Vedānta;

Bhāmatī of Vāchaspati

Ed. BI. Calcutta, 1876-1880.

Ed. by Bala Sastri Benares, 1880.

Ed by Jivananda Vidyasagara. Calcutta, 1891. Ed. with notes by Dhundiraj Sastri Nyayo-padhyaya. Benares, 1935-37.

(Chatussūtri) Ed. with Eng. trans. by S. S. Suryanarayana Sastri and C. Kunhan Raja. Madras, 1933.

Brahmasiddhi of Mandanamiśra

Ed with the comm. of Sankhapani by S. Kuppuswami Sastri. Madras, 1937.

Brahmasütrabhāshya of Sankarāchārva

Ed. with comm. by Narayana Sastri Eksam-

bekar. ASS. Poona, 1900-1903. Eng trans. (Vedānta Sūtras with the comm. of Sankarāchārya) by G. Thibaut. SBE. Oxford, 1890.

Naishkarmyasiddhi of Sureśvara

BSS. Bombay, 1891; 2nd Ed. Ed. by M. Hiriyanna, Poona, 1925.

Pañchapadikā of Padmapāda

Ed. VSS Benares, 1891-2. Paramārthasāra of Abhinavagupta

Ed. with comm. Kashmir Series. Srinagar. 1916

Ed, with comm. Benares, 1932.

Samkshepasärīraka of Sarvainātma

Ed with comm. by Bhau Sastri Vajhe Benares, 1913.

Ed. with comm. by S. N. Sukla, Benares, 1936.

### (6) Yoga:

Rajamartanda of Bhoja

Ed. and trans. by R. Mitra. BI. Calcutta, 1883 Yogasütras with Rajamartanda and other comms. Ed. by Dhundiraj Sastri Benares, 1930

Tattvavaiśāradī of Vāchaspati

Yogasütras with the comm. of Vyāsa and the gloss of Vāchaspati. Ed. by R. Bodas. BSS. Bombay, 1892; 2nd Ed. 1917.

Ed. by Gosvami Damodara Sastri. Benares.

1935. Eng. trans. by J. H. Woods. HOS. Cambridge

Mass., 1914. Eng. trans, by Ramaprasada, SBH, Allahabad, 1910.

#### GENERAL BIRLIOGRAPHY

## (iv) DHARMASĀSTRA:

Bālakrīdā of Viśvarūpa

Yājñavalkua-smriti with the comm. of Visvarupa, TSS, Trivandrum, 1922-24.

Dharmaśāstra-samgraha Ed. by J. Vidyāsāgara. 2 Vols Calcutta, 1876

Manubhäshya of Medhätithi

Manu-smriti with the comm. of Medhātithi, Ed. by G. Jha. Bl. Calcutta, 1932-39. Ed. by V. N. Mandlik. Bombay, 1886. Ed. by J. R. Gharpure. Bombay, 1920.

Eng. trans. by G. Jha. Calcutta, 1922-29.

Smritinām Samuchchava

Ed. in ASS. Poona, 1905. Smriti-sandarbhah

Vols. I-III. Gurumandala-granthamālā. Calcutta, 1952.

(v) HISTORICAL WORKS.

Bilhana Vikramānkadevacharita, Ed by G. Buhler BSS. Bombay, 1875.

Jayanaka Prithvirajavijaya. Ed. with the comm. of Jonarāja by S. K Belvalkar. BI. Calcutta.

1914-1922-Ed. by G. H. Oiha. Aimer, 1941 Dvitīya-Rājataranginī

Jonarăja Ed. P. Peterson. Bombay, 1896

Kalhana Rājatarangiņī. Ed. Durga Prasad. Bombay, 1892. Eng. trans. by M. A. Stein London, 1900.

Eng. trans by R. S. Pandit Allahabad, 1935. Padmagupta alias Parimala Navasāhasānkacharita. Ed. by V. S. Islampur-

kar. BSS. Bombay, 1895. Sandhyākara Nandī

Rāmacharita. Ed. by H. P Sastrı MASB, v 2nd Ed. Ed. by R. C Majumdar, R. G Basak and N. G. Banerji Rajshahi, 1939

(vi) POLITY:

Nītisāra of Kāmandaka Ed. by R. Mitra, BI, Calcutta, 1884.

Ed. with the comm. of Sankararya, by T. Ganapati Sastri. TSS. Trivandrum, 1912.

Nītisāra of Sukra Ed. by G. Oppert- Madras, 1882. Eng. trans. by M. N. Dutt. Calcutta, 1896

Eng. trans. by B. K. Sarkar. 2nd Ed. Allahabad. 1923.

Nītivākyāmrita of Someśvara Bombay, 1887-88. Pub. MDJG Series, Bombay.

(vii) LEXICONS:

Dhanvantari Halāvudha

Keśava

Kātantra

Śabdānuśāsana

Bhattotpala Mahavīrāchārva

Śridharāchārya Varāhamihira

Dhanvantari

Indu

Mádhava

Vrinda

Abhinavagupta

Anandavardhana

Dhanañjaya

Javadäman

See below under "Medicine".

Abhidhanaratnamala. Ed. by Th. Aufrecht. London, 1861. Kalpadrukośa. Ed. by Rāmāvatāra Sarmā.

GOS. 2 vols. Baroda, 1928, 1932.

(viii) GRAMMAR:

With the comm, of Durgasimha. Ed. by J. Eggeling. BI. Calcutta, 1874-78.

of Sakatayana, with Prakriyasamgraha of Abhayachandra. Pub. by Jestharam Mukundii. Bombay, 1907.

(ix) ASTRONOMY, ASTROLOGY AND MATHEMATICS:

See below under "Varāhamihira".

Ganstasārasamgraha. Ed. with Eng. trans. and notes by M. Rangacharya, Madras, 1912 Ganitasāra or Trisatī. Ed. by M. Ramanuja-

charya and G. R. Kaye. Leipzig, 1913. Brihaj-jātaka. With Bhattotpala's comm. Ed by Sita Ram Jha Benares, 1934

(x) MEDICINE:

Dhanvantariya Nighantu ASS, No 33 Poona Comm. on Ashtänga-samgraha Ed by Rudra

Parasara, Trichur, 1913-24. Rugviniśchaya or Mādhavanidāna Ed with comm by Kaviraj S C Sen 2nd Ed. Benares, 1932.

Ed. with comms by J T. Acharva, Bombay, 1920.

Siddhiyoga. ASS, No. 27. Poona, 1894 (xi) POETICS DRAMATURGY, AND METRICS:

Lochana. KM, 25 Bombay, 1911. German trans, by H. Jacobi ZDMG, LVI and

LVII. Lochana (VI). Ed. by S K De Calcutta, 1923 (JDL, IX. 15-42).

Dhvanyāloka, with the comm Lochana of Abhinavagupta. See above under "Abhinavagupta

Daśarūpa. Ed. with the comm. of Dhanika. by F. E. Hall. BI. Calcutta, 1865. Eng. trans. G. C. O. Haas. New York, 1912.

(Comprising Jayadevachchhandah, donuśāsanam of Jayakirti and of Hemachandra, and Vrittaratnākarah of Kedāra). Ed. with intr., list and index of Sanskrit metres, etc. by H. D. Velankar. Bombay, 1949.

# GENERAL BIBLIOGRAPHY

Mukulabhatta
Rājašekhara
Abhidhāvrittimātrikā, NSP, Bombay, 1916.
Kāvyamimānisā, Ed. by C. D. Dalal and R. A.
Sastri. GOS. 3rd Ed. Baroda, 1934.

Rudrata Kāvyālankāra. Ed. with the comm. of Namisādhu by Durgāprasāda and K. P. Parab.

KM, 2. Bombay, 1909.
Sägaranandin Näjakalakshanaratnakosa. Vol. I. Ed. by M.
Dillon, London, 1937.

Udbhata

Alaskāra-sangraha, Ed. with the comm-Laghuoratti of Pratihārendurāja.

NSP.

Bombay. 1915. Ed. by N. D. Banhatti, BSS. Poona. 1925 Utpala Chhandahsastra, Ed. by H. D. Velankar. Raja

Comm. Vol. (pp. 148-152).

Vēmana Kēņvalankārasūtra, Ed. with Vritti by Durga-

prasad and K. P. Parab. KM, 15. Bombay, 1926. Ed with a comm. Srirangam, 1909.

Eng. trans. by G. Jha. Allahabad, 1912; 2nd Ed. Poona, 1928. Ed. with German trans by C. Cappeller. Jena,

(xii) CHAMPÜ:

1875.

Soddhala Udayasundarikathā, Ed. by C. D. Dalal and E. Krishnamacharya, GOS. Baroda, 1920 Somadeva Yasastilakachampā, Ed. by Sivadatta and

Parab. KM. Bombay, 1901-1903.
Trivikramabhatta Nalachampū or Damayantīkathā. Ed. with

comm by N. K. Sarma. Benares, 1932 Ed with comm. Bombay, 1885

(xiii) ANTHOLOGY:

Kavindravachanazamuchchaya Ed. with intr. and notes by F. W. Thomas. BI.

(xiv) BELLES-LETTRES:

(Note. References to most important works in Sanskrit are given here. Full details will be found in the Histories of Sanskrit Literature by De and Das Gupta, Keith, Krishnamachariar, Winternitz, etc.)

Abhinanda Kādambari-kathāsāra, Ed. by Durgaprasad and K. P. Parab, NSP. Bombay, 1899. Ed. by Achintyaram Sarman, Lahore, 1900. Rāmacharita. Ed. with intr. by Ramaswami

**Ananda** 

Bhallata

Rāmacharita. Ed. with intr. by Ramaswami Sastri Siromani. GOS. Baroda, 1930. Mādhavānaļa.kathā. Ed. by Pavloni. OC, IX 1.430 ff; GSAI, XXII. 313 ff.

Anandavardhana
Anangaharsha
Matraraja
Banzalore, 1928.

Bangalore, 1928. Bhallapasataka. Kāvyamālā, IV. 140 ff.

Brihatkathā Ślokasamgraha. Ed. with critical

notes and French trans. by F. Lacôte, Paris, 1908-29-Chaturbhānī (comprising Śūdraka's Padmaprābhritaka. Īśvaradatta's Dhūrta-vita-samvāda. ruchi's Ubhayābhisārika, and Śyāmilaka's Pādatāditaka) Ed. by M. Ramakrishna Kavi and S. K. Ramanatha Sastri. Patna. 1922. Hanûmat Hanūman-nāṭaka (Devanāgari rec.) of Dāmodara Miśra with the comm. of Mohan Das. Bombay, 1860; 1868; etc. Mahānātaka (Bengali rec.) of Madhusūdana. Ed. with comm. by Jivananda Vidyasagara. Calcutta, 1890. Chandakausika. Ed. by Jaganmohan Tarka-Kshemiśvara lamkara. Calcutta, 1867. Ed. by J. Vidyā-sāgara. Calcutta, 1884 Ed. by Krishna Sastri Gurjara. Litho. Bombay, 1860. German trans. (Kauśikas' Zorn) by Ludwig Fritze. Leipzig, 1883. Mukundamālā, Kāvyamālā, I. 11 f. Kulaśekhara Ed. by K. Rama Pisharoti. Annamalainagar. Murari Anargharaghava. Ed. by Premchandra Tarkavagis. Calcutta, 1860. Ed. by Durgaprasad and K. P. Parab. NSP. Bombay, 1890 Nitivarman Kichakavadha. Ed. by S. K. De Dacca, 1929. Puräntaka Syamaladandaka. Kavyamala, I. 8 ff. Bālabhārata. Ed. by C. Cappeller. Strass-Rājaśekhara burg, 1885. Ed. by Durgaprasad and K. P. Parab. NSP. Bombay, 1887 (included in the Karpuramañjari). Bālarāmāyaņa. Ed. by Govindadeva Sastri-Benares, 1869. Ed. by J. Vidyasagar. Calcutta, 1884 Karpūramanjari. Ed. by Durgaprasad and K. P. Parab. NSP. Bombay, 1887. Ed. by Manomohan Ghosh. Calcutta, 1939. Ed by Sten Konow, with Eng. trans, and notes, etc. by C. R. Lanman HOS. Cambridge Mass., 1901. Viddhaśālabhañjikā. Ed. by B. R. Arte.

Ratnākara

Budhasvämin

Parab. KM. Bombay, 1890.

Ed. by Vamanacharya in Pandit, VI-VII. Ed. by J. Vidyasagar. 2nd Ed. Calcutta, 1883. Ed. with comms. by J. B. Chaudhuri. Calcutta,

Eng. trans. by L. H. Gray. JAOS, XXVII. 1-71. Haravijava. Ed. by Durgaprasad and K. P.

Poona, 1886.

1943.

#### GENERAL BIBLIOGRAPHY

Kāvuarākshasa or Rākshasakāvua. Ed. by A. Ravideva Hoefer. Sanskrit-Lesebuch. Berlin, 1849.

Ed. by K. P. Parab. NSP. Bombay, 1900. Italian trans. by F. Belloni-Filippi. GSAI, XIX, 1906. 83 ff.

Nalodaya, accompanied with a metrical trans. by W. Yates. Calcutta, 1844.

Aścharyachūdāmaņi. Ed. by C. Sankararaja Sastri. Madras, 1926.

Eng. trans. by C. Sankararaja Sastri. Madras.

Śivasvāmin Kapphinabhyudaya. Ed. by Gaurishankar. Lahore, 1927.

Subhata

Ditāngada. KM. Bombay, 1891. Eng. trans. by L. H. Gray. JAOS, XXXII. 58 ff. Stotrāvalī. Ed. by Vishnuprasad Bhandari. Benares, 1902. Utpaladeva

Väsudeva Yudhishthiravijaya, NSP. Bombay, 1897. Mudrārākshasa, Ed. K. T. Telang, BSS. 3rd revised Ed. Bombay, 1900. Ed. A. Hille-Višākhadatta brandt. Breslau, 1912; New Ed. 1935.

Ed. with Eng. trans. by K. H. Dhruva. 2nd Ed. Poona, 1923; 3rd Ed. Poona, 1930. Eng. trans. (The Signet Ring) with notes, etc.

by R. S. Pandit. Bombay, 1944.

## (B) BUDDHIST:

## PALI:

Important references only are given here. Further particulars will be found in Geiger, Law, Winternitz, etc. given under "Histories of Literature" below.) (Note.

Abhidhammatthasamaaha of Aniruddha

Śaktibhadra

Ed by Rhys Davids. JPTS, 1894, 1 ff. Eng. trans. by S. Z. Aung. Ed. by Mrs Rhys

Davids. PTS. London, 1910 Anagatavamsa of Kassapa

Ed. by J. P. Minayeff. JPTS, 1886. 33 ff Gandhavamsa Ed. by J. Minayeff. JPTS, 1886. 54-80.

Mahabodhivamsa of Upatissa

Ed. by S. A. Strong. PTS. London, 1891. Telakatāhagāthā Ed. by E. R. Goonaratne. JPTS, 1884. 49 ff

## (ii) SANSKRIT:

Abhisamayālankārāloka of Haribhadra

Ed. by Giuseppe Tucci GOS, 62, Baroda, 1952.

Advayavajrasamgraha of Advayavajra

Ed. by Haraprasad Sastri. GOS. 40. Baroda.

Ārva-mañiuśrī-mūlakalpa

Ed. by T. Ganapati Sastri, 3 Parts. TSS. Trivandrum, 1920-1925

Bauddha-stotra-samgraha

Vol. I, consisting of Sragdharā-stotra of Sarvajāamītra. Ed. by S. C Vidyābhūshaņa.

Bl. Calcutta, 1908. Guhyasamāja Tantra or Tathāgataguhyaka

Ed. by B. Bhattacharyya. GOS, 53. Baroda,

1931. J*äänasiddh*i of Indrabhūti

See "Vajrayānagranthadvayam" below. Kaulajāānanirnaya Ed. by P. C. Bagchi. Calcutta, 1934. Maānusri-Mūlakalpa" sbove.

Prainopauavinischauasiddhi of Anangavaira

See "Vajrayānagranthadvayam" below.

Sādhanamālā Ed. by B. Bhattacharyya. GOS, 26, 41. Baroda, 1925, 1928.

Saktisangama Tantra Ed. by B. Bhattacharyya. GOS, 61, 91, 104 Baroda, 1932, 1941, 1947.

Sragdharā-stotra See Tathāgataguhyaka See

See "Bauddha-stotra-samgraha" above. See "Guhyasamāja Tantra" above. of Sāntarakshita with the comm. of Kamala-

Tattvasamgraha of Säntarakshita with the comm. of Kamalasila. Ed. by E. Krishnamacharya with a Foreword by B. Bhattacharyya. GOS, 30, 31. Baroda, 1926.

Eng trans by G. Jha. GOS, 80, 83. Baroda, 1937, 1939.

Vajrayānagranthadvayam comprising Prajñopāyavinischayasiddhi of Anangavajra and Jñānasiddhi of Indrabhūti Ed. by B. Bhattacharyya. GOS, 44 Baroda 1929

### (C) JAIN:

(Only important authors and works in Sanskrit and Prakrit are listed here. For full details reference may be made to Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, and Velankar, Jinaratnakośa Poona, 1944.)

Asaga Vardhamāna-charita or Mahāvira-charita Pub, with Marathi trans. Sholapur, 1931. Dhanapāla Pāiyalachchhi. Pub. Bhavnagar, V. S. 1973. Ed by G. Bühler in Beitrage zur Kunde der

Indoger. Sprachen, IV. 70 ff. Tilakamañjari-kathā. NSP. Bombay, 1903.

Dhanafijaya Rāghava-Pāṇḍaviya or Dvisandhāna. Ed. with comm. by Sivadatta and K. P. Parab. KM. Bombay, 1895.

Dharmadāsa Upadešamālā (Prakrit). Pub. JDPS. Bhavnagar, 1915; Uvaešamālā. Ed. by L. P. Tessi-

tori. GSAI, 25 (1912). 162-297.
Gunabhadra Uttarapurāva (See under Jinasena I).

Haribhadra Dhürtäkhyöna (Prakrit). Ed. by A. N. Upadhye. SJS. Bombay, 1944

Samarāichchakahā. Ed. by H. Jacobi. BI. Calcutta, 1926.

Hastimalla Vikrāntaka irava or Sulochanā Nātaka, Pub. MDJG series, Bombay, V. S. 197 (=1916). Adipurana. Published along with Gunabha-Jinasena I dra's Uttarapurana in Mahapurana. Pub. Syadyada-Granthamala, Indore, V. S. 1973-5. Pārśpābhuudaya, Ed. with comm. NSP. Bombay, 1909. Meghadūta as embodied in the Pārśvābhyu-

daya with the comm. of Mallinatha and a literal Eng. trans. by K. B. Pathak. Poona, 1894

Harivamsapurāna Pub. MDJG Series. Bom-Jipasena II bay, 1930.

Yasodhara-charitra, Ed. by Gopinatha Rao. Kanakasena Vādirāja Tanjore, 1912. Maheévara Süri Jāānapaāchamī-kathā (Prakrit). Ed. by A. S.

Gopani. SJS. Bombay, 1949. Bhaktamarastotra. Ed. with German trans. Manatunga

by H. Jacobi. IS. XIV. 359 ff. Ed. with the comms. of Gunākara, Meghavijaya and Kanakakuśala by H R. Kapadia

DLP Series. Bombay, 1932. Ajitaśāntistava, Pub. in DLP Series, Bom-Nandishena

Pub. by Venichand Surchand. Mehsana, 1915 (in Pañcha Pratikramanādi Sūtrāni). Padmapurāna. Pub. MDJG Series. Bombay,

1928, 29. See earlier under "Grammar" Śākatāvana Upamitibhavaprapañchākathā. Ed. by P. Peterson and H. Jacobi. BI. Calcutta, 1899-Siddharshi

1914; Pub. by Devchand Lalbhai, Bombay, 1918-20 German trans. (Bks. I-III) by W Kirfel, Leip-

zig. 1924 (Indische Erzähler, X). Sobhanastuti or Tirthesastuti or Chaturvin-sati-Jinastuti. Pub. with the comm. of

Dhanapāla. Kāvyamālā, VII. 132 ff.; Pub in Agamodaya Samiti Series, Bombay, 1926. Ed. and trans. in German by H. Jacobi. ZDMG.

32. 509 ff. See earlier under "Champū". Svayambhū-chhandas. Ed. by H. D. Velankar.

JBBRAS, 1935; JUB, Nov. 1936. See above under "Kanakasena Vādirāja".

## (D) WORKS IN APABHRAMSA.

Savayadhamma Dohā. Ed. with intr., trans., glossary, notes, and index by H. L. Jain. Karanja, 1932.

Ravishena

Śobhana

Somadeva

Svayambhū

Vādirāja Sūri

Devasena

Dhanapāla Bhavisayattq-kahā. Ed. by H. Jacobi. Munchen, 1918-

Ed. by C. D. Dalal and P. D. Gune. GOS, 20. Baroda, 1923.

Haribhadra

Saṇakumāra-chāriu. Ed. with German trans.

notes, etc. by H. Jacobi. Munchen, 1921.

.Joindu

Paramappayāsu. Ed. with Sanskrit comm., Hındi trans., critical ıntr., etc. along with Yogasāra, critical text, Sanskrit Chhāyā, ıntr., etc., by A. N. Upadhye. Bombay, 1937

intr., etc., by A. N. Upadhye. Bombay, 1937

Kanakamara Kavakanda-chariu. Ed. with intr., trans., glossary, etc. by H. L. Jain. Karanja, 1934.

Khanha et Saraha

Les chants mystiques. Les Dohā-kośa (en
Apahhramśa avec les versions tibetaines) et
les Caryā (en vieux-Bengali) avec introduction. vocabulaires et notes edites et traduits

par M. Shahidullah. Paris, 1928.

Mäilladeva Nayachakra, Pub. MDJG Series, No. 16.

Bombay.

Pushpadanta Jasahara-chariu. Critically edited with intr. glossary, and notes by P. L. Vaidya. Karanja, 1931.

Mahāpurāna Critically edited by P. L. Vaidya. 3 vols. Bombay, 1937-41. Nāyakumāra-chariu. Critically edited with

an intr., glossary, indices, and notes by H L. Jain. Karanja, 1933.

Rāmasimha Muni Pāhuḍa Dohā, Critically edited with intr. trans., glossary, etc., by H L. Jam Amraoti. 1933

Suprabhāchārya Varāgyasāra. Ed. by H. D Velankar. ABORI. 1928. 272-280. Svayambhū Paima-chariu Ed. by H. C. Bhayani, SJS

2 vols. Bombay, 1953 (in progress).

## (D) MUSLIM:

Ashkāl ul-Bilād of ibn Hauqal Extracts trans. HIED. I. 31-40.

Chach-nāma of Muḥammad 'Alī i, Hamīd i, Abū Bakr Kūfī Trans, by Mirzā Kalich Beg Fredunbeg Two vols Karachi, 1900.

Extracts trans. HIED, I. 131-211.

Habib-us-Siyar of Khond Mir

Bombay, 1857. Jāmi 'ul-Hikāyāt of Muhammad 'Aufi

Extracts trans HIED, II. 155-203.

Kıtāb Futūḥ al Buldan of Ahmad ibn Yahya ıbn-Jabir al-Baladhurı Eng. trans. by P. K. Hitti and F. C. Murgotten.

Kıtāb ul-Aqālīm of Ishtakhrī Extracts trans. HIED, I. 26-30.

Kitāb-ul-Hind and Athār-al-Bāquia of al-Bīrūnī .

Eng. trans. (Alberuni's India) by E C. Sachau.

London, 1914.

Muruj-ul-Zahab of al-Mas'udī

Text and French trans. by Barbier de Meynard Paris, 1861.

Extracts trans. HIED, I. 18-25.

Rauzat-uş-Şajā of Mir Khond

Sitsilat ut-Tawörikh of Sulayman Extracts trans. HIED, I 1-7.

Tabagāt-i-Akbari of Nizāmuddīn

Trans. by B. Dey. BI. Calcutta, 1913.

Tabaqat-i-Nasırı of Minhaj-ud-din Trans. by H. G. Raverty. London, 1881

Trans. by H. G. Raverty. London, 188.
Tānul-Maāsır of Hasan Nizāmī

Ta'rikh-t-Firishta Lucknow, 1905. Eng. trans. (Rise of the Mahomedan Power in India) by J Briggs Vols. I-IV. London, 1829

Ta'rikh-1-Yamini of Al-Utbi

Ed. by Ali.

Trans by J. Reynolds London Extracts trans HIED, II 14-52.

Tarkhān-nāma of Saivid Jamāl

Extracts trans HIED, I 300 ff

Ta'rīkh-i-Tāhrī Extracts trans HIED, I. 253-281.
Ta'rīkh-i-Ma'sūmī Extracts trans HIED, I. 212-252.

Elliot, Sir H.M. and History of India as told by its own Historians Dowson, John 8 Vols London, 1866-77 . . Vol. II. Re-

printed with Introduction by Mohammad Habib, Commentary by S. H. Hodiwala, and Supplement by Khaliq Ahmad Nizami

Aligarh, 1952

Hodivala, S. H. Studies in Indo-Muslim History. Bombay, 1939

### (2) Non-Indian Sources

### (A) ARABIC:

Buzurg ibn Shahriyar

Ferrand

Kitāb 'Ajāyab-ul-Hind or Livre des Merveilles de L'Inde, Texte Arabe par P. A Van der Lith; traduction Francaise par L Marcel Devic. Leide, 1883-86.

Eng. trans. (The Book of the Marvels of India)

by L. Marcel Devic. London, 1928.

Relations des Voyages et Textes Géographiques Arabes, Persans et Turks—Relatifs a l'Extrême-Orient du VIII° au XVIII stècles. 2 Vols, Paris, 1913-14. Voyage du Marchand Arabe Sulayman en Inde et en Chine—Rédigé en 351 suivi de remarques par Abi Zayl Hesan vers 916, Paris. 1922

## (B) TIBETAN:

TABANATHA

German trans. by F. A. von Schiefner (Geschi-chte des Buddhismus in Indien). St Petersburg, 1869.

Eng. trans. (History of Buddhism in India) by U. N. Ghoshal and N. Dutt. IHQ, III. 60-68, 508-9; 803-7; IV. 530-3; V. 715-21; VI. 334-44; VII. 150-60; VIII. 247-52; X. 551-7, XXVII. 239-49; XXVIII. 41-50.

Extracts trans. into English by W. L. Heeley. IA, IV. 101-4; "Tāranātha's Account of the Magadha Kings" by E Lyall IA, IV 361-7

## II. ORIGINAL SOURCES:

(1) Inscriptions:

AIYER, K V Subra-South Indian Inscriptions 2 vols. (ASI, New Imperial Series, Vols. 52, 53) Madras, 1928, hmanya 1933.

"List of Inscriptions of Northern India" BHANDARKAB, D R Appendix to EI, XIX-XXIII

HITTERSON, E. South Indian Inscriptions. 3 vols (ASI. NIS. Vols. 9, 10 and 29). Madras, 1890-1929 Bombay-Karnataka Inscriptions Madras. 1940.

KRISHNAMACHABLU. CR PANCHAMUKHI, R S Karnataka Inscriptions. 2 vols. Dharwar, 1941,

1951. RANGACHABYA, V Inscriptions of the Madras Presidency. 3 vols

Madras, 1919. RIGH. Lewis Mysore and Coorg from Inscriptions. London, 1909.

SASTRI, H Krishna South Indian Inscriptions. 2 vols. (ASI, NIS, Vols. 44, 49). Madras, 1924, 26

Historical Inscriptions of Southern India Madras, 1932. SEWELL, R and At-YANGAR, S Krishna-

(Also Epigraphia Indica, Epigraphia Carnatica, etc.)

### (2) COINS:

ALLAN, J

HW8mi

BANERJI, R D Brown, C J CUNNINGHAM, A Catalogue of the Coins of Ancient India (in the British Museum) London, 1936. Prāchīna Mudrā (Bengalı). Calcutta, 1322 B.S.

Coins of India. Calcutta, 1922 Coins of Mediaeval India from the seventh century down to the Muhammadan Conquest.

London, 1894.

Coins of Southern India. London, 1896. ELLIOT, W. RAPSON, E J Indian Coins. Strassburg, 1897.

SINGHAL, C R Bibliography of Indian Coins, Bombay, 1950 SMITH, V. A. Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, including the Cabinet of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I. Oxford, 1906.

### III. MODERN WORKS:

### Histories of the Period:

ATTANGAR, S Krish- Ancient India. Poons, 1941. naswami. ALTEKAB, A S BASAK, R. G.

Rāshtrakūtas and their times Poona, 1934. History of North-Eastern India. Calcutta, 1934 Early History of the Deccan BG, Vol. I, Part 2. Bombay, 1896; 2nd Ed. CW, III. 1-198. Poona, 1927; 3rd Ed. Calcutta, 1928. BHANDARKAR, R G

JOUVEAU-DUBREUIL. Ancient History of the Deccan (trans. from the French by V. S. Swaminadha Dikshitar). Pondicherry, 1920. Ancient India. Banaras, 1952

MAJUMDAR, R. C. MAJUMDAR, R C History of Bengal. Vol I Dacca, 1943. (Ed ).

MAJUMDAR, R.C. and The Vākātaka-Gupta Age (A New History of the Indian People, Vol. VI). Lahore, 1946, ALTEKAR, A Reprint, Banaras, 1954. MASSON-OURSEL, Ancient India and Indian Civilization (Eng.

and others trans, from original French). London, 1934. RAY, H C Dynastic History of Northern India 2 vols. Calcutta, 1931, 1936

SASTRI, K A Nile-History of India Vol. I. Madras, 1950. kanta Early History of India. 4th Ed. Oxford, 1924 SMITH, V A History of Kanuaj, Benares, 1937. TRIPATHI, R 8 VATDYA, (' V History of Mediaeval Hindu India 3 vols Poona, 1921-1926

## (2) Histories of Literature

DAS GUPTA, H N. A History of Sanskrit Literature Classical Period. Vol. I. Calcutta, 1947. (Ed ). DE, 8 K Sanskrit Poetics. 2 vols. London, 1923, 1925

Literary History of India. London, 1898. Pali Literatur und Sprache. Strassburg, 1916 FRAZER, R. W GRIGER, W Eng. trans. by B. K Ghosh (Pali Literature and Language). Calcutta, 1943

History of Indian Literature, New York, 1931 GOWEN, H H KANH, P V History of Alankara Literature, 2nd Ed. Bombay, 1923; 3rd Ed (History of Sanskrit

Poetics). Bombay, 1951. Кити. А В Sanskrit Drama Oxford, 1924. Reprint, 1954 History of Sanskrit Literature, Oxford, 1928.

Reprint, 1941, 1948, 1953 KRISHNAMACHARIAR. History of Classical Sanskrit Literature. Madras, 1937.

LAW, B. C. History of Pali Literature 2 vols. London.

MACDONELL, A A History of Sanskrit Literature. London, 1900.

History of Indian Literature (Eng. trans. by WINTERNITZ, M. Mrs. S. Ketkar). Vols I and II. Calcutta, 1927, 1933,

> Geschichte der indischen Literatur. Band III. Leipzig, 1920

Religion and Philosophy:

Vaishnavism, Sawism and other minor Reli-BHANDABKAR, R G gious Systems, Strassburg, 1913; Indian Edition, Poona, 1938

The Philosophies Cultural Heritage of India. 2nd Ed. Vol. III. Calcutta, 1953. BRATTACTIARYYA. H D (Ed)

History of Indian Philosophy. 4 vols Cam-DAY GLPTA S N bridge, 1932-49.

An Outline of the Religious Literature of India. Oxford, 1920. FAROUHAR, J N KANK P V Ilistoru of Dharmaśästra, 4 vols. Poona,

1930-53. Indian Philosophy. 2 vols. London, 1923, 1927 RADHARRISHNAN. VIDYAI HUSHANA, S C History of Indian Logic, Calcutta, 1921.

ZIMMER H Philosophies of India, Ed by J Campbell London, 1953

### BIBLIOGRAPHY

Note In the Bibliographies to the different chapters, the Original Sources and Modern Works, mentioned earlier, are not repeated save in exceptional cases).

### CHAPTER I THE RASHTRAKUTA EMPIRE

## Original Sources.

(i) LITERARY:

Kalhana See above, under "Historical Works" Karnātakabhāshābhūshana Ed. by L. Rice Nāgavarmā

Bangalore, 1884. Nripatunga Kavirājamārga. Ed. by K B. Pathak

Vikramārjuna Vijaya or Pampa Bhārata. Ed Pampa by L. Rice. Bangalore, 1898

Somadeva See above, under "Champu",

(ii) INSCRIPTIONS.

BHANDARKAR, D R A List of the Inscriptions of Northern India written in Brahmi and its derivative scripts from about A.C. 300. Appendix to El. XIX-XXIII.

FLEST, J F. The Dynasties of the Kanarese Districts of the Bombau Presidencu, BG, I. ii Bombay. 1896.

"Sanskrit and Old-Canarese Inscriptions" (dealing with the Rashtrakūtas) IA, XI. 108-115; 124-127; 156-163; XII. 156-165; 215-225; 247-258

HIB LAL. Inscriptions in the Central Provinces and Berar. 2nd Ed. Nagpur, 1932.

RICE, L. See above, under "Inscriptions".

## (iii) SOME IMPORTANT RASHTRAKŪŢA INSCRIPTIONS:

- Ellora Plates, \$.663 (=A.D. 741): EI, XXV. 25.
   Samangad Grant, \$.675 (=A.D. 753-54): IA, XI. 108.
- Antroli-Chharoli Plates, \$.679 (=A.D. 757); JBBRAS, XVI. 106.
- Alas Plates, \$.692 (=A.D. 769): EI, VI. 208.
- Bhandak Plates, S.694 (=A.D. 772); EI, XIV. 121.

- Bhor State Museum Plates, S.702 (=A.D. 780); EI, XXII. 176
   Daulatābād Plates, S.715 (=A.D. 793); EI, IX. 195.
   British Museum Plates, S.726 (=A.D. 804); IA, XI. 104. EI. XXXIII. 327.
- Sisavai Grant, S. 729 (=A.D. 807); El. XXIII. 204
- Wani Dindori Plates, \$.730 (=A.D. 808): IA, XI. 156.
- Wani Dindori Plates, S.730 (=A.D. 808): IA, XI. 156.
   Rādhanpur Plates, S.730 (=A.D. 808): EI, VI. 242; IA, VI. 59.
   Baroda Grant, S. 734 (=A.D. 812-13); IA, XII. 156.
- 13. Lohara Grant, S. 734 (=A.D. 812): EI, XXIII. 212.
- 14. Surat Plates, S. 743 (=A.D. 821); El, XXI, 133
- Navsāri Plates, S 738 (=A.D. 816). JBBRAS, XX 135. 16. Kavi Grant, S.749 (=A.D. 827-8): IA, V. 113.

- 17. Baroda Grant, S.757 (=A.D. 835-6): IA, XIV. 196.
  18. Nilgund Ins., S.788 (=A.D. 866): EI, VII. 98.
  19. Suru Ins., S.788 (=A.D. 866): EJ, VII. 202; IA, XII. 218.
  20 Begumra Grant, S.789 (=A.D. 867): IA, XIII. 179.
- 21. Sanjān Plates, S. 793 (=A.D. 871): EI, XVIII. 235
- 22 Begumra Grant, \$.810 (=A.D. 888): IA, XIII. 65.
- 23 Kāpadvanj Plates, S.832 (=A.D. 910): EI, I. 52.
- Begumra Plates, S.836 (=A.D. 914): EI, IX. 24
- 25. Cambay Plates, \$.852 (=A.D. 930): EI, VII. 26. 26. Sāngli Plates, \$.855 (=A.D. 933-4) · IA, XII. 247
- 27. Deoli Plates, \$ 862 (=A.D. 940): EI, V. 190
- 28 Karhād Plates, \$.880 (=A.D. 959): EI, IV. 278.
- Kurda Grant, S. 894 (=A.D. 972-3): IA, XII. 263.
- 30 Gundur Ins., \$.896 (=A.D. 973-4): IA, XII. 270.
- 31. Śravana Belgola Praśasti, Ś 904 (=A.D. 982): Inscriptions at Sravana Belgola, 53, No 57
- Daśāvatāra Cave Ins. (undated). ASWI, V. 87.
- Jura Praśasti (undated). EI, XIX. 287.

## II. MODERN WORKS:

"The Chronology of the Campaigns of Govinda ALTEKAR, A. S. III of the Rashtrakūtas". D. R Bhandarkar Vol. 153-8.

"New Light on the history of the Gujarat Rāsh-

trakūtas". Ojha Comm. Vol. III. 3-7. "A Note on the date of the Manne plates of Stambha Ranavaloka". El, XXIII. 293-4.

Rashtrakūtas and their times. Poona, 1934. "A Note on the Dates of three Rashtraküta Kings". El. XXVI. 161-5.

ATYAR, A S R

"Northern Conquests of Krishna III". JBORS. BANERJI, R D XIV. 476-488.

See above, under "Histories of the Period". BHANDABKAB, R. G. "On the reign of Krishna II, the Rashtrakūta". DAS GUPTA, N. N.

IA, LXII. 134-6. DEGRAS, V R "Govinda III---A Forgotten Emperor of Madhya Pradesh". Annual Bulletin of the Nagour

Historical Society, No. 6. October, 1951, pp. 60-75.

ELLIOT, H M and See above, under "Muslim". Dowson, John

FLEET, J F "The Family name of the Rashtrakutas of Malkhed". *El*, VII, 214.
"The Original Home of the Rāshtrakūtas of

Mälkhed". Ibid. 223. "The Banners and Crests of the Rashtrakūtas

and Rattas of Saundatti". Ibid. 227.
"On the Date of the Ellora Plates of Danti-GAL G. S durga". IHO, XXVIII. 79-82.

GHANT, M. A See below, under Ch. V (11) "Arabs in India". MIBASHI, V V "Dantidurga, the founder of the Rashtrakūta imperial power". JOI, I. 31-38.

"The Dates of the Ellora Plates of Dantidurga". JBBRAS, NS. XXVI. 163-7.

"A further note on the date of Manne plates of Stambha Ranavaloka". EI XXIII 295-7. "New Light on the Medieval History of Gujarat", D. R. Bhandarkar Vol., pp. 53-58.

"Two copper-plate inscriptions from Berar". El. XXIII. 204-222.

"Amoghavarsha and Karka Suvarnavarsha of SASTRI, K A Nilakanta Lata". PIHC, X. 210-4.

"Did Dhruva abdicate?" JOR, XV. 9-12. "Krishna III and the Chedis". JOR, XVI 155-8. "The Imperial Pratiharas", JIH, XXXVIII, SHARMA, D

TRIPATHI, R S. See above, under "Histories of the Period",

VENKATARAMANAYYA, "Räshtrakütas of Mälkhed". PIHC, VIII. 85-90 See below, under Ch. II.

CHAPTER II RISE AND FALL OF THE PRATIHARA EMPIRE Original Sources:

(i) LITERARY: Ed. by V. Krishnamacharya. JBBRAS, NS, 1V. Bappabhatticharitam

Harivamsapurāna See above, under Jinasena II in "(C) Jain"-General Bibliography.

Kumärapälacharita See below, Ch. V (4). Prabandhachintāmani

Prabhavakacharita See below, Ch. V (2), Vikramārjuna See below, Ch. V (4). Vijaya See above. Ch. I.

N

### (ii) INSCRIPTIONS:

## LIST OF IMPORTANT INSCRIPTIONS, (See above, p. 40)

II. MODERN WORKS

ATFANGAR, S.Krishnaswami. "The Bappa Bhatti Charita and the Early History of the Gurjara Empire". JBBRAS, NS,
IV. 101-133.

GANGULY, D C "The "Gurjaras" in the Rashtrakūta Inscriptions". PIHC, III. 513-5.

"The Pratihāras and the Gujaras". JBORS, XIV. 221-230.

HALDER, R R "Who were the Imperial Pratihāras?" IA., LVII 181-4.

JAIN, H L. "The Chief Political Divisions of India during the Eighth Century." IC, XI. 161-170.

MAJUNDAR, R. C "The Gurjara Pratihāras" JDL, X. 1-76.
"Some Problems concerning Gurjara-Pratihāras." Munsh: Diamond Jubilee Vol.,
Part II (BV, X). 1-18.

(Both these articles give full references to earlier literature on the subject).

Munshi, K. M. The Glory that was Gürjaradeśa, Part III The Imperial Gurjaras. Bombay. 1944. RAY. N. R. "A Note on the Chronology of the Later Prati-

hāras." IA, LVII 230-4."

RAYCHAUDHURI, H.C "A note on the Emperor Mahipāla of the Pratīhāra Dynasty." PIHC, IV. 153-5

Sastri, K. A. Nile. "Mahipāla of the Chandakausika." JOR, VI. kanta Smr, B. C. "Nāgabhaṭa II's Operations against Dharma-

BARMA, Dasaratha pāla and Chakrāyudha." PIHC, XI. 141-7
"The Imperial Pratihāras—A Revised Study."
JIH, XXII. 93-105.

"Chronology of the Reign of the Imperial Pratihāra Nāgabhaṭa II." IHQ, XX, 72-75, "A Supplementary Note on Vatsarāja Prati-

hāra." IHQ, XXIII. 43-4. "The Gurjaras of Rajputana and Kanauj." JRAS, 1909- 53 ff; 247 ff.

TRIPATRI, R 8 See above, under "Histories of the Period"
VARKATARAMANAYYA,
"The Rāshtrakūta king Krisima II and Gurjara
N. Pratihāras of Kanauj." PIHC, VI. 163-70

CHAPTER III
THE PALAS
I. Original Sources:

i) LITERARY: Brihat-Svayambhū Purāna

Ed. by H. P. Sastri. BI. Calcutta, 1894-1900, Rāmacharita of Sandhyākara Nandī

See above, in "General Bibliography" under "Historical Works".

Täranätha See above, under "Tibetan".

Udauasundarikathā of Soddhala

See above, in "General Bibliography" under "Champū".

## (ii) INSCRIPTIONS

List of important inscriptions of the Pala Dynasty

Abbreviations
CP Copper-plate

I

S

P

Image

Stone Pillar

| Serial<br>No | Year     | Find place   | Name of the king.      |    | Reference                                                             |
|--------------|----------|--------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 26       | Bodh-Gaya-S  | Dharmapāla             |    | JASB IV 101                                                           |
| 2            | 32       | Khālimpur-CP | n                      |    | EI.IV 243                                                             |
| 3            | -        | Nálandá-CP   | ,,                     |    | EI.XXIII 290                                                          |
| 4            | 33       | Monghyr-CP   | Devapála               |    | ELXVIII 304                                                           |
| 5            |          | ) Nälanda-CP |                        |    | EI.XVII 318.                                                          |
|              | 40.00    |              | ,,                     | 74 | Monograph No. 1 of<br>Varendra Research<br>Society,<br>JRASBL,VII 215 |
| 6            |          | Ghoshrawa-S  | ,,                     |    | IA,XVII 307.                                                          |
| 7            | 3        | Bihar-I      | Sürapāla               |    | JASB,IV 108                                                           |
|              |          |              |                        |    | JRASBL,IV 390                                                         |
| 8            | 5        | Rajauna-S    | 10                     |    | IHQ,XXIX 301                                                          |
| 9            | 17       | Bhagalpur-CP | Natāyanapāla           |    | IA.XV 304                                                             |
| 10           | 54       | Bihar-I      | "                      |    | IA,XLVII 110                                                          |
| 11           |          | Badal-SP     | **                     |    | EI,II 160                                                             |
| 12-14        | 28,31.32 |              | Rājyapāla              |    | JBORS,XXVI 246.                                                       |
| 15           |          | Bhatuniya-S  | ,,                     |    | EI,XXXIII 150                                                         |
| 16           | 6        | Jājılpārā-CP | Gopāla II              |    | JAS,L,XVII 137                                                        |
| 17           |          | 3 Särnäth-I  | Mahipāla               |    | IA,XIV 139.                                                           |
| 18           | 3        | Bäghäura-I   | **                     |    | E1,XVII 355                                                           |
| 19           | 9        | Bangarh-CP   | **                     |    | JASB,LXI 17                                                           |
|              |          |              |                        |    | EI,XIV 324                                                            |
| 20           | 5        | Belwa-CP     | **                     |    | EI,XXIX, 1 ff                                                         |
| 21           | 48(?)    | Imadpur-I    | **                     |    | 1A,XIV.165<br>(f n 17)                                                |
|              |          |              |                        |    | JRASBL,VII 218;<br>XVI 247                                            |
| 22           | 15       | Gaya-S       | Nayapála               |    | Palas of Bengal, 78.                                                  |
| 23           | 15       |              | . 9                    |    | JPASBLXIX.190                                                         |
| 23a          | 11       | Belwa-CP     | Vigrahap <b>āla</b> II | 1  | EI,XXIX 9                                                             |
| 24           | 12       | Amgachı-CP   | **                     |    | EI,XV 293.                                                            |
| 25           | 17       | Bangaon-CP   |                        |    | EI,XXIX,48.                                                           |
| 26           | 3        | Tetrawan-I   | Rāmapāla               |    | JASB,TV.109.                                                          |
|              |          |              |                        |    | JRASBL,IV 390                                                         |
| 27           | 42       | Chandimau-I  | **                     |    | Pâlas of Bengal, 33.                                                  |
| 28           | 8        | Manahalı-CP  | Madanapāla             |    | JPASB,LXIX Part 1,68.                                                 |
| 29           | 14       | Jaynagar-I   | ,,                     |    | ASC,III 125;                                                          |
|              |          |              |                        |    | JRASBL, VII 216.                                                      |

| 30 | Saks 1083 Valgudar | Madanpāla | JAS 1.,XVII 27<br>E1,XXVIII 145 |
|----|--------------------|-----------|---------------------------------|
|    |                    |           |                                 |

### Inscriptions connected with the Pala Kings

| 31<br>32 |       | Dinajpur-P<br>Irda-CP | Navapāla     | JASB, VII 619<br>EI XXII. 150: XXIV 43 |
|----------|-------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
|          |       |                       |              |                                        |
| 33       | 4     | Kamaulı-CP            | Vidyadeva    | EI,II.350.                             |
| 34       | 4     | Bihar-I               | Mahendrapala | ASI,1923-4,p 102.                      |
| 35       | 5     | Paharpur-P            | **           | Memoir, ASI,No 55.                     |
| 36       | 9     | Gunariya              | .,           | JASB,XVI 278                           |
| 37       | 19(7) | Bihar                 |              | Palas of Bengal, 64                    |

Inscriptions Nos. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 23, 24, 28 and 33, along with a few other inscriptions of the Påla kings, have been edited in Gaudalekhamald, a Bengali Work, published m B.S. 1319

### II. MODERN WORKS

### In English

| Banerji, R | D) | The Palas o | f Bengal | MASB. V | 7 | <ol><li>Calcutta,</li></ol> |
|------------|----|-------------|----------|---------|---|-----------------------------|
|            |    | 1915.       |          |         |   |                             |

"Pāla Chronology." JBORS, XIV 489

BRATTACHARYA, D (' "A Chronology of the Pala Dynasty of Bengal" IA., XLIX, 189.

"Pāla Chronology (A reply to Prof. Banerji)." IHQ, VI, 153.

"Caste and Chronology of the Pala kings of

Bengal " IHQ, IX. 479

MAJUMDAR, R (' History of Bengal. Vol. I. Dacca, 1943

Сночи. Ј С

"Pāla Chronology." JBORS, XV 643
"The Chronology of the Pāla kings." JASB.

NS, XVII. 1.

PACL, P L The Early History of Bengal 2 vols Cal-

cutta, 1939, 1940 Rayceoudhuri НС "Pāla Expansion in the Far South of India"

POC, VIII. 537

SASTRI, K A Nil. "Rājendra Chola I and Mahīpāla of Bengal"
iHQ, XIII. 149-52

"The Battle of Venbai" India Antiqua (Leyden, 1947), 254-256.

SEN, B C Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal Calcutta, 1942.

Sharma Dascrethe "The two white umbrellas secured by Dhruva."

IHQ, XX. 84-5.

### In Bengali:

Banerji, R D Bänglär Itihäsa (3rd Edition)

CHANDA, R P Gaudaržjamālā (B.S. 1319).
MAJUMDAR, R ( Bānglādešer Itihāsa (2nd Ed., B.S. 1356).

Roy, N R. Bångälir Itihäsa (B.S. 1356).

### CHAPTER IV

### EASTERN INDIA DURING THE PALA PERIOD

### (1) NEPAL:

### Original Sources:

Bundall, C. Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS at Cambridge, Cambridge, 1883.

Historical Introduction to H. P. Sastri's "Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal." Calcutta, 1905.

Journey in Nepal and Northern India. Cam-

bridge, 1886.
"On Some Nepalese Coms in the Library of

the German Oriental Society." ZDMG, XXXVI. 651-2.

Bragvanlal, Indraji "Inscriptions from Nepal." IA, IX 163-194 "Anciennes Inscriptions du Nepal." JA, 1907,

IX. 49-114.

Sastai, H P. Catalogue of Palm-leaf and selected Paper

MSS belonging to the Durbar Library
Nepol. Calcutta, 1905.

WALSH, E H "The Coinage of Nepol" JRAS, 1908. 669759: 1132-36.

WRIGHT, D History of Nepal (translated from the Parbatiya), Cambridge, 1877

## Modern Works

BÜHLER, G. "Bhagwanlal Indraji's Some Considerations on the History of Nepal." IA, XIII. 411-28

FLEET, J. F. "Chronology of the Early Rulers of Nepal"

IA, XIV. 342-351

Kinkapatrick, Col An Account of the Kingdom of Nepal London.

Landon, Percival. Nepal. 2 Vols. London, 1928

LEVI. S "Note sur la Chronologie du Neval." J.

"Note sur la Chronologie du Nepal." JA, 1894, IV. 55-72.

Le Nepal, Vols. I-III Paris, 1905-1908.

MAJUMDAR, R. C "Chronology of the Early kings of Nepal" B. C. Law Volume, I. 626-41

RAY, H. C. DHNI, I, Ch. 4.

Tabanātha See above, in "General Bibliography" under "Tibetan".

## (2) KĀMARŪPA:

## Original Sources: Inscriptions

Brattacharya, Kāmarūpaiāsanāvali (in Bengali). Rangpur, Padmanatha 1931. List of important inscriptions has been given on p. 61.

(ii) Modern Works:

"Common Ancestry of the Pre-Ahom Rulers BARUA, B M. etc." IHQ, XXIII. 200-220.

Early History of Kamarupa. Vol. I. Shillong, 1933. BABUA, K. L.

BHATTASALI, N K. "New Light on the History of Assam." IHQ. XXI. 19-28; 143 ff; XXII. 1 ff.; 112 ff.; 245 ff DUTTA, K. "New Light on the Early History of Assam."

PIHC. XII. 154 ff. GAIT, E. A. History of Assam. 2nd Ed. Calcutta, 1926

### (3) ORISSA:

(i) Original Sources: Inscriptions

HIRALAL. See above, in Ch. I.

"Outline of the History of Kalinga" and "Outline of the History of the Bhanja Kings of Orissa" by R. C. Majumdar, and Dynasties of Medieval Orissa by B. Misra contain complete lists of inscriptions Inscriptions discovered subsequently are referred to in the footnotes and in IHQ, XXVIII. 225 ff. Some recent inscriptions are listed below.

Angul copperplate of Dharmamahādevī. JAS, L, XVIII. 245-50

Baud plates of Tribhuvanamahādevi.

- 3. Baud plates of Prithvimahadevi. 4. Bonai copperplates of Udaya Varaha Deva JBORS, XXXI. 159-171.
- 5 Brahmeśvara Temple Ins. of Uddyotakesari JASB,L, XIII 63-73.

6. Jurada charter of Nettabhañja. EI, XXIV. 15

- 7. Khadipadā image Ins. of the time of Subhākara. El. XXVI 247 (Re-edited in No. 10 below).
- 8. Madras Museum plates of the time of Narendra Dhavala, El, XXVIII 44-50.

Mandasa plates of Dharmakhedi JAHRS, VIII. 233-7.

10. Orissa Museum image ins. of the time of Subhākara Deva PIHC XII. 66-74. (See No. 7 above).

Taltali plates of Dandimahādevi. IHQ, XXI. 218.

- Taltali plates of Dharmamahādevī. IHQ, XX. 213-220
   Terundia plates of Subhākara II. EI, XXVIII. 211-6
- Two grants of Bhañja kings of Vañjulvaka. EI, XXVIII. 272-283.
   Two Ins. from Jajpur. EI, XXVIII, 179-185.

Two plates of Devanandadeva. El. XXVIII 325-334.

## (ii) Modern Works:

ACHARYA, P "The Bhanja kings of Orissa." JBORS, XII. 92-102.

BANBRJI, R D History of Orissa. 2 Vols. Calcutta, 1930-31 CHARRAVARTI, M. M. "Chronology of the Eastern Ganga kings of Orissa." JASB, 1903. 97-147.

CHANDA, R. P. Bhañja Dynasty of Mayurbhani and their ancient capital Khiching. Mayurbhauj, 1929.

DAS, M. N. Glimpses of Kalinga History. Calcutta, 1949.

"Some notes on Adi-Bhañjas of Khijijinga Calcutta, Calcutta, 1949.

"Some notes on Adi-Bhañjas of Khijijinga Calcutta, 1949.

"Some notes on Adi-Bhañjas of Khijjinga Kotta, earlier Bhañjas of Khiñjali-Mandala, Bhañjas of Bauda and later Bhañjas of Khiñjali." ABORI, XII. 231-245

Hiralal "Bhañja kings a

"Bhañja kings and their country" JBORS. XVI. 113-116.

MARTAR, H The History of Orissa. Lucknow, 1949.

MARTAR, B C "Outline of the History of Kalinga"

MAJUMDAR, R C "Outline of the History of Kalinga." DUS, II, 2.1 ff.

"Outline of the History of the Bhanja kings of Orresa," DUS, III 2 138 ff.

MAZUMDAR, B C (rissa in the Making. Calcutta, 1925.

"Sketch of the History of Orissa." JBORS, VI. 348-60. Orissa under the Bhauma Kings Calcutta,

MIGRA, B Orissa under the Bhauma Kings Calcutta, 1934. Dynasties of Medieval Orissa Calcutta, 1933

Mrtaa, R L Antiquities of Orissa 2 Vols Calcutta, 1875-80 Calcutta, 1875-RAMDAS, G "Survavamsi Kings of Orissa" JBRS, XXXI

172-94.
Sincar, D C The Bhañjas of Khiñjali-Mandala" IHQ,
XXVIII, 225-231

'The Dhavala Ruling Family in Ancient Orissa." PIHC, XII, 127-129.

"Dominions of the Sulkis of Orissa." JOR XVIII. 45-48.

The Era of the Bhauma-karas of Orissa' 1HQ, XXIX. 148-155

"Jajpur and the Bhauma-karas of Orissa'

JAS,L, XVII. 15-17.
"New Facts about the Bhauma-karas." JOR.

"Some Minor Dynasties of Orissa." OHRJ II, 2, 13-20

## CHAPTER V CENTRAL AND WESTERN INDIA

XVIII, 49 ff

## Original Sources

## (1) INSCRIPTIONS

(Note No lists of inscriptions have been attached to this chapter in view of the facts that they are few in number and that complete lists of inscriptions will be attached to the chapter in Vol V, which is in continuation of this chapter)

## (1) THE CHANDELLAS:

## Original Sources (i) LITERARY

Prabodhachandrodaya of Krishnamiśra Pub NSP. Bombay, 1924

Eng trans. by J. Taylor. London, 1862.

Modern Works

Archaeological Survey Reports, X. History of the Paramara Dynasty. Dacca, 1933. "A Note on the Status of the Early Chandella CUNNINGHAM, A GANGULY, D. C. MITRA, S. K.

Rulers " IHQ, XXIX. 304-309. "The Gurjara Pratiharas". JDL, X. 1-76.

MAJUMDAR, R. C. RAY, H. C DHNI, II, Ch. 11. SMITH, V A

"Contributions to the History of Bundel-khand." JASB, 1881, Vol. I. pt. 1, pp. 1-53 "The History and Comage of the Chandel (Chandella) Dynasty of Bundelkhand." 1A. XXXVII. 114-148.

## (2) THE KALACHURIS

Original Sources:

LITERARY

Prabandhachıntamani of Merutunga Ed. Ramachandra Dinanatha. Bombay, 1888 Ed. Muni Jinavijaya. SJS. Santiniketan, 1933 Eng. trans. by C. H. Tawney BI Calcutta,

Modern Works

BANERJI, R. D. The Haihayas of Tripuri and their Monuments. MASI Calcutta, 1931.

Archaeological Survey Reports, IX. CUNNINGHAM, A

1901

HIBAT, AL. See above, in Ch. 1

"The Kalachuris of Tripuri." ABORI, IX. 280-295. 'The Early History of the Kalachuris of Chedi' GANGULY, D. C.

IHQ, XİII 482-7. Eastern Chālukyas. Benares, 1937

History of the Paramāra Dynasty. Dacca, 1933 "Kalachuris of Tripuri." El, II. 300-305 "The Gurjara Pratīhāras" JDL, X 1-76. KIELHORN, F MAJUMDAR, R.C.

"The Kalachuri king Kokkalla I" PIHC XII 123-126

MIRASHI, V V "Yuvarājadeva I of Tripurī" ABORI, XI 361-373.

RAY, H. C. DHNI, II, Ch. 12. VAIDYA, C V History of Medieval Hindu India. III. 187-192. Poona, 1926

(3) THE PARAMĀRAS:

Original Sources

LITERARY

Auchityavichära of Kshemendra Ed. KM. I. 115 ff.

Extracts JBBRAS, XVI. 167-179 (Peterson).

Navasāhasānkacharita of Padmagupta Ed. by Vaman Sastri Islampurkar BSS. Bombay, 1895. Extract Eng. trans. JBBRAS. XXVI. 153 f.

Pāiyalachchhī of Dhanapāla

Ed. G. Bühler Gottingen, 1879.

Prabandhachintāmaņi of Merutunga See above, under "Kalachuris."

Modern Works

AYYANGAB, P. T. S Bhojqraja, Madras, 1931.

BUBLER, G and "Uber das Navasāhasānkacharıta des Padma-ZACHARIAE, The gupta oder Parimala." Kaiserliche Akade-

mie der Wissenschaften, CXVI. 583-630.

LUARD, C. E. and
LELIA, K. K.

Gazetteer, Reprint, Bombay, 1908.

Minashi, V V. "Historical Data in Padmagupta's Navasāhasāṅkacharita." IA, LII. 101-107.

"New Light on the History of the Paramara Dynasty." PIHC, V. 256-260

RAY, H. C DHNI, II, Ch. 14.
Top, J. Annals and Antiquities of Rajasthan Ed by W. Crooke. Oxford, 1920.

## (4) THE SAINDHAVAS, CHĀPAS, CHAULUKYAS, ETC Original Sources

Dvyāśrayakāvya of Hemachandra

Ed. by A. V. Kathawate. BSS 3 Vols Bombay, 1900-1921.

Kitâb Futüh al Buldan of al-Baladhuri

See above in "General Bibliography" under "Muslim". Kumārapālacharita of Jayasimha

Ed. by Kantivijaya Gani, NSP Bombay, 1926 Prabandhachıntāmani of Merutunga

See above, under "Paramāras"

Prabandhakośa of Rājaśekhara

ed of Rajasekhara

Ed. by Muni Jinavijava. SJS. Santiniketan

Prahhāvakacharıta of Prabhāchandra

Ed. by H. M. Sarma, NSP Bombay, 1909 Ed. by Muni Jinavijaya SJS, Bombay, 1940

Rāsa Mālā by Forbes
Ed by H G. Rawlinson Vol. I Oxford 1924

Vichāraśreni of Merutunga JBBRAS, IX.

Pāryalachchhī of Dhanapāla See above, under "Paramāras"

Modern Works

BAYLEY, History of Gujarat. London, 1886 BHAGWANLAL Indreji Early History of Gujarat. BG, I. 1 Bombay. 1896.

ELLIOT, H. M and See above, under "Muslim" in "General Bibliography".

History of the Paramara Dynasty. Dacca. GANGULY, D. C.

> "On the Pratīhāra Mahīpāla." Munshi Diamond Jubilee Comm. Vol. I. 194-201.

MAJUMDAR, A. K. MAJUMDAB, R. C. MUNSHI, K. M.

Chaulukyas of Gujarat, Bombay, 1956. "The Gurjara Pratīhāras." JDL, X. 1-76. The Imperial Guriaras, Bombay, 1944, 2nd Ed. Bombay, 1955.

OJHA, G. H. History of Rajoutana (in Hindi). Aimer. 1936 ff. RAY. H. C.

DHNI, II, Ch. 15.

## (5) THE CHĀHAMĀNAS

Original Sources

## LITERARY

Dvyāśrayakāvya of Hemachandra

See above, under "Saindhavas. etc."

Hammīra-Mahākāvua of Navachandra Sūri

Ed. by N. J. Kirtane. Bombay, 1879.

Prabandhachintamani of Merutunga

See above, under "Paramāras". Prabandhakośa of Rajaśekhara

See above, under "Saindhavas, etc" Prithvīrājavijaya of Jayanaka

See above, under "Jayanaka" in "Historical Works", General Bibliography.

### Modern Works

GANGULY, D. C.

"A Forgotten Moslem Invasion." IHQ, XIV 813-816

"A New Light on the History of the Chahamānas." IHQ, XVI. 567-573. See above, under "Saindhavas, etc."

OJHA, G. H. RAY, H. C. Top, J

DHNI, II, Ch. 16. See above, under "Paramāras"

### (6) THE GUHILAS Modern Works

BHANDARKAB, D. R. GANGULY, D. C.

"Guhilots." JPASB, 1909, 167 ff. "Al-Biruni's Gujarat." Islamic Culture, III "A Forgotten Moslem Invasion." IHQ, XIV

813-816. "Gurjaras in the Rāshtrakūta Inscriptions".

PIHC, III. 513-515. "History of the Gurjara Country." IHQ. X

HALDER, R. R. MATHUR, M. L. History of the Paramära Dynasty, Dacca, 1933 "The Guhila kings of Mewar." IA, 1927. 169 ff. "Early Rulers of Mewar and their Fights with the Arabs." IHQ, XXIX, 315-331; XXX 31-37.

See above, under "Saindhavas, etc." OJHA, G H.

RAY. H. C.

DHNI, II, Ch. 18.
"Guhilot Origins." D. R. Bhandarkar Vol., RAYCHOUDHURI, G C 311-16.

"A Note on the Early Home of the Guhilots."

IC, III. 219-22. "A Note on the Rise of the Guhilots in Chitor and its Neighbourhood." PIHC, III. 813-7.

Top, J. See above, under "Paramāras."

## (7) THE SHĀHIS:

### Original Sources: LITERARY

Jāmi'ul-Hikāyāt of Muhammad 'Aufī

See above; under "Muslim" in "General Bibliography.'

Kitāb-ul-Hind of Bīrūnī

See above; under "Muslim" in "General Bibliography." Rājatarangiņī of Kalhana

See above, in "Historical Works" in "General Bibliography."

Tabagāt-i-Akbari of Nizāmuddin See above; under "Muslim" in "General Bib-

Ta'rikh-i-Firishta

See above; under "Muslim" in "General Bibliography."

Ta'rīkh-i-Yamīnī of Utbī

See above: under "Muslim" in "General Bibliography."

Modern Works

ELLIOT, H. M and "The Hindu Kings of Kabul." HIED, II. Note Dowson, J. A. p. 403 f.

MAJUMDAR, R C "Hindu Reaction to Muslim Invasions." Pot-

hography."

dar Comm. Vol., 341-351. NAZIM. M "The Hindu Sahiya Kingdom of Ohind"

JRAS, 1927, 485 f. RAY, H. C. DHNI, I. Ch. 2.

## KASHMIR:

Original Sources Rajatarangini of Kalhana

See above, under "Historical Works" in "General Bibliography."

Tabagāt-i-Akbarī of Nizāmuddīn See above; under "Muslim" in "General Bibliography."

Ta'rUch-i-Firishta

See above, under "Muslim" in "General Bibliography."

### Modern Works

CURNINGHAM, A
GROGRAL, U. N

Ancient Coinage of Kashmir London, 1843
"Dynastic Chronicles of Kashmir." IHQ.

XVIII. 195-207; 302-341; XIX. 27-38; 156-72

DHNI, I. Ch. 3.
"Notes on the Monetary System of Ancient
Kashmir." Num Chr., XIX. 125-74.

### (9) CHAMBA:

HUTCHINSON, J. and "History of Chamba State" Journal of the VOGEL, J. Ph. VOGEL, J. Ph. Antiquities of the Chamba State. Part I ASI. NIS 36 Calcutta 1911.

NIS. 36. Calcutta, 1911. KUMAUN AND GARHWAL: (10)ATEINSON, E T N.W.F. Gazetteer, XI (The Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India, II). 1884, pp 469-85. "Two Taleśvara copper-plates." El, XIII CUPTE, Y. R 199 ff. KIRLBORN, F "Pandukeśvara Plate of Lalitaśūradeva." IA XXV. 177-184 MITBA, R L "Copper-plate grant from Pandukeśvar" Proc. A.S.B., 1877. 71-75. SIRCAR D C "Some Ancient Kings of Kumaun and Garhwal" BV. XII 149-152

### (11) ARABS IN INDIA:

ARNOLD, Sir Thomas.

The Caliphate. Oxford, 1924.

A Short History of Sind. Karachi, 1926.

"The Arab Conquest of Sind" IHQ, XVI 596-604.

"The Advent of the Arabs in Hindustan; Their Relations with the Hindus; and the Occupation of Sindh." POC, X. 403-10.

Arab Conquests in Central Asia. Undon, 1923 "Chinese Records of the Arabs in Central Asia."

BSOS. II 613-22.

MAJUNDAR, R. C "The Arab Invasion of India." JIH, X, part 1, Supplement (gives full references to authorities).

Muin, Sir William.

Annals of the Early Caliphate. London, 1883
Caliphate, its rise, decline and fall. Revised
by T. H. Weir. Edinburgh, 1915.

RAVERTY, Maj H G Notes on Afghanistan. London, 1888.

LB STRANGE, G. The Lands of the Eastern Caliphate, 1930.

Annals and Antiquities of Rajasthan. Ed. by

William Crooke. Oxford, 1920.

## CHAPTER VI

## THE DECCAN

## Original Sources:

Inscriptions

RANGACHABYA. V Inscriptions of the Madras Presidency. 3 Vols. Madras, 1919.

SHWELL, R Historical Inscriptions of Southern India. Madras, 1932.

## (I) SELECT INSCRIPTIONS OF THE EASTERN CHALUKYAS:

- 1. Prithivipallavapattana ins. of Vishnuvardhana V IA, XX. 186.
- 2. Masulipatam plates of Vijayāditya III. El. V. 122.
- Guntur plates of Vijayaditya III. ARSIE, 1912 84; JAHRS. V. 113.
- 4. Attili ins. of Chālukva Bhīma, ARSIE, 1918, 131
- Bezwada plates of Chālukya Bhima, El, V. 127.
- Anakapalle ins. of Chālukva Bhīma. ARSIE, 1909 108.
- 7. Adankı ins. of Chālukva Bhīma, El, XIX. 275.
- Chevuru plates of Amma I. El. XXVII. 41.
- 9. Pulivarru ins of Amma. I. ARSIE, 1924.10, 98.
- 10. Masulipatam plates of Ammaraja II. El. XXIV. 268-78.
- 11. Nandigama taluk plates of Amma II. ARIE, 1917.117.
- 12. Maliyapündi grant of Amma II. El. IX 47.
- 13. Kaluchumbarru grant of Amma II. El. VII, 177.
- Anaparti grant of Ammaraja II. JAHRS, XX, 195-201.
- 15. Vemalürpādu plates of Amma II. El, XVIII. 226-235.
- 16. Arumbak plates of Bādapa. EI, XIX, 146.
- (2) SELECT INSCRIPTIONS OF EASTERN GANGAS, GANGAS OF SVETAKA AND EASTERN KADAMBAS
  - 1. Alamanda plates of Anantavarman, El. III. 17-21.
- 2. Tekkalı plates of Rajendravarman's son Devendravarman, El. XVIII. 311-313.
- 3. Mandasa plates of Rajendravarman, Bh. List, No 2051.
- 4 Sanskrit and Old Canarese Inscriptions. IA, XIV. 7-12.
- 5. Cheedivalasa grant. JAS, L, XVIII. 77.
- 6 Galavalli copper-plate ins. of Manujendravarman JAHRS, XX. 161-170.
- Narasapatam plates of Vajrahasta III. Bh. List. No. 1090.
- 8. Vizagapatam (Now Madras, Museum) plates of Anantavarman (Chodagangadeva). Bh. List, No. 1103.
- Nagari plates of Anangabhima III EI, XXVIII, 235-258.
- Palamgara grant of Anantavarman Chodaganga. ARSIE, 1935-36.61-63.
- 11. Santa Bommali plates of Devendravarman. Bh. List. No. 2053. (Edited in No. 14 below).

- 12. Gara ins. of Devendravarman. ARSIE, 1932-33. 56-57.
- 13. Paralakimedi plates of Vajrahasta. El, III. 220-224.
- 14 Simhapura copper-plate grant of Dharmakhedi. JAHRS, III. 171-180. (See No. 10 above).

## (3) SELECT INSCRIPTIONS OF THE SOMAVAMSIS:

- 1. Records of the Somavamsi kings of Katak. EI, III 323-359
- 2. Bhuvaneswar ins. JRASB, L, XIII. 74
- 3. Mallar plates of Mahäśivagupta. EI, XXIII. 113
- 4. Lodhia plates of Mahāśivagupta. El. XXVII. 319.
- Balangır Museum plates of Mahāśivagupta I Yayāti JAS, L, XIX. 117-124.
  - 6 Two inscriptions from Kelga. EI, XXVIII. 321-328

### II Modern Works

| ALTEKAR, A. S<br>BHANDARKAR, R G | Rāshtrakūjas and their times<br>See above, under "Histories o<br>"General Bibliography". |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Сиаквачавті, М М "Chronology of the Eastern Ganga kings of Orissa" JASB, 1903, Vol. 72, pp. 97-147.
"A Note on the Chronology of the Gangas of

CHIMABRA, B.Ch "A Note on the Chronology of the Gangas of Svetaka." EI, XXV. 240.

CHHABRA, B.Ch and "Ten Years of Epigraphy (1937-46)." Ancient

RAO, N L India, No. 5, pp 46 ff.

"Chronology of the Eastern Chālukya Kings"
1A, XX-XXI.

"Dynasties of the Kanarese Districts." BG, I, Part 2.

GARGULY, D C Eastern Chālukyas. Benares, 1937.

MAJUMDAB, R C and Vākēţaka-Gupta Age. Lahore, 1946, Reprint.

ALTEKAB, A S Banaras, 1954.

RAO, N L.

ALTERAR, A 6 ISANATAS, 1904.
(EA)

Mirashi, V V "An Ancient Dynasty of Mahākosala" PIHC,

III. 319-327.
"Note on the Date of the Somavansi kings."
EI, XXVI. 227 ff.

Panchamukhi, R. S. "Badami ins. of Chālukya Vallabhesvara." EI, XXVII. 4-9.

Rao, B. V. Krishna "History of Rajahmundry." JAHRS, III. 135-170; IV. 97-112. "Origin and Early History of the Chālukyas"

PIHC, III. 386-410.

"Revised Chronology of the Eastern Chalukya

Kings." JAHRS, IX, 1v. 1-32.
"A Note on Siroda plates of (Bhoja) Deva-

Sarma, M. S. rāja". EI, XXVI. 337-340. "Chronology of the Eastern Chālukyas." JOR IX. 17-42.

"A Note on the Mandasa plates of Anantavarman." JAHRS, XII. 21-28.

Sircar, D. C

"Genealogy of the Vishpukundins." ABORI, 222-228.

"Kesaribeda plates of Nala Arthapati Bhattāraka." El, XXVIII. 12-17.

"Kuntala and Aśmaka." IHQ, XXIII. 65-68.

"Later Somavańsis." OHRJ, I 289-300.

"A note on the genealogy of the Somavańsis." IHQ, XXII. 300-307.

Successors of the Sātavāhanas in the Lover

Successors of the Sātavāhanas in the Lower
Deccan. Calcutta, 1939.
Smits, V A See above, under "Histories of the Period" in

"General Bibliography".

"The Origin of the Eastern Gangas." POC,
VIII. 573-580.

"History of the Eastern Gangas of Kalinga,"

JAHRS, VI. 193-216; VII. 57-64 (relating to this period).

History of the Eastern Gangas of Kalinga.

"Vijayaditya III, a famous Eastern Chalukyan
King." Rangaswami Aiyangar Comm. Vol.

263-267.

VENEATARAMANAYYA The Eastern Chālukyas of Vengi Madras, N 1950.

## CHAPTER VII SOUTHERN INDIA

## Original Sources

(i) INSCRIPTIONS

AYYAR, V V South Indian Inscriptions Vol. XII Madras, 1943.

RANGACHARYA, \ See above, under Ch. VI. See above, under Ch. VI. See above, under Ch. VI.

### South Indian Inscriptions

- (1) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE PALLAVAS:
- Velur Pālayam Plates of Nandivarman III. SII II, Part V, No. 98.
- Triplicane inscription of Dantivarman, V. Venkappa, EI, VIII, No. 29.
- Tiruvaljarai ins. of Dantivarman. K. V. S. Iyer. EI, XI. 156.
   Tillaisthänam ins. of Vijayanandi-Vikramavarman. Ins. No. 52 of
  - Sendalai Pillar ins. of Nandi-Pottaraiyar, Ins. No. 11 of 1899.
- Tiruvallam ins. of Vijayanandi-Vikramavarman. SII, III. 93.
   Ulagalanda Perumal Temple (Kānchī) ins. of Nandippottarasar who was victorious at Teljāru. Ins. 12 of 1895; V. Venkayya, M.C.C. Magazine, VIII. 102.
- 8 Tiruppālaitturai ins. Nandippottaralyar, the victor at Tellāru. Ins. No. 180 of 1907.

- 9. Gudimallam Bana ins. of Nandippotarasar. V. Venkayya. El, XI. 224.
- Närattämalai ins. of Nripatungavarman, Ins. No. 365 of 1904.
- 11. Bähür plates of Nripatungavarman. E. Hultzsch. El, IV. 180.
- 12 Tiruvalangadu ins. of Nripatungavarman, Ins. No. 460 of 1905. 13. Koviladi ins. of Nripatungavarman. Ins. No. 300 of 1901.
- Kandiyür ins. of Nripatungavarman. Ins. No. 17 of 1895.
- 15. Tirumukkudal ins. of Nripatungavarman, Ins. No. 179 of 1915.
- Gudimallam ins. of Nripatungavarman, IA, 1911, 113.
- 17. Two Ambur inscriptions, E. Hultzsch, El, IV. 182-3.
- 18. Copper-plate inscriptions of the 6th year of Nripatungavarman Sewell's List of Antiquities, II, No. 209, p. 30.

### (2) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE CHOLAS:

- 1. Tirukkalukkunrram ins. of Rājakesarivarman, V. Venkayya. El, III. 277-280.
- 2. Takkolam ins. of Rajakesarivarman (Aditya I). K. V. S. Iyer EI, XIX. 81-88.
- 3. Tillaittanam ins. of Aditya. SII. III. No. 89.
- 4. Tirupalanam ins. of Rajakesarıvarman, SII. XIII. No. 304.
- Tondaimān Nād ins. Parāntaka. SII, VIII, No. 529.
   Turuvorriyūr ins. of Parāntaka I. SII, III, No. 108.
  - Kilmuttugur ins. of Parantaka, E. Hultzsch, EI, IV, 178-9.
- Two Tamil inscriptions at Ambur. E. Hultzsch. El, IV. 180-3.
- 9. Tirukkalukkunram ins. Parantaka I. V. Venkayya. El, III.
- Uttaramaliur ins. of Parantaka I. K. V. S. Iyer. El. XXII. 145-150.
- A Chola ins, from Uttiramerur. K. A. N. Sastri. El, XXII, No.
- 12. Tirukkalithattai ins. of Sundarachola. K. V. S. Iyer, EI, XII. 121-126.
- Karikāl ins. of Maduraikonda Rājakesari. E. Hultzsch. EI, IV 331-332.
- Anbil plates of Sundarachola. T. A. G. Rao, El. XV. 44-72. 15. Three Tamil inscriptions of Lalgudi, K. V. S. Iyer. El. XX 46-54.
- Sholinghur ins. of Parantaka I. E. Hultzsch. El. IV. 221-225
- 17. Museum Plates of Uttamachola. SII, III, No. 128. 18. Konerirājapuram ins. of Sembiyan Mādevi. SII, III, No 146.
- 19. Sembiyan Mādevi ins. of Uttamachola, Ins. No. 494 of 1925.
- Tanjore ins. Rājarāja I. SII, II, No. 6. 21. Melpādi ins. of Rājarāja I. SII. III. No. 14.
- 22 Udaiyargudi ins. of Rajakesarivarman, A.D. 988. K. A. N. Sastri. EI, XXI. 165-170.
- 23. Larger Leiden plates, K. V. S. Iyer, EI, XXII, No. 34,
- 24. Tiruvālangādu plates of Rājendra Chola I. SII, III, No. 205. 25. Kanyakumari ins. of Vira Rajendra Deva. K. V. S. Iver. El.
- XXV. 21-55. 26. Chārala plates of Vīra Rājendra Deva, S. 991. A. S. R. Iyer and V. V. Iyer, El, XXV, No. 25.
- 27. Regulations of the Sabhā from two Uttaramallur inscriptions. K. V. S. Iyer, El. XXV, No. 7.

- (3) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE PÄNDYAS:
- 1. Anaimalaı ins. of Neduñjadaiyan Parantaka, K. V. S. Iyer. El, VIII. 317-321.
- 2. Velvikkudi Plates of Nedunjadaiyan Parantaka. H. K. Sastri. EI. XVII. No. 16.
- 3. Madras Museum Plates of Nedunjadaiyan Parantaka. IA, XXII. 69-75.
- 4. Four Pandvan Records of Ukkirankottai. A. S. R. Avvar. El. XXIII. 283-289.
- 5. Ambāsamudram ins. of Varaguna I. V. Venkayya. El. IX. 84-94
- 6. Māņūr ins. of Māran Sadaryan, K. A. N. Sastri. El, XXII. 5-11.
- 7. Tiruchchirappalli ins. of Maran Sadaiyan ASI for 1903-1904, p. 225.

- 8. Tillaisthänam ins. of Märan Sadaiyan, SII, V. No. 608 9. Sendalai ins. of Märan Sadaiyan, SII, VI, No. 446. 10. Sittannaväsal ins. of Sri Mära Sri Vallabha. Ins. No. 388 of
- Avanipasekhara Mangalam ins. of Śrī Māra Śrī Vallabha. Ins. No. 155 of 1903.
- 12. Aivar Malai ins. of Varagunavarman. Ins No. 705 of 1905.
- 13 Tirchendur ins. of Varaguna Mahārāja II. K. V. S. Iver. El. XXI. 101-116.
- Sinnamanur Plates of Rajasimha III. SII, III, No. 206.
- Tiruppudaimarudur ins. of Vira Pandya, Ins. 122 of 1905.
- Suchindram inscriptions of Vira Pandya. TAS, III, Nos. 22-26.
- Kilmättür ins. of Solanralaikonda Vira Pändya. SII, V, No 304.
- 18. Ambāsamudram ins. of Solaņralaikonda Vīra Pāndya A S. R. Ayyar, EI, XXV. 35-42.

### (4) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE GANGAS:

- Jāvali Plates of Śrī Purusha. EC, VI, Mg. 36.
   Islāmpur Plates of Śrī Purusha. K. B. Pathak and Sten Konow. EI, XII, No. 10.
- 3. Hosūr Plates of Śrī Purusha. EC, X, Gd 47.
- Devarhalli Plates of Śripurusha. EC, IV, Ng. 85.
   Manne (I) Plates of Mārasimha Loka Trinetra Yuvarāja. EC. IX, Ni. 60.
- Manne (II) Plates of Satvaväkva Konganivarman Rajamalla. MAR. 1910.
- 7. Galigekere Plates of Ranavikramayya (Nitimarga I). EC, IV, Yd. 60.
- Narasapura Plates of Rājamalla II Satyavākya, EC, X, Kl. 90.
- 9. Gattavadipura Plates of Rājamalla II Satyavākya and Nītimārga (Ereyappa). EC, XII, Nj. 269 10. Sudi Plates of Būtuga. J. F. Fleet. EI, III. 158-184.
- 11. Keregodi Rangapura Plates of Rajamalla II (or his brother Būtuga II). MAR, 1918-1919.
- Kudlur Plates of Mārasimha. MRA, 1920-1921.
   Alur Plates of Mārasimha. MRA, 1923-1924.
- Udayendiram Plates of Prithivipati II. SII, II, No. 76.
   Takkolam ins. of Prithivipati II. SII, V, No. 1368.
- Atakūr ins. Būtuga. J. F. Fleet. EI. VI. 50-57.

- (5) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE BANAS:
- Five Bāņa inscriptions from Gudimallam. V. Venkayya. EI, XI. 222-240.
- Udayendiram Plates of Vikramāditya II. F. Kielhorn. EI, III. 74-77.
- Gudimallam Plates of Bāṇa Vikramāditya II. E. Hultzsch. EI, XVII. 1-7.
  - (6) IMPORTANT INSCRIPTIONS OF THE VAIDUMBAS:
- Three inscriptions of Vaidumba Mahārāja Gaṇḍa Tinetra, R. S. Panchamukhi, El. XXIII, 183-193.

### Modern Works

Aryangab, S. Krishnaswam Some Contributions of South India to Indian Culture. Calcutta, 1923. 2nd Ed. Calcutta,

AIYER, K V. Subrah- Historical Sketches of Ancient Deccan. Mad-

manya ras, 1917.
Aboklaswam, K The Early History of the Vellär Basin. Mad-

ras, 1954.
Chhabra, B Chand See above, under Ch VI.

RAO, N. L DIRSHITAR, V R R Studies in Tamil Literature and History. Lon-

don, 1930.

GOPALAN, R History of the Pallavas of Kanchi. Madras, 1928.

Heras, H Studies in Pallava History. Madras, 1933
JOUVEAU-DUBREUIL, Ancient History of the Decean (trans.

G.

Ancient History of the Deccan (translated from the French by V. S. Swaminadha Dikshitar). Pondicherry, 1920
Pallapas (translated from the French by V. S.

Swaminadha Dikshitar). Pondicherry, 1917.

Mahalingam, T. V The Bönas in South Indian History. Madras, 1952.

MINARSHI, C Administrative and Social Life under the Pallavas Madras, 1938.

MORAES, G. M The Kadamba Kula. Bombay, 1931.

Pandarathar, T V Pirkālach-Cholar-Charittiram. Part I (in Ta-Sadasiva. mil). Annamalainagar, 1949.

RAJAMANIKKAM, M Pallavar Varalāru (in Tamil). Madras, 1950.
RAO, B. V. Krishna A History of the Early Dynasties of Andhradeśa. Madras, 1942.

Rao, G. V. Srinivasa South Indian Inscriptions. VOl XIII. Madras, 1953.

Rao, M. V. Krishna. The Gaigas of Talkad. Madras, 1936.
Rao, N. L. "Some New Facts about Chola History." JOR.

XIX. 148-151.

See above, under "Inscriptions" in "General Bibliography."

Saletore, B. A. Ancient Karnātaka. Vol I. Poona, 1936

SASTRI, K. A. N.

The Cholas. Vols. I, II, 1. Madras, 1925, 1937.
History of South India. Bombay, 1952.
The Pandyan Kingdom. London, 1929.
Studies in Chola History and Administration.
London, 1932.

SERCAB, D. C.

The Early Pallavas. Lahore, 1935.

The Successors of the Satavahanas in the Lower Deccan. Calcutta. 1939.

VENKAYYA, V. "Five Bana Inscriptions from Gudimallam." EI, XI. 222-240.

## CHAPTER VIII CEYLON

## Original Sources

(i) PĀLI:

(See Dipavamsa and Mahāvamsa in General Bibliography)
Dāṭhā-vamsa Ed. and trans by B. C. Law. Lahore, 1925.
Hatthavænaaula-

vihāra-vamsa Ed. by James d'Alwis.
(ii) SIMHALESE:

Attangalu-vamsa Ed. by M. Kumāraņatunga. Colombo, B. E 2466.

Daladārpājāvaliya Ed. by K. M. Perera, Colombo, 1893.

Ed. by E. S. Rajasekhara, Colombo, 1920.

Nikāya Saigraha

Ed. by D. M. de Z. Wickramasinghe, Colombo,

1890. Trans. by C. M. Fernando with an intr by W. F. Gunawardhana. Colombo, 1908 Pajāvaliya, Ch. 34 Ed. by M. Medhańkara Thera. Eng. trans. by

B. Gunasekara (A Contribution to the History of Ceylon). Colombo, 1895.

Rājaratnākaraya Ed. by Simon de Silva Colombo, 1907. Rājāvaliya Ed. by B. Gunasekara. Colombo, 1911. Eng.

trans. by the same. Colombo, 1900.

Modern Works

CODRINGTON, H W History of Ceylon. London, 1926. COOMARASWAMY, A History of Indian and Indonesian Art. London, K. 1927

GRIGER, W. Ceylon. Wiesbaden, 1898.
GOPALAN, R. The Pallavas of Kanchi. Madras, 1928.
HULTZSCH, E. "Contributions to Singhalese Chronology."

JRAS, 1913, pp. 517 ff.

Mendis, G C Early History of Ceylon. 9th Ed Calcutta,

MULLER, E. Ancient Inscriptions in Ceylon. London, 1883
PARKER, H Ancient Ceylon. London. 1909.

PRIDHAM, C. Historical, Political and Statistical Account of Ceylon and its Dependencies. 2 Vols. London, 1849.

SEWELL, R. Historical Inscriptions of Southern India.
Madras. 1932.

SMITH, V A

History of Fine Art in India and Ceylon, 2nd Ed. Revised by K. de B. Codrington. Oxford,

TUBNOUR, G WIJKBBMASINGHE WIJESIMHA, L C

1930. An Epitome of the History of Ceylon, 1836 Archaeological Survey of Ceylon. Vol. I. Mahavamsa, Part I. Colombo, 1909

## CHAPTER IX

## LANGUAGE AND LITERATURE

## (A) SANSKRIT, PÄLI, PRAKRIT, AND APABHRAMŚA:

(Note. A select list of important texts in Sanskrit, Pāh, Prakrit and Apabhramśa has been given in General Bibliography Further accounts of individual texts and full bibliographical material will be found in the works of Das Gupta and De. Keith, Krishnamachariar, Winternitz, Geiger, Law, and others mentioned under "Histories of Literature" in General Bibliography above).

ALSDORF. A AYYAR A S Rama-

Apabhramsa-Studien, Leipzig, 1937. "Nalodava and its author." QJMS, XIV 302-

naths BAOCHI, P. C. (Ed) BRLVALKAR, S K BHANDARKAR, R G BHATTACHARYYA. D

Dohākośa Calcutta, 1938 (JDL, XXVIII). Systems of Sanskrit Grammar, Poona, 1915 Collected Works, Vols. I-IV Poons, 1927-1938 "Date of Vāchaspati Miśra and Udayanā-chārya" JGJRI, II. 349-356.

BRATTANATHA SVANI Вонькв. С

"Māyurāja." IA, XLI. 139-143

"The Indian Inscriptions and the Antiquity of Indian Artificial Poetry." (Eng. trans. by V. S. Ghate) IA, XLII. 29-32; 137-148; 172-179; 188-193; 230-234; 243-249.

CHITRAY, S V

Madhyayuqina Charitra-Kośa (Dictionary of Biography in Medieval India) (in Marathi) Poona, 1937.

DB, 8 K

History of Sanskrit Poetics, 2 vols. London. 1923, 1925,

"Bhamaha's Views on Guna." Pathak Comm Vol. 353-358-"Mahānāṭaka." IHQ, VII. 629-643 (709-723)

"The Problem of the Mahanataka." IHQ. VII 537-627

"Sanskrit Literature under the Päla Kings of Bengal," NIA, II (Ross Comm. Vol.) 263-

"Viśakhadatta." B. C. Law Volume, I. 50-57

DEVASTRALI, G V

Descriptive Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Library of the University of Bombay. Bombay, 1944.

Introduction to the Study of Visakhadatta and his Mudrā-Rākshasa. Poona, 1948.

| <b>D</b> ікзніт, S. B.           | Bhāratīya Jyotisha Śāstra (History of Indian Astronomy) (in Marathi). 2nd Ed. Poona, 1931.                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRSHITAR, V. R. R.              | The Purana Index. 2 vols. Madras, 1951, 1952.                                                                                                                                                                                   |
| DUTTA, B. B. and<br>SINGH, A. N. | History of Hundu Mathematics. Lahore, 1935.                                                                                                                                                                                     |
| FILLIOZAT, J.                    | La Doctrine Classique de la Médicine Indienne<br>—Ses Origines et ses Parallèles Grecs Paris,<br>1949.                                                                                                                          |
| Gode, P. K                       | "Date of Rākshasakāvya or Kāvyarākshasa—<br>Before A.D. 1000" JIH, XIX. 312-319.                                                                                                                                                |
| Haas, G.                         | Daśarūpaka. New York, 1912.                                                                                                                                                                                                     |
| HAZRA, R. C                      | Studies in the Puranic Records on Hindu Rites<br>and Customs Dacca, 1940                                                                                                                                                        |
| Hoernle, A F R                   | Studies in the Medicine of Ancient India.<br>Oxford, 1907.                                                                                                                                                                      |
| Jain, H L                        | "Apabhramsa Bhāshā aur Sāhitya" (Apabhramsa Language and Literature) (in Hindi) NPP, L 1-8; 100-121                                                                                                                             |
|                                  | "Apabhramsa Literature" AUS, I 157-185. "Svayambhū and his two poems in Apabhramsa." NUJ, No 1, 1935                                                                                                                            |
| JOLLY, J.                        | Medicin. Strassburg, 1901 (Eng. trans "Indian<br>Medicine", by C. G Kashikar Poona 1951)                                                                                                                                        |
| Kane, P V                        | History of Alankāra Literature (Introduction<br>to Sāhityadarpena, 2nd Edition). Bombay<br>1923; History of Sanskrit Poetics (Intr. to<br>Sāhityadarpena, 3rd Ed.) Bombay, 1951.<br>History of Dharmašistra Vol. I Poona, 1930. |
| Kavi, M. R                       | "Date of Sagaranandin" NIA, II 412-419                                                                                                                                                                                          |
| KAYE, G. R                       | Hindu Astronomy. Calcutta, 1924.<br>Hindu Mathematics. Lahore, 1889.                                                                                                                                                            |
| Кеттн, А В                       | Sanskrit Drama. Oxford, 1924, Reprint, Oxford, 1954                                                                                                                                                                             |
| Kesava                           | Kalpadrukośa. Ed. by Ramavatara Sarma, Vol.<br>I GOS. Baroda, 1928.                                                                                                                                                             |
| Konow, Sten                      | Das Indische Drama. Berlin und Leipzig,<br>1920.                                                                                                                                                                                |
| Krishnamachariar,<br>M.          | History of Classical Sanskrit Literature. Mad ras, 1937.                                                                                                                                                                        |
| Levi, S.                         | Le théâtre indien. Paric, 1890                                                                                                                                                                                                  |
| Mirashi, V. V                    | "The Chronological Order of Rājaśekhara's Works." Pathak Comm. Vol. 359-366.                                                                                                                                                    |
| Mookerjee, S                     | "A dissertation on the identity of the author of the Dhvanyāloka." B. C. Law Vol. I. 179-193.                                                                                                                                   |

A third report of operations in search of Sans-PETERSON, P. krit mss, in the Bombay Circle, 1884-86. Bombay, 1887 (=JBBRAS, XVIII, Extra no. 45). A fourth report ... 1886-92. Bombay, 1894 (=JBBRAS, XVIII, Extra no. 49A). Three reports on a search for Sanskrit mss. With an Index of books, Bombay, 1887, "Literary Notes. (IV) The Rasaratnakośa, the RAGRAVAN, V Nāṭakaratnakośa and the Samgita Rāja." ABORI, XIV. 258-263. "Somadevasūri, author of Nītivākyāmṛsta, Yaśastilakachampū, etc." NIA, VI. 67-69 RAHULA SAMERITYA-Purātattvanībandhāvalī, Allahabad, 1937. TAWA. RAY, P C History of Hindy Chemistry, etc. Calcutta. 1887 Kalpadrukośa Intr. to (GOS, Baroda, 1928) SARMA, RAMAVATARA SASTRI, H. P. Bauddha Gan o Dohā (in Bengali). Calcutta 1323 B.S. SASTRI, P P B "Problems of Identity—Viśvarūpa, the author of Bālakrīdā and Viśvarūpāchārya alias Sureśvaracharya." Festschrift Kane, pp. 405-407. SCHUYLER, M. Bibliography of the Sanskrit Drama. New York, 1906. "Buddhist Mystic Songs." DUS, IV. 1 ff. SHAHIDULLAH, M THIBAUT, G Astronomie. Astrologie und Mathematic. Strassburg, 1889. IJPADHYR A N "Harishena's Dharmaparīkshā in Apabhramsa." ABORI, XXIII. 592-608 Jinaratnakośa (An Alphabetical Register of VELANGAR, H D Jain Works and Authors) Vol. I. Poona, 1944. "Varāhamihira and Utpala (in relation to Sanskrit metres.)" C. K. Raja Presentation Volume, pp. 141-152. WINTERNITZ, M. Geschichte der indischen Literatur Band III. Leipzig, 1920.

### (B) DRAVIDIAN: TAMIL AND KANNADA:

K. Brinivasa ATYANGAR, S Krishna-Ancient India and South Indian History, Vol. swami II. Poona, 1941. AYYAR, C. V. Nara-Origin and Early History of Saivism in South yana India, Madras, 1936. DIESHITAR, V. R R. Studies in Tamil Literature and History 2nd

Ed. Madras, 1936. HOOPER, J S. M. Hymns of the Alvars. Calcutta, 1929.

ATYANGAR (IYENGAR) Tamil Studies. Madras, 1914.

KINGSBURY & PHIL-Hymns of the Tamil Saiva Saints. Calcutta. 1920. LIPS

MUGALI, R. S. The Heritage of Karnataka.

Kannada Sāhitua Charitra (in Kannada). Mysore, 1953.

History of Kannada Language. Mysore, 1934 NARASIMHACHARIA, History of Kannada Literature. B.

Karnataka Kavi Charite (in Kannada).

PILLAI. M S. Purnalingam

PILLAL Nallasvami PILLAI. Sundaram RICE, E. P. SHARMA, S. R.

Tamil Literature, Tinnevelly, 1929. Studies in Saiva Siddhanta, Madras, 1911. Some Milestones in Tamil Literature. Kanarese Literature. Calcutta, 1918.

Jainism and Karnataka Culture. Dharwar. 1940.

### CHAPTER X

## POLITICAL THEORY, ADMINISTRATIVE ORGANISATION. LAW AND LEGAL INSTITUTIONS

### Original Sources

### (i) LITERARY

Bālakrīdā of Viśvarūpa

See above, under "Dharmasastra" in "General Bibliography" Brihaddharma Purāna

Ed. bv. H. P. Sastri, BI Calcutta, 1887-1897 Mahäbhärata See above, under "General Bibliography" Manubhäshya of Medhätithi

See above, under "Dharmaśästra" in "General Bibliography"

Nītivākuāmrita of Someśvara

See above, under "Polity" in "General Bibliography".

Purānas See above, under "General Bibliography"

Rājatarangini of Kalhana

See above under "Historical Works" in "General Bibliography"

### (ii) INSCRIPTIONS

BHANDARKAR D. R. List of Inscriptions (See above, under "Inscriptions" in "General Bibliography" )

HTRAT.AT. See above, under Ch. I.

Gaudalekhamālā, Rajshahı, 1319 B S MATTREYA, A K SEWELL, R See above, under Ch VI

### Modern Works

ATYANGAR S. Krishna- Hindu Administrative Institutions in South awami India. Madras, 1931

ALTEKAR, A S. Räshtraküjas and their times. Poona, 1934. State and Government in Ancient India, Bana-

ras. 1949.

Bent Prasau

The State in Ancient India. Allahabad, 1928.
Theory of Government in Ancient India.

Allahabad, 1927.

DIESETTAE, V R R Hindu Administrative Institutions. Madras, 1929.

GHOSHAL, U N History of Hindu Political Theories. London 1923.

JAYASWAL, K P Hindu Polity. Calcutta, 1924; 2nd Ed. Bangalore, 1943.

MAJUNDAR, R C History of Bengal, Vol I. Dacca, 1943.

SABTRI, K A N The Pandyan Kingdom. London, 1929.

The Cholas. Vol. II, Part 1. Madras, 1937.
The Theory of pre-Muslim Indian Polity

Madras, 1912.

Subbarao R "The Administrative System of the Early
Ganga Kings of Kalinga." PIHC, III. 187-

TRIPATHI, R S See above, under "Histories of the Period" in

"General Bibliography."

Venkateswara > \ Indian Culture through the Ages. Vol. II.

Mysore. 1932.

### CHAPTER XI

### RELIGION AND PHILOSOPHY

## Original Sources:

(See Epics, Purāṇas, Philosophy, Dharma-śāstra, Buddhist, Jain under Original Sources and Religion and Philosophy under Modern Works in General Bibliography.)

### (A) GENERAL:

Modern Works

BARNETT, L. D Hindu Gods and Heroes, London, 1923.

Barte, A The Religions of India (Authorised Eng. trans. by J. Wood, London, 1882).

BHANDARKAR, R G Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems. Strassburg, 1913; Indian Edition, Poona, 1928.

Cultural Heritage of India
Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 1937, 1953 etc.

Eixor, Sir Charles Hinduism and Buddhism. 3 Vols. London, 1921. New Edition, 1953.

FARQUHAR, J. N. Outline of the Religious Literature of India.
Oxford, 1920.

HOPKINS. E. W. The Religions of India. Boston, 1895.

Konow, Sten and Religions of India. Copenhagen, 1949. TUXEN, Paul.

MONIER WILLIAMS, M

Religious Thought and Life in India. 4th Ed. London, 1891.

## (B) BUDDHISM:

Original Sources

(See "Buddhist" under "Original Sources", and "Religion and Philosophy" under "Modern Works" in "General Bibliography".) BUNYTH NANJIO. The Chinese Buddhist Tripitaka, Oxford, 1883.

Modern Works

See below, under "Woodroffe, Sir John". AVALON, ARTHUR

Studies in the Tantras. Calcutta, 1939. BAGCHI, P. C. BRATTACHARYYA. В

Indian Buddhist Iconography, Oxford, 1924. "Glimpses of Vajrayana." POC, III, 133ff. "Origin and Development of Vajrayana." IHQ,

1927. 733-746. Indian Teachers of Buddhist Universities. BOSE, P. N

Madras, 1923. History of Buddhism, Trans. by E Obermiller, BU-STON.

Heidelberg, 1932. COOMABASWAMY, A K Buddha and the Gospel of Buddhism. London, 1928.

Living Thoughts of Gotama the Buddha. London, 1948.

Buddhism and its Place in the Mental Life of DARLKE, P Mankind London, 1927.

Introduction to Tantric Buddhism. Calcutta. DASGUPTA, S. B. 1950. DAVID-NEEL. Aln. Le Buddhisme, ses Doctrines et ses Methodes.

xandra Eng trans. Buddhism, its doctrines and methods, by H. N. M. Hardy and Bernard Miall, London, 1939.

DCTT. N Aspects of Mahayana Buddhism and Its Relation to Hinayana. London, 1930

Early Monastic Buddhism. 2 Vols. Calcutta. GRUNWEDEL, A See below, under "Täranätha: Edelsteinmine" Buddhist Philosophy in India and Ceulon KETTH, A B Oxford, 1923.

KERN, H Manual of Indian Buddhism. Strassburg, 1896 Histoire du Bouddhisme dans L'Inde. Paris. 1901

MITRA, R. I Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Calcutta, 1882

OBERMILLER, E See above, under "Bu-ston." Poussin. L de la Bouddhisme. Paris, 1930.

Vallée "Tantrism (Buddhist)." ERE, XII 193 f. RHYS DAVIDS. Mrs Buddhism: Its Birth and Dispersal. London. CAF. 1934.

History of Indian Buddhism. London, 1897. RHYS DAVIDS, T. W. Early Buddhism. London, 1908.

Buddhism: Its History and Literature. New Ed. London, 1926.

SCHIEFNER, A. See below, under "Täranātha: Geschichte."

Some Historical Aspects of the Inscriptions of SEN, B. C. Bengal. Calcutta, 1942.

SUMPA MEHAN PO Pag-sam-jon-zang, Ed. by S. C. Das. Calcutta. 1908.

SUZUKI, B. L. Outlines of Mahauana Buddhism, London.

Mahayana Buddhism, London, 1938.

TARAKUSU, J Essentials of Buddhist Philosophy. Honolulu.

Edelsteinmine, das Buch von den Vermittlern TARANATHA. der sieben Inspirationen. Aus dem Tibetischen übers. v. A. Grünwedel. Petrograd, 1914. Trans. into English (Mystic Tales of Lāmā Tāranātha) by B. N. Datta. Cal-

cutta, 1944. Geschichte des Buddhismus in Indien. Aus dem Tibetischen übers. v. F.A. von Schief-

ner. St. Petersburg, 1869. WADDELL, L. A. The Buddhism of Tibet or Lamaism, London, 1895

WOODROFFE, Sir John Introduction to Tantra Shastra, 2nd Ed. Madras, 1952. Principles of Tantra. 2nd Ed. Madras, 1952.

Shakti and Shakta, 4th Ed. Madras, 1951. 1Cf. Bibliographie Bouddhique published by Adrian Maisonneuve. Paris, 1937.]

## (C) JAINISM:

(See "Jain" under "Original Sources" and "Religion and Philosophy" under "Modern Works" in "General Bibliography".)

Modern Works "Jainism in South India." Atmananda Cen-AIYANGAR, S.Krishna-

tenary Comm. Vol., 1936. awami. Rāshtrakūtas and their times. Poona, 1934.

ALTEKAR, A. S. Studies in South Indian Jainism. Madras AYYANGAB, M. S. 1922. Ramaswami and

RAO, B. Seshgiri BARODIA, U D. History and Literature of Jainism. Bombay.

BUHLER, G. Über die indische Secte der Jainas. Vienna. 1887. Eng. trans. (The Indian Sect of the Jainas) by J. Burgess. London, 1903,

Jaina Sähityano Samkshipta Itihasa (in Guja-DESAL, M rati) ("Short History of Jain Literature"). Bombay, 1933.

# THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ See above, under "General".

"Sanskrit and Old Canarese Inscriptions." IA,

FARQUHAR, J. N.

ABHINAVAGUPTA ADIRBRIA

FLEET, J. F.

XI-XII. GLASENAPP, H Der Jainismus, Berlin, 1926. Essai de Bibliographie Jaina. Paris, 1908. GUBBINOT. A "Notes de Bibliographie Jaina." JA, XIV. 48-148. Repertoire d'Epigraphie Jaina. Paris, 1908. La religion Djaina. Paris, 1926. Yasastilaka and Indian Culture. Sholapur, HANDIQUI, K K 1949. HAYAVADANARAO, C. Musore Gazetteer, Vol. II. NAHAR, P.C. Jaina-lekha-samgraha. 3 vols. Calcutta, 1918-NARASIMHACHARYA. Epigraphia Carnatica, II, Introduction. PARIEN. R. C. Kāvyānuśāsana by Āchārya Hemachandra. Vol. II, Part 1. Intr. Bombay, 1938, RAO, B. V KRISHNA "Jainism in Andhradeśa" JAHRS, XII. 185-196. RICE, B Mysore and Coora from the Inscriptions. London, 1909. Mediaeval Jainism. Bombay, 1938. SALETOBE, B A SHARMA, S R Jainism and Karnataka Culture. Dharwar, STEVENSON, Mrs S The Heart of Jainism, Oxford, 1915. VAIDYA, C. V History of Medieval Hindu India 1921 ff (D) VAISHNAVISM Original Sources (See "Epics and Puranas" under "Original Sources" and "Religion and Philosophy" under "Modern Works" in "General Bibliography".) Modern Works Early History of Vaishnavism in South India. AIYANGAR, S. Krishnaswami London, 1920. Śrī Rāmānujāchārya. (Natesan) Madras BRANDARKAR, R. G. Vaishnavism, Saivism, etc. See above, under "General" FARQUHAR, J N See above, under "General" Indian Theism. London, 1915 History of Śrī Vaishņavas. Madras, 1923. MACNICOL, N. RAO, T. A G. RAYCHAUDHURI, H.C. Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect. 2nd Ed. Calcutta, 1936. (E) ŚAIVISM:

> Sastri. Adyar, 1941. 498

Original Sources
(As in Vaishnavism above.)

Paramarthasara. Ed. with trans. and notes by L. D. Barnett. JRAS, 1910. 707-747.

Paramarthasara. Ed. by S. S. Suryanarayana

### Modern Works

Some Contributions of South India to Indian AIYANGAR, S Krishnaswami Culture. Calcutta, 1923 2nd Ed. 1942. Origin and Early History of Saivism in South AYYAB, C. V Narayana India. Madras, 1936. Kashmır Saivism. Srinagar, 1914. CHATTERJEE, J C KINGSBURY, P. and Humns of the Tamil Saivite Saints. Calcutta, PRILLIPS, G E 1921 PILLAI, S Satchida-"The Saiva Saints of Southern India." Cult nanda Her., II. 235-247 SASTRI, K A Nila-"A Historical Sketch of Saivism." ('ult. Her., II. 18-34. kanta SUBRAMANIAN, K R Origin of Saivism and its History in the Tamil

# Land. Madras, 1941. (F) MINOR RELIGIOUS SECTS:

### Original Sources

(See "Epics" and "Purāṇas" under "Original Sources", and "Religion and Philosophy" under "Modern Works" in "General Bibliography".)

Modern Works BANERJI, R D Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture. ASI, NIS, No 47 Delhi, 1933. The Haihayas of Tripuri and their Monuments. MASI, No 23. Calcutta, 1931. BHANDARKAR R G Vaishnavism, Šaivism etc See above, under "General" BRATTASALI N K Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum Dacca, CHANDA, R P Mediaeval Indian Sculptures in the British Museum. London, 1936 COUSENS. H. Chālukyan Architecture of the Kanarese Districts. ASI, NIS, No. 42. Calcutta, 1926. Mediaeval Temples of the Dakhan. ASI, NIS,

Mediaeval Temples of the Dakhan. ASI, NIS, No. 48 Calcutta, 1931. Somanāiha and other Mediaeval Temples in Kāthiāwād. ASI, NIS, No. 45. Calcutta,

Kāthiāwād. ASI, NIS, No. 45. Calcutta, 1931.
See above, under "Religion and Philosophy"

in "General Bibliography"

Studies in the Purantic Records on Hindu Rites
and Customs. Dacca, 1940.

MACKICOL, N.

Indian Theism. London, 1915.

MAJUMDAR, R.C.
(Ed.).

History of Bengal. Vol. I. Dacca, 1943.

FARQUHAR J N.

PATNE, E. A.

The Saktas. Calcutta, 1933.

Archaeology of Gujarat. Bombay, 1941.

South Indian Images of Gods and Goddesses,
Madras. 1916.

SCHRADER, F O Introduction of the Pancharatra and the Ahırbudhnya Samhitä. Adyar, 1916. WOODBOFFE, Sir John See above, under "Buddhism" (G) ICONOGRAPHY: Modern Works Development of Hindu Iconography, Calcutta, BENERJEA, J N "Vıshnu and Sürya-A Study in Cult Icons." JISOA, XIII. 55-129; XIV. 1-74; XVI. 47-100. Eastern Indian School of Medieval Sculpture. Banerji, R D Delhi, 1933. Indian Images: Vol. I. Brahmanic Icono-BHATTACHARYA, B C graphy. Calcutta, 1931; Vol. II. Jain Iconography, Lahore, 1939. Indian Buddhist Iconography. Oxford, 1924 BHATTACHARYYA. B Ed. Sādhanamālā, GOS. Baroda, 1925, 1928 See above, under "Minor Religious Sects". BHATTASALI, N. K. Dance of Siva. With an introductory pre-COOMABASWAMY, A K. face by R. Rolland. Bombay, 1948. The Beginnings of Buddhist Art and other FOUCHER, A Essays in Indian and Central-Asian Archaeology. Revised by the author and trans by L.A. Thomas and F.W. Thomas. Paris, 1917. L'Iconographie boundhique de l' Inde. 2 vols Paris, 1900, 1905. GRÜNWEDEL, A Buddhistische Kunst in Indien Berlin, 1893 (Eng. trans. "Buddhist Art in India". by Agnes C. Gibson. Revised and enlarged by J Burgess. London, 1901). HAVELL, E. B. Indian Sculpture and Painting London, 1908, 2nd Ed London, 1928 JOUVEAU DUBREUIL. Iconography of Southern India (Trans from G. the French by A.C. Martin). Paris, 1937. MAJUMDAB, R C History of Bengal. Vol. I. Dacca, 1943. (Ed ). RAO, T. A Gopinatha Elements of Hindu Iconography. 2 vols.

SARASWATI, S K "Early Sculptures of Bengal." JDL, XXX.

1-85. Sastri, H Krishna See above, under "Minor Religious Sects."

## (H) TÄNTRIK RELIGION:

Madras, 1914-1916.

Modern Works

BENDALL, C. Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge. Cambridge, 1883. GEDEN, A. S. "Tantras." ERE, XII. 192-193.

#### GENERAL BIBLIOGRAPHY

Macricol, N Indian Theism. Oxford, 1915.

MONIER-WILLIAMS, M. Brahmanism and Hinduism. London, 1891.
SASTRI, H. P. Catalogue of Palm Leaf and Selected Paper

Manuscripts. Calcutta, 1905.
Windisch, E. and Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the

EGGELING, J Library of the India Office. Part IV. London, 1894.

WINTERNITZ, M. History of Indian Literature. Vol. I. Calcutta. 1927.

WOODBOFFE, Sir John See above, under "Buddhism".

### (I) PARIS:

Hodivala, S. H. "Jadi Rānā and the Kissah-i-Sanjan." JBBRAS, XXIII. 349-370.

Studies in Parsi History. Bombay, 1920.

11 ANI, M. S. "The Story of Sanjan." POC, X. 68-85.

TARAPOREWALA, I J "The Exact Date of the Arrival of the Parsis in India." Festschrift Kane, pp. 506-514.

### (J) PHILOSOPHY:

### Original Sources

(See under "Epics", "Purānas" and "Philosophy" under "Original Sources" and "Religion and Philosophy" under "Modern Works" in "General Bibliography".)

## Modern Works

BHATTACHARYYA, H The Philosophies. Cultural Heritage of India. D. (Ed.) 2nd Ed. Vol III. Calcutta, 1953.

CHATTERIEE, J C Kashmir Sawism. Srinagar, 1914.

DANGUPTA, S. N. History of Indian Philosophy. 4 vols. Cambridge, 1932 ff.
DEUSSEN. P. Outline of the Vedanta Sustem of Philosophy

DEUSSEN, P Outline of the Vedanta System of Philosophy according to Sankara. Eng. trans. by J. H. Woods and C.B Runkle. 2nd Ed. Cambridge Mass. 1915

GARBE, R. Philosophy of Ancient India. Chicago, 1897.

GHATE, V S. The Veddinta. Poona, 1926
GBOUSSET, R Le Philosophie Indiennes Paris, 1931.

JHA, G. N The Prabhākara School of Pūrva Mīmāmsā.

Allahabad, 1911.

Pūrva Mīmāmsā in its sources. Benares, 1942. Кытн, А. В. Indian Logic and Atomism. Oxford, 1921.

MASSON-OURSEL, P. Le Philosophie en Orient. Paris, 1938.

MAX Müller, F. Six Systems of Indian Philosophy. London, 1889.

RADHARRISHNAN, S. Indian Philosophy. 2 vols. London, 1923, 1927.
SBINIVASACHARI, P.N. The Philosophy of Bheddbheda. 2nd Ed.

Madras, 1950.

STRAUSS, Otto.

Indische Philosophie, Munchen, 1925.

## CHAPTERS XII-XIII SOCIAL AND ECONOMIC LIFE

## Original Sources

(i) INDIAN:

(See (iii) Purāṇas and (iv) Dharmaśāstra; Kalhaṇa in (v) Historical Works; Halāyudha in (vi) Lexicions; Rajašekhara in (xi) Poetics, &c. and in (xiv) Belles-Lettres;—all under (A) Brahmanical; Siddharshi under (C) Jain; and Dhanapila under (D) Apabhramśa;—in "General Bibliography" above.

Brihaddharma Purāņa

Ed. by H.P. Sastrı BI Calcutta, 1887-1897.

Dharmakośā-Vugvahārakānda

Vol. I. Parts I-III. Wai, 1937-39.

Krityakalpataru of Lakshmidhara

Vyavahāra-kānda Ed. by K V R Aiyangar. GOS. Baroda, 1953.

Kuttanimata of Dāmodara

Ed. in KM, III Bombay, 1899.

Ed. with comm. by T.M. Tripathi Bombay,

Ed. by Madhusudan Kaul. Calcutta, 1944.

German trans. by J. J. Meyer Leipzig, 1903.

Parāśara-mādhavīju Parāśara-smriti with the comm. of Sāyana

Parāśara-smriti with the comm. of Sāyana Mādhavāchārya. Critically Ed. by V S. Islampurkar. 3 vols. BSS Bombay, 1893-

1919. Paräśara-smṛiti with the gloss of Mādhavāchār-ya Ed. with notes by M. Chandrakanta Tar-kalankara. 3 vols BI Calcutta, 1890-1899

Parıbhüshaprakasa (part of Viramitrodaya) of Mitramisra

Chowkhamba Sanskrit Series Benares, 1906.
Ratirahasya of Kokkoka

Ed by Devidatta Sarma 1902

Ed with comm. and notes. Bombay, 1922.

Samskāraprakāša (part of Vīramitrodaya) of Mitramišra Chowkhamba Sanskrit Series. Benares, 1906. Smritichandrikā of Devannabhatta

Ed by L. Srinivasacharya. 6 vols. Mysore, 1914-21.

Fd by J.R. Gharpure. Bombay, 1918. Eng trans. by J.R. Gharpure Bombay, 1948 ff.

Smrityarthasara of Śridhara

Ed. by Ranganatha Sastri Vaidya. ASS.
Poona, 1912.

Yājāavalkya-Smriti with the comm. of Aparārka. ASS. Poona, 1903-04

### (ii) NON-INDIAN:

(See Ferrand, Relations &c (in General Bibliography, "Arabic") especially extracts from Abū'l Faraj Muhammad bin Ishāk, Abū

#### GENERAL BIBLIOGRAPHY

Zaid, Al Istakhrī, Ibn al-Faķīh, Ibn Khordādbah, Ibn Rosteh, Khuwārizmī, Mas'ddī, Muṭahhar bin Tahir al-Makdisī, Sulaimān and Ya'kūbī; also, Elliot and Dowson, History of India &c., and Hodivala, Studies in Indo-Muslim History, as given in General Bibliography, "Muslim"?

## Original Sources

INSCRIPTIONS: (See inscriptions in ARSIE, EI, IA, MAR, SII, etc.) Modern Works Aspects of Ancient Indian Economic Thought. AIYANGAB, K. V Benares, 1934. Rangaswami ALTERAR, A S Education in Ancient India, 4th Ed. Banaras. Position of Women in Hindu Civilisation, Benares, 1938. Rashtrakūtas and their times. Poons, 1934 Hindu Law of Marriage and Stridhana. Tagore BANKRIMO, G. Law Lectures Calcutta, 1896. Social Life in Ancient India, Calcutta, 1929. CHAKLADAR, H. C. Educational System of the Ancient Hindus Calcutta, 1930. DAS, S K Economic History of Ancient India. Calcutta, 1925. HOPKINS, E W Ethics of India. London, 1925. The Status of Women in Ancient India. INDRA Lahore, 1940. CHOSHAL, U. N. Contributions to the History of the Hindu Revenue System. Calcutta, 1929. The Agrarian System in Ancient India. Calcutta, 1930. GUPTA, K M The Land System in South India between c. 800 A.D. and 1200 A.D. Lahore, 1933. JHA Ganganatha Hindu Law in its Sources. Vol. I. Allahabad. KANL, P. V. History of Dharmaśāstra. Vols. II-IV. Poona 1941, 1946, 1953. MACKENZIE, J Hindu Ethics. (Religious Quest of India Series, Oxford University). London, 1922. PRAN NATH. A Study in the Economic Condition of Ancient India. London, 1929. The Cholas. Vol. II. Part I. Madras. 1937. SASTRI. K. A Nilakanta SANKALIA, H. D. The University of Nalanda. Madras, 1934. Economic and Political Conditions in Ancient SUBBA RAO, N. S. India. Mysore, 1911. VENKATESWARA, S.V. Indian Culture through the Ages. 2 vols. London. 1928, 1932. WARMINGTON, E. H. The Commerce between the Roman Empire and India. Cambridge, 1928. YULE, Col. Henry and Hobson-Jobson. New Ed by W. Crooke. Lon-

don. 1903.

BURNELL, A. C.

## CHAPTER XIV COLONIAL AND CULTURAL EXPANSION

|                 | Modern Works                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAGCHY, P. C    | India and China. Calcutta, 1944; 2nd Ed.<br>Bombay, 1950.                                                  |
|                 | Le Canon Bouddhique en Chine. 2 vols. Paris,<br>1927, 1938.                                                |
|                 | "Sino-Indian Relations." SIS, I. 65-84; 161-<br>166.                                                       |
| Bosz, P         | The Hindu Colony of Cambodia. Adyar, 1927.<br>The Indian Colony of Champa. Adyar, 1926.                    |
| Chatterji, B R  | Indian Cultural Influence in Cambodia. Cal-<br>cutta, 1928.<br>India and Java Calcutta, 1933               |
| COMDES, G       | Les États Hindouisés D'Indochine et D'Indo-                                                                |
|                 | nésie. Paris, 1948.<br>Inscriptions du Cambodge. Vols. I-V. Paris.                                         |
| Das, S. C       | Indian Pandits in the Land of Snow. Ed by<br>N. C. Das. Calcutta, 1893.                                    |
|                 | "Contributions on the Religion, History, &c of<br>Tibet." JASB, 1881, 187 ff; 1882, 1 ff; 87 ff            |
| DR BOER, T J    | History of the Philosophy of Islam. London, 1903.                                                          |
| FRANCKE, A H    | Antiquities of Indian Tibet. Calcutta, 1914-26                                                             |
| GOLDZIHER, I    | Vorlesungen uber den Islam Heidelberg,<br>1910.                                                            |
| GROUSSET, R     | The Civilisations of the East—India (Eng. trans.). London, 1932  The Civilisations of the East—China (Eng. |
|                 | trans.). London, 1934.                                                                                     |
| Нит, РК         | History of the Arabs. 1937.                                                                                |
| HOURANI, G F    | Arab Šeafaring in the Indian Ocean in ancient<br>and early Medieval Times (Princeton Univ<br>Press, 1951). |
| Majumdar, R C   | Ancient Indian Colonies in the Far East. Vol. I: Champa. Lahore. 1927: Vol. II: Suvarna-                   |
| -               | dvipa. Parts 1 and 2. Dacca, 1937, 38.                                                                     |
|                 | Kambujadeśa, Madras, 1944.                                                                                 |
|                 | Hindu Colonies in the Far East. Calcutta,<br>1944                                                          |
|                 | Inscriptions of Kambuja (As. Soc Monograph).<br>Calcutta, 1953.                                            |
| MUKHERJI, P K   | Indian Literature in China and the Far East. Calcutta, 1931.                                               |
| OAKESHOTT, W F  | Commerce and Society Oxford, 1936.                                                                         |
| O'LEARY de Lecy | Arabia before Muhammad.                                                                                    |
| Person, L.      | A Study of the Chronicles of Ladakh (Suppl.                                                                |
|                 | to IHQ, XIII-XIV). Calcutta, 1939.  Northern India according to the Shui-Ching- Chu. Rome, 1950.           |
| Sankar, H B     | Indian Influences on the Literature of Java and<br>Bali. Calcutta, 1934.                                   |
|                 |                                                                                                            |

### GENERAL BIBLIOGRAPHY

Foreign Notices of South India Madras, 1939. South Indian Influences in the Far East SASTRI, K. A. N.

Bombay, 1949.
History of Srivijaya. Madras, 1949.
Indian Islam. London, 1930.
The Making of Greater India. London, 1951. TITUS, M. T WALES, H. G Q

## CHRONOLOGY

|             | CIMOTOZOO I                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| A.D.        |                                                                |
| 559-567     | Guhasena of Valabhī (p. 214).                                  |
| 605         | A victorious Chinese General carries away 1350                 |
|             | Buddhist books from Champa (p. 436).                           |
| 618-907*    | T'ang dynasty in China (p. 444).                               |
| c.625       | Rāshtrakūta family immigrates from Lattalūra                   |
| €.020       | to Ellichpur in Berär (p. 1).                                  |
| 637         | Defeat of Wands and III the County bins of                     |
| 037         | Defeat of Yazdagırd III, the Sasanid king of                   |
|             | Irān, at Qadisiyya (p. 353).                                   |
| 641         | Battle of Nahawand (p. 353).                                   |
| 662         | Jaths of Kıkanan resist the Arabs (p. 127).                    |
| 678         | Ravishena, author of Padmapurana (p. 183).                     |
| 704-774     | Amoghavajra, Täntrik teacher (p. 263).                         |
| 716         | Settlement of the Iranians at Sanjan, acc. to                  |
|             | Dastur Aspandiārji Kamdin (p. 354).                            |
| 717         | Kambuja sends an embassy to China (p. 416)                     |
| 722         | Kambuja helps an Annamese chief against                        |
|             | China (p. 416),                                                |
| 725         | Junaid (p. 39).                                                |
| c 730       | Rise of the Thai kingdom in Yunnan known as                    |
|             | Nan-chao (Mithila-rashtra) (p. 433).                           |
| c 730       | Mithila-rashtra throws off the Chinese yoke (p                 |
|             | 422).                                                          |
| c 730-756   | Nāgabhata (Pratīhāra) (p 20).                                  |
| c 731-796   | Nandivarman Pallavamalla (p. 168)                              |
| 732         | Sañjaya, successor of Sannāha in Central Java.                 |
| 102         | (p. 427), conquers Kambuja (p. 416).                           |
| c 733       | (p. 421), conquers Kambuja (p. 410).                           |
| c.733-758   | Accession of Dantidurga (p. 1).                                |
| c. 738      | Dantidurga, Rāshtrakūta (pp. 1, 3, 20).                        |
| C. 138      | Battle near Navsārı in which the Arabs were<br>worsted (p. 2). |
| c 739       | Arabs of Sindh invade the kingdom of the Sain-                 |
|             | dhavas (p. 99).                                                |
| 742-826     | Cheraman Perumal, last of the Perumals of Ke-                  |
|             | rala (p. 165).                                                 |
| c 743       | Dantidurga accompanies the Chālukya suzerain                   |
| . 110       | in his expedition against Kānchī (p. 2).                       |
| 745         | Vanarāja Chāpa builds Anahilapātaka (p. 103)                   |
| 747         | Death of Vikramāditya II (p. 2).                               |
| c 747-752   | Describer of Vikramaditya II (p. 2).                           |
| 749         | Devendravarman II, E. Ganga (p. 140).                          |
| 149         | 'Abbasids supplant the Caliphs of the Umayyad                  |
|             | dynasty (p. 125).                                              |
| c.750-c.770 | Gopāla, Pāla (p. 45).                                          |
| 750-850     | Tibetan kings exercise political domination in                 |
|             | parts of India, acc. to Tibetan Chronicles (p                  |
|             | 446)                                                           |
| c 752       | Dantidurga overthrows the Chälukya emperor                     |
|             | (n 1)                                                          |
|             |                                                                |

<sup>\*</sup>The date 618-905 given on p. 60 should be corrected accordingly.

## CHRONOLOGY

|   |                    | ,                                                                                                            |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 753                | Bappa, the Guhila, is said to have abdicated the throne (p. 109).                                            |
|   | 753                | Dantidurga becomes the master of the whole of Mahārāshṭra, and assumes imperial titles (p. 2).               |
|   | 753, 771, 773, 778 | Indian embassies to Baghdad (p. 450).                                                                        |
|   | 754                | King Ko-lo-fong of Nan-chao (Mithilā-rāshtra)<br>defeats the Chinese (p. 433).                               |
|   | 754-775            | Caliph Al-Mansur (pp. 124, 125, 450).                                                                        |
|   | 755-797            | Khri-sron-lde-btsan, Tibetan king (pp. 58, 446)                                                              |
|   | 756                | Bhartrivaddha, Chahamana ruler, acknowledges<br>Nagabhata as suzerain (p. 20).                               |
| c | 756                | Hisham appointed governor of Sindh (p. 99).                                                                  |
|   | 757                | Prithivindra-varman occupies the throne of<br>Champa on the death of Rudra-varman (p                         |
|   | .757-860           | 423).                                                                                                        |
|   | 758-773            | Dynasty of Pāṇḍuraṅga in Champā (p. 423)<br>Kṛishṇa I, Rāshṭrakūṭa (pp. 3, 102).                             |
| ٠ | 759-765            | Agrabodhi VII, Ceylon (p. 169).                                                                              |
| c | 762                | Accession of Vajrāditya of Kāshmir (p. 115).                                                                 |
|   | 764                | Death of Vijayāditya I, E. Chālukya (p. 133)                                                                 |
|   | 764-c.799          | Vishnuvardhana, E. Chālukya (p. 133).                                                                        |
|   | 765-785            | Mahendra II Śilāmeghavarņa, Čeylon (p. 169)                                                                  |
| c | 765-815            | Neduñjadaiyan (also known as Jatilavarman,<br>Mārañjadaiyan, Parāntaka, Varaguņa I),<br>Pāndya (pp. 157,247) |
|   | 768                | Krishna I, Rāshtrakūta, encamps at Manne (p. 160).                                                           |
|   | 768-772            | Hisham ibn 'Amr at-Taghlibī, governor of Sindh (p 115):                                                      |
|   | 760                | Caliph sends an expedition against Kābul (p. 126)                                                            |
| c | 770                | Accession of Javapida of Kashmir (p. 116)                                                                    |
| c | 770-810            | Dharmapāla, Pāla (pp 45, 50)                                                                                 |
|   | 771                | Kambuja king visits imperial court in China (p 416).                                                         |
| c | .772               | Incorporation of the whole of the modern Hy-<br>derābād State in the Rāshtrakūta empire (p<br>3)             |
| c | 773                | Death of Krishna I. Rāshtrakūta (p. 3)                                                                       |
|   | 774                | Javanese raiders burn the sacred temple in<br>Champa and carry away the image (p 423)                        |
|   | 775-785            | Caliph Al-Mahdı (p. 127).                                                                                    |
|   | 775-809            | Three Caliphates of 'Abbasids (p. 126)                                                                       |
| Ī | 776                | Arabs send another expedition against Barada<br>p 99)                                                        |
| c | .778 (or earlier)  | Accession of Vatsarāja, Pratīhāra (p. 22)                                                                    |
|   | 778                | Date of composition of Kuvalayamālā at Jāvā-<br>lipura (Jālor) (pp 21, 209)                                  |
|   | 778                | Erection of the temple of goddess Tara at Chandi Kalasan by a Sailendra king (p 440).                        |
| c | . 780              | Accession of Dhruva, Rāshtrakūţa (p 4).                                                                      |
|   | 780-793            | Dhruva, Rāshṭrakūṭa (p. 160)                                                                                 |

| 782             | Dharanindra-varman, the Sailendra king, has<br>as his guru Kumāraghosha, inhabitant of                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 783             | Gauda (p. 415).                                                                                                                                        |
| 100             | Completion of Harivamiapurana by Jinasena                                                                                                              |
| 783             | at Vardhamānapura (pp. 21, 182).<br>Indrāyudha, the ruler of the North (p. 23).                                                                        |
| 783             | Indrayudna, the ruler of the North (p. 23).                                                                                                            |
| 785-790         | Jayavarāha, of Sauryamandala (p. 102).<br>Udaya or Dappula II, Ceylon (p. 169).                                                                        |
| 786-809         | Caliph Harun Al-Rashid (pp. 127, 450, 451).                                                                                                            |
| 786             | Caliph sends second expedition against Kabul (p. 126).                                                                                                 |
| 787             | Another Javanese raid in Champa (p. 423).                                                                                                              |
| c.787           | Chinese emperor makes an alliance with the Caliph of Baghdad and some Indian princes for security against Tibetans, acc. to a Chinese author (p. 446). |
| 788-812         | Sivamāra II, W Ganga (p. 160)                                                                                                                          |
| c 788-820       | Śańkarāchārya (pp. 304, 358).                                                                                                                          |
| c 790           | Dhruva, Rāshtrakūta, returns to the south from<br>his northern campaign laden with rich booty<br>(p. 5)                                                |
| 790-794         | Mahendra III Silāmeghavarņa, Ceylon (p. 169).                                                                                                          |
| 793             | Indra-varman of Champa renews diplomatic<br>relations with China, and sends presents of<br>rhinoceros and buffaloes to the emperor<br>(p 424).         |
| 793-814         | Govinda III, Rāshtrakūta (pp. 8, 160).                                                                                                                 |
| <b>794</b> -795 | Conflict between Nagabhara and the Rashtra-<br>kūtas (p. 26).                                                                                          |
| 794-805         | Agrabodhi VIII, Ceylon (p. 169).                                                                                                                       |
| 795             | Chinese Emperor, Te-tsong, receives an auto-<br>graphed Buddhist manuscript from the king<br>of Wu-ch'a (Udra) (p. 64)                                 |
| c.795           | Govinda III, Rāshṭrakūṭa, becomes the undis-<br>puted overlord of the Deccan (p. 6).                                                                   |
| c.796-847       | Dantiga-Danti-varman, Vajrameghavarman,<br>Later Pallava (p. 168).                                                                                     |
| 798-804         | Mu-Khri-btsan-po, Tibetan king (p. 446).                                                                                                               |
| 799             | Death of Vishnuvardhana IV of Vengi (p. 8)                                                                                                             |
| c.799           | Vijayāditya II becomes king of Vengi (pp. 8, 133).                                                                                                     |
| c.799-847       | Vijayaditya II, E. Chalukya (p. 133)                                                                                                                   |
| c.800           | Durgasimha, grammarian (p. 190).                                                                                                                       |
| c.800           | Northern campaigns of Govinda III, Rāshtra-<br>kūta (p 8).                                                                                             |
| c.800           | Chitra vähana II of Aluvakheda (p. 164).                                                                                                               |
| c.800-c.1000    | Dynasty of Pralambha in Kamarupa (p. 61)                                                                                                               |
| 801             | Arrival of Iranian emigrants at Diu, acc. to<br>Quissa-i-Sanjan (p. 353).                                                                              |
| c.801           | Accession of Hari-varman, Champa (p. 424)                                                                                                              |
| 802             | Jaya-varman II becomes king of Kambuja (p. 417).                                                                                                       |

## CHRONOLOGY

| 802                                | Govinda III, Rāshṭrakūṭa, defeats the con-<br>federacy of Paliava, Pāṇḍya, Keraia, and<br>Ganga rulers (p. 8).                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c.802                              | Govinda III, Rāshtrakūta, defeats Vijayāditya<br>II and puts Bhīma Salukki on the Vengi<br>throne (p. 8).                                      |
| 802, 807<br>803                    | Pyu king sends embassies to China (p 433). King of Champa conquers the two Chinese districts of Hoan and Ai, acc. to Chinese history (p. 424). |
| c.804                              | Govinda III, Rāshtrakūta, invades Kānchi<br>(p. 151).                                                                                          |
| 804-816                            | Ral-pa-can, Tibetan king, acc. to Francke (p. 79, n. 6).                                                                                       |
| 805-821<br>808<br>c.810-850<br>812 | Dappula II (or III), Ceylon (p. 169).<br>Rādhanpur grant (p. 133).<br>Devapāla, Pāla (p. 50).                                                  |
| c 813                              | Baroda plate (p. 102).<br>Chippatajayāpīda of Kāshmir killed through<br>the intrigue of his maternal uncles (p. 116)                           |
| 813-833<br>814                     | Caliph Al-Ma'mūn (pp. 106, 126, 127, 128).<br>Death of Govinda III, Rāshtrakūta (p. 134)                                                       |
| 814-878                            | Amoghavarsha, Rāshtrakūta (pp. 8, 11, 31, 161),<br>190).                                                                                       |
| 815-862<br>815                     | Srīmāra Srīvallabha, Pāndya (p. 158) Ins. of Hari-varman of Champa mentioning invasion of Kambuja by him, and defeat of China (p. 418).        |
| 817                                | Vijayāditya II of Vengī heads a rebellion<br>against Rāshtrakūta Āmoghavarsha (p. 9)                                                           |
| 817-836<br>817-853<br>c 820-860    | Ral-pa-can, Tibetan king (pp. 58, 79, n. 7, 446)<br>Rājamalla I, W. Ganga (p. 161).<br>Vikrānta-varman III, Champā (p. 424).                   |
| e 821<br>821-824                   | Amoghavarsha, Rāshṭrakūṭā, becomes a major<br>and assumes reins of administration (p. 10)                                                      |
| 824-825                            | Agrabodhi IX, Ceylon (p. 169).<br>Origin of the Kollam or Malayālam era (p<br>165                                                              |
| 824-844<br>825                     | Sena Śilāmeghavarna, Ceylon (p. 169) Settlement of Irānians at Sanjān, acc. to Quissa-i-Sanjān (p. 353).                                       |
| 829                                | Harjara-varman (p. 60).                                                                                                                        |
| c.830                              | Amoghavarsha, Rashtrakūta, inflicts a signal defeat on Vijayāditya II of Vengī (p. 9).                                                         |
| c 830                              | Death of Karkka of the Gujarat branch of the<br>Rashtrakūtas (p. 10).                                                                          |
| 832                                | King of Nan-chao (Mithilā-rāshtra) invades the<br>Pyu kingdom and plunders the capital city<br>(p. 433).                                       |
| 832                                | Charter by Jäika I, Saindhava king, as regent<br>of his brother (p. 100).                                                                      |
| 833                                | Death of Nāgāvaloka (Nāgabhaṭa II), acc. to<br>Prabhāvaka-charita (p. 27).                                                                     |

|                  | THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 836,862          | The earliest and latest known dates of Bhoja,<br>Pratinara (p. 32).                                         |
| c.841-842        | King Lakshmanarāja of Dāhala-mandala (p. 81).                                                               |
| 841              | Index to the Nyāyasūtras by Vāchaspati (p. 204).                                                            |
| 842              | Chandamahāsena, of a branch of the Chāha-<br>mānas at Dhavaiapuri (mod. Dholpur) (p.<br>108).               |
| 844-848          | Ibn Khordādbah (pp. 413, 419).                                                                              |
| 844-879          | Sena II, Ceylon (p. 170).                                                                                   |
| c 845            | Dhruva I of the Gujarāt branch of Rāshṭra-<br>kuṭas killed in war against Amoghavarsha<br>(p. 10).          |
| c 845            | Accession of Akālavarsha, Gujarāt branch of<br>Rāshtrakūtas (p. 10).                                        |
| c.845-880        | Kokkalla I, Kalachuri (p. 30).                                                                              |
| c.847            | Death of Vijayaditya II, E Chalukya (p. 134)                                                                |
| c 847-872        | Tellarrerinda Nandivarman—Kampavarman,<br>Later Pallava (p. 168).                                           |
| c 848            | Death of Vishnuvardhana V, E. Chālukya,<br>after a rule of 18 or 20 months (p. 135)                         |
| 848-892          | Vijayāditya III, E. Chālukya (p. 135).                                                                      |
| 850              | Vigrahapala Narayanapala.                                                                                   |
| c 850-871<br>851 | Parakesarı Vıjiyālaya Choladeva (p. 153).<br>Sulamān's Arab account of India (pp. 32, 52, 255, n. 56, 413). |
| c 853            | Asaga composes eight works including Var-<br>dhamāna-charīta at Dharalā in Choladeša<br>(p. 183).           |
| 853-870          | Nitimārga I, W. Ganga (p. 161)                                                                              |
| 853-880          | Prithvipati I, collateral line of W. Gangas (p<br>161)                                                      |
| 85 <del>4</del>  | Death of Jaya-varman II, Kambuja (p. 418)                                                                   |
| 854-877          | Jaya-varman III, Kambuja (p. 418).                                                                          |
| c 855-856        | End of the rule of the Kärkota dynasty in Käshmir, and the foundation of the Utpala dynasty (pp. 116-7)     |
| 855/56-883       | Avantivarman, Kāshmir (pp. 117, 245, 369).                                                                  |
| c.857            | Date of Jayasimhasūri's Prakrit comm. on<br>Upadeśamālā (p. 209).                                           |
| c 860            | End of the war between Amoghavarsha and<br>the Gujarat branch of Rashtrakutas (p. 10).                      |
| с 860            | Amoghavarsha, Rāshtrakūta, marries his dau-<br>ghter Chandrobalabbe to Būtuga, a Ganga<br>prince (p. 9).    |
| c.860-895        | Indra-varman II, Champă (p. 425).                                                                           |
| c 860-985        | Bhrigu dynasty of Champa (p. 424).                                                                          |
| 861              | Parabala, Rāshṭrakūṭa, rules in Central India<br>(p. 49).                                                   |
| 862              | Embassy from Pyu kingdom visits China (p. 433).                                                             |
| c 862-880        | Varagunavarman, Pandya (p. 159)                                                                             |
| 868-890          | Vikramāditya I, Bāṇa (p. 163).                                                                              |

## CHRONOLOGY

| c.870       | Ya'qûb ibn Layth conquers Kābul and Zābul<br>(pp. 112, 126).                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 870         | Jayaditya II of the Malayaketu dynasty of<br>Vijayapura (p. 93).                          |
| 870-907     | Rājamalla II, W. Ganga (p. 161).                                                          |
| e 871-907   | Ādītya I, Choļa (p. 153).                                                                 |
| 872-903     | Şaffarıds (p. 128).                                                                       |
|             | Nripatungavarman, Later Pallava (p. 168).                                                 |
| 872-913     |                                                                                           |
| 874         | Rāṇaka II, Saindhava (p. 101).                                                            |
| c.875       | Ya'kübī (p. 419).                                                                         |
| 877         | Indra-varman II of Champa sends an embassy<br>to China (p. 425).                          |
| 877-889     | Indra-varman, Kambuja (p. 420).                                                           |
| c 878       | Bāṇas and Vaidumbas defeat W. Gangas and                                                  |
|             | Nolambas at the battle of Soremati (p. 163).                                              |
| c 878       | Death of Amoghavarsha I, Räshtrakuta, and<br>the accession of his son Krishna II (p. 11). |
| 878-914     | Krishna II, Rashtrakuta (pp. 11, 12, 31, 88).                                             |
| 879, Oct 20 | Epoch of the Newarī era (p. 58-9).                                                        |
| 879-890     | Udaya II (or I), Ceylon (p. 170)                                                          |
| 879-900     | 'Amr ibn Layth (p. 113).                                                                  |
|             |                                                                                           |
| 879-926     | Räghavadeva, Nepäl (p. 59).                                                               |
| 880         | Uddyotana becomes an Achārya (p. 296)                                                     |
| c 880       | Pallavas defeat Pāṇḍyas at Śrīpurambiyam<br>near Kumbhakonam (pp. 152, 159).              |
| 880-900     | Mārasimha II, collateral line of W. Gangas (p. 161).                                      |
| c 880-900   | Parantaka Viranarayana Pandya (p. 159).                                                   |
| 883         | Death of Avantivarman, Käshmir (p. 117).                                                  |
| 883-902     | Sankaravarman of the Utpala dynasty of Kashmir (p. 112).                                  |
| c 885       | Death of Bhoja (p. 33).                                                                   |
| 886         | Agguka IV, Saindhava (p. 101).                                                            |
| 888         | End of the reign of Gunaka-Vijayāditya, E<br>Chālukya (p. 88).                            |
| 890-907     | Kāśyapa IV Śrisańghabodhi, Ceylon (p. 170).<br>inscription (p. 136).                      |
| 892-922     | Chālukya-Bhīma I (p. 136).                                                                |
| 893         | Earliest known date of Mahendrapāla I, Pratī-                                             |
| 893         | hāra (p. 33).<br>Balavarman, the Chālukya, in Saurāshṭra (p.                              |
|             | 101).                                                                                     |
| c.893       | Āditya I, Choļa, defeats Aparājita, Pallava (p. 152).                                     |
| c 896-905   | Jayasimha-varman, Champa (p. 425).                                                        |
| 898, 910    | Known years of Balitung (Dharmodaya Maha-<br>sambhu), Java (p. 428).                      |
| 899         | Avanivarman ruling as a vassal of Pratihāra<br>Mahendrapāla (p. 101).                     |
| c.900       | Rājaśekhara (p. 181).                                                                     |
| c.900       | Talcher plate of Sivakaradeva (p. 77).                                                    |
| c.900       | Death of Yaso-varman, Kambuja (p. 421).                                                   |
| C. 800      | Death of reso-varinan, Namouja (p. 421).                                                  |

|             | THE AGE OF THE MARKET PERSON                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c.900-c.920 | Māravarman Rājasimha II, Pāndya (p. 159).                                                                                            |
| c.900-925   | Harsha, Chandella (p. 84).                                                                                                           |
| 900-940     | Prithvipati II, collateral line of W. Gangas (p. 161).                                                                               |
| 902         | Ibn al-Fakih (p. 413).                                                                                                               |
| 903         | Ibn Rosteh (p. 419).                                                                                                                 |
| 904(or 905) | San-fo-tsi (Sailendra empire) sends an em-<br>bassy to China (p. 414).                                                               |
| 904, 915    | Known dates of Jāika II, Saindhava (p. 101).                                                                                         |
| 905-910     | Bhadra-varman III, Champā (p. 425).                                                                                                  |
| 906         | Queen Sugandhā deprived of her power, and<br>Pārtha, ten-year old son of Nirjitavarman,<br>placed on the throne of Kāshmir (p. 119). |
| 907         | Accession of Parantaka I, Chola (p. 170).                                                                                            |
| 907         | Last known date of Mahendrapāla (p. 33).                                                                                             |
|             |                                                                                                                                      |
| 907-917     | Kāśyapa V, Abhaya Silāmeghavarņa, Ceylon<br>(p. 170).                                                                                |
| 907-935     | Nītimārga II, W. Ganga (p. 161).                                                                                                     |
| 907-953     | Parāntaka I, Chola (pp. 154, 171).<br>Death of Nārāyaṇapāla, Pāla (p. 53).                                                           |
| c.908       | Death of Narayanapaia, Pala (p 53).                                                                                                  |
| c.911-971   | Indra-varman III, Champā (p. 426).                                                                                                   |
| c.912       | Accession of Mahīpāla, Pratīhāra (p. 35)<br>Death of Krishņa III, Rāshtrakūta, and acces-                                            |
| 914         | sion of Indra (p. 12).                                                                                                               |
| 914         | Queen Sugandha of Kashmir advances towards<br>the capital to regain her power (p. 119).                                              |
| 914-922     | Indra III, Räshtrakūta (pp. 12-13).                                                                                                  |
| 914         | Indra III, Rāshtrakūta, performs tulāpurusha<br>(p. 399 n. 255).                                                                     |
| 914         | Dharanivaraha, the Chapa ruler (p. 103).                                                                                             |
| c.915       | Accession of Dakshottama in Matarām (p<br>428).                                                                                      |
| c.915       | Battle of Vellur in which the Cholas defeat the Pandyas and the Sinhalese (p. 154).                                                  |
| c 915       | Parantaka Chola defeats the Vaidumbas of<br>Renandu and uproots the Banas with the aid<br>of Prithvipati II, W. Ganga (p. 155).      |
| 915-916     | Visit of Al Mas'ūdī to India (p. 35).                                                                                                |
| c 915-935   | Sivagupta, Somavamái (p. 146).                                                                                                       |
| c.916       | Abū Zaid Ḥasan, Arab writer (p. 413).                                                                                                |
| 916         | Destruction of Kanauj by Rāshtrakūtas (p<br>35),                                                                                     |
| 917         | A great famine breaks out in Kāshmir (p. 119)                                                                                        |
| 917-918     | Dappula III (or IV), Ceylon (p. 170).                                                                                                |
| 918-930     | Dappula IV (or V), Ceylon (p. 170).                                                                                                  |
| c.920       | Cholas defeat and expel Rājasimha II, Pāṇḍya<br>(p. 154):                                                                            |
| 920         | Traditional date of the death of Nathamuni (p. 312).                                                                                 |
| 921         | Nirjitavarman of Käshmir deposes Pārtha and assumes royalty (p. 119).                                                                |
| 922         | Death of Indra III, Räshtraküta, and accession of Amoghavarsha II (p. 13).                                                           |

## CHRONOLOGY

|           | CHRONOLOGI                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c.922     | Death of Chālukya-Bhīma I (p. 136).                                                                    |
| c.922     | Vijayāditya IV succeeds his father Chālukya-<br>Bhīma I (p. 137).                                      |
| c.922 .   | Death of Vijayāditya IV, E. Chālukya, after a<br>reign of six months (p. 137).                         |
| c.922 end | Amma I. alias Vishnuvardhana, succeeds his                                                             |
| 922-929   | father Vijayāditya IV (p. 137).<br>Amma I, E. Chālukya (p. 137).                                       |
| 923       | Death of Nirjitavarman after placing another<br>son Chakravarman on the throne of Kāshmir<br>(p. 119). |
| c 925     | Accession of Yasovarman or Lakshavarman,<br>son of Harsha, Chandella (p. 84).                          |
| c.927-936 | Govinda IV, Rāshtrakūta (p. 137).                                                                      |
| c.928     | End of the kingdom of Mataram, Java (p. 427).                                                          |
| 929       | Rule of Tala Vikramāditya (II) and Bhīma II,<br>E. Chālukya (p. 137).                                  |
| 929       | Kanthika-Vijayāditya IV succeeds his father<br>Amma I, E. Chālukya (p. 137)                            |
| c 929     | Accession of Sindok in Eastern Java (p. 430).                                                          |
| 930       | Assassination of Bhīma II after a rule of eight<br>months (p. 137)                                     |
| 930-933   | Udaya II (or II), Ceylon (p. 171).                                                                     |
| 930-936   | Malia or Yuddhamalla (II). E. Chālukya (p<br>138).                                                     |
| 932       | Munjāla composes Laghumānasa (on mathematics) (p. 200).                                                |
| 933       | Devasena, author of Nayachakra and other<br>works (p. 216).<br>Sena III, Ceylon (p. 171).              |
| 933-942   | Sena III, Ceylon (p. 171).                                                                             |
| 935-946   | Period of the rule of Bhīma II, Chālukya,<br>according to a record (p. 138).                           |
| 935-970   | Janamejaya Mahābhavagupta, Somavamsī (p<br>147).                                                       |
| 936       | Amoghavarsha III overthrows Govinda IV,<br>and occupies the Räshtrakūta throne (p 14).                 |
| 936       | First Parsi settlement at Sanjān (p. 353).                                                             |
| 936-939   | Amoghavarsha III, Rāshṭrakūṭa (pp. 13, 14, 162).                                                       |
| 937       | Būtuga II ousts Rājamalla III, W. Gaṅga (p<br>161).                                                    |
| 937       | Death of Uddyotana (p. 296)                                                                            |
| 937       | Chakravarman of Käshmir loses life at the hands of robbers (p. 119).                                   |
| 939       | Unmattavanti of Kashmir places Suravarman II on the throne after declaring him as his son (p. 120).    |
| 939       | End of the Utpala dynasty in Kashmir (p. 120).                                                         |
| 939       | Accession of Yasaskara, Kāshmir (pp. 120, 244).                                                        |
| 939       | Death of Amoghavarsha and accession of his<br>son Krishna III (p. 14).                                 |
| 939-948   | Yasaskara, Kāshmir (pp. 120, 369).                                                                     |

|              | THE AGE OF IMPERIAL KANAOJ                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 939-967      | Krishnä III, Räshtraküta (pp. 14, 15, 139, 162, 171, 190).                                                                       |
| 940          | Death of Prithvipati II, collateral W. Ganga<br>line (pp. 155, 162).                                                             |
| 941          | Pampa composes Ādi Purāņa and Pampa Bhā-<br>rata (p. 224).                                                                       |
| 941 (or 942) | Harsha-varman succeeds his father Jaya-var-<br>man IV, Kambuja (p. 421).                                                         |
| 942          | Completion of Päsanäha-chariu by Padmakīrti (p. 219).                                                                            |
| 942          | Bhatripatta, Guhila king (p. 109).                                                                                               |
| 942-950      | Udava III (or IV), Ceylon (p. 171).                                                                                              |
| 942-994/5    | Mūlarāja, Chaulukya (p. 105).                                                                                                    |
| c.943        | Krishna III, Rāshtrakūta, and Būtuga, Ganga, capture Kānchī and Tanjore (p. 14).                                                 |
| c.944        | Accession of Rajendra-varman and removal of                                                                                      |
|              | the capital back to Yasodharapura, Kambuja (p. 421).                                                                             |
| 946          | Amma II succeeds his father Chālukya Bhīma<br>II (p. 138).                                                                       |
| 947          | Last known date of Sindok, Eastern Java (p. 430).                                                                                |
| 948          | Yaśaskara of Kāshmir poisoned by his atten-<br>dants (p. 120).                                                                   |
| 948-949      | Devapāla, Pratīhāra (p. 37).                                                                                                     |
| 949          | Battle of Takkolam in which Cholas were de-<br>feated and their crownprince Rājāditya was<br>killed (pp 14, 155, 159, 162, 163). |
| 950          | Death of Parvagupta, Käshmir (p. 113).                                                                                           |
| 950-953      | Sena IV, Ceylon (p. 170).                                                                                                        |
| 950-958      | Kshemagupta, Kāshmir (p. 113).                                                                                                   |
| 950-1000     | Dhanga, Chandella (p. 38).                                                                                                       |
| 951          | Indra-varman III of Champa sends an embassy to China (p. 426).                                                                   |
| 915, 953     | Known dates of Allata, son of Bhartripatta,<br>Guhila (p. 109).                                                                  |
| c.953        | Death of Parantaka Chola (p. 156).                                                                                               |
| 953-954      | Vināyakapāla II, Pratīhāra (p. 37).                                                                                              |
| 953-957      | Gandarāditya, Choļa (p. 157).                                                                                                    |
| 953-968      | Rāshtrakūta interregnum in Tondamandalam (p. 156).                                                                               |
| 953-969      | Mahendra IV, Ceylon (pp. 171, 210, 212).                                                                                         |
| 955          | Mahīpāla II, Pratīhāra (p. 36).                                                                                                  |
| c.956        | Badapa, son of Yuddhamalla, drives out Amma<br>II (p. 139).                                                                      |
| 956          | Krishna III, Rāshtrakūta, places Bādapa on<br>Vengī throne (p. 15).                                                              |
| 956          | Construction of the temple of Harshanātha by<br>Simharāja, Chāhamāna (p. 107),                                                   |
| 957-973      | Sundara Chola or Parantaka II, Chola (p. 157).                                                                                   |
| 958-971      | Indra-varman III of Champā sends seven em-<br>bassies to China (p. 426).                                                         |
| 958-972      | Abhimanyu, Kāshmir (p. 114).                                                                                                     |

### CHRONOLOGY

| c 959           | Somadeva composes Yaśastilaka-champū (pp. 188, 295),                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 960             | San-fo-tsi (Sailendra) sends an embassy to<br>China (p. 414).                                                                            |
| c.960           | Beginning of the rule of Song dynasty in China (p. 422).                                                                                 |
| 960             | Mahā Purāņa by Pushpadanta (p. 198).                                                                                                     |
| 960-974         | Mārasimha III, W. Ganga (p. 162).                                                                                                        |
| 960-1279        | Song dynasty in China (p. 444).                                                                                                          |
| 916, 962        | San-fo-tsi (Sailendra) sends embassies to China (p. 414).                                                                                |
| c.963           | Second Rashtrakūta expedition led by Krishna<br>III into northern India (pp. 15, 38).                                                    |
| 964             | 300 Chinese monks start for India on a twelve<br>year pilgrimage (p. 444).                                                               |
| 965             | Completion of Maha Purana by Pushpadanta (p. 218).                                                                                       |
| 966             | 157 Buddhist monks pay imperial homage to<br>the holy places in India in pursuance of the<br>appeal by the Chinese emperor (p 444).      |
| c.966           | Bhattotpala's commentary on Brihat-sumhita (p. 200).                                                                                     |
| 967             | Accession of Khottiga, Rāshtrakūta (p. 15).                                                                                              |
| 968             | Dinh Bo Linh, Annamese chief, founds an in-<br>dependent kingdom to the north of Champa<br>(p. 426).                                     |
| 968             | Death of Rajendra-varman, and accession of his son Jaya-varman V, Kambuja (p. 421).                                                      |
| 969-979         | Sena V, Ceylon (p. 171).                                                                                                                 |
| 970             | Dānārnava slays his younger brother Amma II (p. 139).                                                                                    |
| c 970-1000      | Yayati Mahasivagupta, Somavamsi (p. 147).                                                                                                |
| 971, 72, 74, 75 | San-fo-tsi sends embassies to China (p. 414).                                                                                            |
| 971             | Chāmuṇḍarājā of Jhālwār (p. 96).                                                                                                         |
| 971             | Regular shipping house opened at Canton (p. 414).                                                                                        |
| 971             | 44th Indian monks visit China (p. 444).                                                                                                  |
| c.972           | Taila II, Chālukya, puts an end to the Rāshṭra-<br>kūṭa supremacy in Kuntala (p. 86).                                                    |
| 972             | Death of Abhimanyu, Kāshmir (p. 121).<br>Siyaka, Paramāra, captures and plunders the<br>Rāshṭrakūṭa capital Mālkhed (pp 15, 96.<br>218). |
| 972 Sept.       | Death of Khottiga, Rāshtrakūta (p. 15).                                                                                                  |
| 972-973         | Dhanapāla composes Pāiyalachchhī (p. 187, 218).                                                                                          |
| 972-979         | Parameśvara-varman of Champā sends no less<br>than six embassies to China (p. 426).                                                      |
| 973             | Dharmadeva, a monk of Nālandā, received by<br>the Chinese emperor with great honour (p.<br>444).                                         |
| 973             | Vigraharāja II, Chāhamāna (p. 107).                                                                                                      |

|                  | THE AGE OF IMPERIAL KANAGO                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 973              | Taila II, Chālukya, rebels against Karkka.<br>Rāshtrakūta (p. 16).                                                                                   |
| 973              | Jata Choda-Bhima kills Danarnava in battle<br>and makes himself king of Vengi (p. 139).                                                              |
| 973-985          | Uttama Chola (p. 157).                                                                                                                               |
| 974              | Taila defeats Mārasımha, Ganga (p. 16).                                                                                                              |
| c.974            | Death of Mārasimha, W. Ganga (p. 164).                                                                                                               |
| 974-995          | Composition of Mritasanjivini by Halayudha<br>in honour of Munja, Paramara (p. 190).                                                                 |
| 974-985          | Rāchamalla or Rājamalla IV, W. Ganga (p<br>162).                                                                                                     |
| 975              | Death of Tribhuvana, Käshmir (p. 121).                                                                                                               |
| 975              | Vijayasinha composes Bhuvanasundari-kathā (p. 210).                                                                                                  |
| 977              | Saktikumāra, Guhila (p. 109).                                                                                                                        |
| 977              | Vajradāman (p. 86).                                                                                                                                  |
| 978-1036<br>978  | Bhāskara Ravivarman (p. 165).<br>Chāmunda Rāya composes chāmundarāya                                                                                 |
| 979              | Purāna (p. 162).<br>Naval expedition of Parameśvara-varman of                                                                                        |
| 979              | Champā (p. 426).<br>Death of Dinh Bo Linh, Annamese chief (p                                                                                         |
| 979-1027         | 425).                                                                                                                                                |
| c.980            | Mahendra V, Ceylon (p. 172)<br>Birth of Dīpankara (Atiša) (p. 448).                                                                                  |
| 980              | Diddā kills Bhīmagupta and ascends the throne of Kāshmir (p. 121).                                                                                   |
| 980,83           | San-fo-tsi sends embassies to China (p. 414).                                                                                                        |
| 980-1015         | Vairahasta Anivankabhima Ganga (p. 143)                                                                                                              |
| 982              | Vajrahasta Aniyankabhīma, Ganga (p. 143)<br>Chinese emperor appoints a Board of Trans-<br>lators with three Indian scholars at the head<br>(p. 444). |
| 982              | Le Hoan, Annamese chief, returns with an                                                                                                             |
| 002              | immense booty from Champa (p 426).                                                                                                                   |
| 982              | Chamunda Raya erects a basti at Sravana<br>Belgola (p. 162).                                                                                         |
| 982-1011         | Board of Translators translate more than two<br>hundred volumes (p. 444)                                                                             |
| 983              | Chāmunda Rāya executes a colossal statue of<br>Gomatesvara at Śravana Belgola (p. 162)                                                               |
| 984              | Udayana composes Tattvasuddhi and Laksha-<br>navali (p. 205).                                                                                        |
| 985              | Accession of Rajaraja I. Chola (p. 156)                                                                                                              |
| 985-1016         | Rājarāja Chola (p. 144).<br>Rakkasa Ganga, W. Ganga (p. 163).<br>Dhammaparikkhā of Harishena (p. 220).                                               |
| 985-102 <b>4</b> | Rakkasa Ganga, W. Ganga (p. 163).                                                                                                                    |
| 987              | Dhammaparikkhā of Harishena (p. 220).                                                                                                                |
| c.988            | Accession of Mahīpāla I, son of Vigrahapāla<br>II, Pāla (p. 55).                                                                                     |
| 989              | Accession of Vijaya Srī Hari-varman (II) at Vijaya (p. 427).                                                                                         |
| c 989            | Sabuktigin defeats the confederacy of Hindu<br>chiefs near Lamghan (p. 86).                                                                          |
| 990              | Java invades San-fo-tsi (Sailendra) (pp. 415,                                                                                                        |
|                  | 431).                                                                                                                                                |

### CHRONOLOGY

| 991      | Śrīdhara Bhaṭṭa composes Nyāyakandalī (p. 205).                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 991-1015 | Period of the literary activity of Abhinava-<br>gupta (pp. 206, 301).                                               |
| 992      | Le Hoan, Annamese chief, releases a number of Cham prisoners (p. 427).                                              |
| 992      |                                                                                                                     |
| 993      | Javanese envoy visits chinese court (p. 431). Abhinavagupta composes Bhairava-stotra (p. 194).                      |
| 993      | Ranna composes Ajita Purana (p. 225),                                                                               |
| 995      | Close of the reign of Mülarāja Chaulukya<br>who abdicated the throne in favour of his<br>son Chamundarāja (p. 105). |
| 999      | Jayapāla, Shāhi, annexes the kingdom of<br>Lohūr (p. 114).                                                          |
| 999      | Durlabharāja, Chāhamāna (p. 107).                                                                                   |
| 999      | Rājarāja conquers Vengī from Jatā Choda-<br>Bhīma (p. 140),                                                         |
| 999      | Saktivarman becomes ruler of Vengi (p. 140).                                                                        |
| 999-1011 | Saktivarman, son of Danarnava (p. 140).                                                                             |
| 2 1000   | Soddhala, author of Udayasundarikathā (p. 189)                                                                      |
| c 1000   | End of the reign of Sindhurāja, Paramāra (p. 99).                                                                   |
| c 1000   | Bhatta Jagaddhara and Chhichhubhatta from<br>Kāshmir (p. 191).                                                      |
| 2 1000   | Ugrabhūti, grammarian (p. 190).                                                                                     |
| 2.1000   | Padmagupta alias Parimala, author of Nava-<br>sāhasānkacharıta (p. 184).                                            |
| 1001     | Death of Jaya-varman V, Kambuja (p. 421).                                                                           |
| 1001     | Death of Sembiyan Mahādevī, wife of Ganda-<br>rāditya Chola (p. 156).                                               |
| 1001     | Death of Dharmadeva, a monk of Nālandā, in<br>China (p. 444)                                                        |
| 1003     | San-fo-tsi (Sailendra) sends an embassy to<br>China without any hindrance from Java (pp.<br>414, 431).              |
| 1003     | Death of Diddā of Kāshmir, and accession of Samgrāmarāja (p. 121).                                                  |
| 1004     | Cholas capture Talakad (p. 163).                                                                                    |
| 1006     | Destruction of Java by a great catastrophe according to a record of Airlangga (p. 432).                             |
| 1007     | Nirbhaya rules jointly with Rudra in Nepāl                                                                          |
| 1007     | Death of Dharmavamsa of Java (p. 432),                                                                              |
| 1007     |                                                                                                                     |
| 1008     | Close of the reign of Chāmuṇḍarāja, Chau-<br>lukya, according to Gujarāt chroniclers (p.<br>105).                   |
| 1014     | Dharmaparikshā of Amitagati (p. 220).                                                                               |
| 1015     | Chola embassy visits the imperial court at China (p. 445).                                                          |
| 1015     | Abhinavagupta composes Pratyabhijñāvimar-                                                                           |
| 1010     | sinī (p. 194).                                                                                                      |

| 1015-1016     | Kâmārnava, Ganga (p. 143).                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1016-1019     | Gundama, Ganga (p. 143).                                                                                        |
| 1019-1038     | Madhukāmārņava, Ganga (p. 143, 144).                                                                            |
| 1022          | Three Bodh-Gaya inscriptions refer to the con-<br>struction of stone stupas by three Chinese<br>monks (p. 445). |
| 1027-1039     | Vikramabāhu, Ceylon (p. 173).                                                                                   |
| 1031          | Accession of Vyāsa, Kalachuri (p. 94).                                                                          |
| 1033          | Another Chola embassy to China (p. 445).                                                                        |
| 1033          | Bodh-Gayā ins. recording the construction of                                                                    |
| 1005          | a stupa in honour of emperor Tai-tsong (p.                                                                      |
| 1036          | Visit of nine Indian monks to China (p. 445).                                                                   |
| 1036          | Close of the long and intimate cultural inter-<br>course between India and China (p. 445).                      |
| 1038, April 9 | Coronation of Vajrahasta Anantavarman,<br>Ganga (p. 141).                                                       |
| 1039-1042     | Mahālānakīrti, Ceylon (p. 173).                                                                                 |
| 1042-1046     | Jagatīpāla, Ceylon (p. 173).                                                                                    |
| 1046-1048     | Parākrama or Parākramapāņdya, Ceylon (p. 173).                                                                  |
| 1048-1054     | Lokeśvara, Ceylon (p. 174).                                                                                     |
| 1053          | Death of Dīpankara or Atīśa (p. 449).                                                                           |
| 1054-1055     | Keśadhātu Kāśyapa, Ceylon (p. 174)                                                                              |
| 1055-1110     | Vijayabāhu I, Čeylon (pp. 174, 211).                                                                            |
| 1069          | Namisādhu's commentary on Rudrața's Kāvyā-<br>lamkāra (p. 186).                                                 |
| 1077          | Chola embassy to China (p. 445).                                                                                |
| 1079          | King Sodhadeva, Kalachuri (p. 94).                                                                              |
| 1080-1101     | Harsha, Kāshmir (p. 113)                                                                                        |
| 1123-1140     | Dhanañjaya, Srutakīrti, author of Nāmamālā<br>(p. 184).                                                         |
| 1159          | Sarvānanda, commentator of Amarakośa (p. 190).                                                                  |
| 1178          | Chou Ku-fei, Chinese author, refers to Quilon as an important centre of trade with China (p. 445).              |
| 1210-1236     | Sultān Iltutmish (p. 114)                                                                                       |
| c.1211        | Muhammad 'Aufi (p. 113).                                                                                        |

## 1. Rāshtrakūtas of Mālkhed

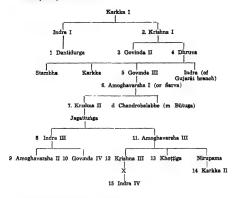

## 2. Rāshtrakūtas: Gujarāt Branch



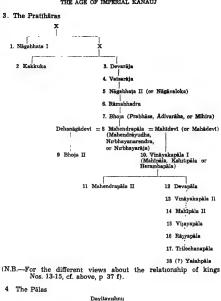

Vapyata 1 Gopāla 2 Dharmapala 3. Devapala Jayapāla 4. Vigrahapāla I

- 5. Näräyanapäla
- 6. Rājyapāla
- 7. Gopāla II 8. Vigrahapāla II
  - 9. Mahipala I

## 5. Kāmarūpa

- 1. Sālambha (or Prālambha)
- 2 Harjara-varman
- 3 Vanamāla-varman
- 4. Jayamāla (Vīravāhu)
- 5 Bala-varman
- (? Tyagasımha)

## 6 Nepāl¹

- 1 Räghavadeva
- 2. Jayadeva
- 3. Vakramadeva
- 4 Narendradeva
- 5. Gunakāmadeya I
- 6. Udayadeva
- 7. Nurbhayadeva and Rudradeva
- 7. Karas of Utkala (See above, p. 63)
- 8 Bhañjas of Khiñjali (See above, p. 69)
- 9. Bhañjas of Khijjinga (See above, p. 74)
- 10. Śūlkis (See above, p. 77)

## 11. Tungas

Rājā Jagattunga : Selāņatunga

Gayadatunga

### 12. Mayüravamsa

Uditavarāha : Tejavarāha Udayavarāha

- 13. Nandas (See above, p. 78)
- 14. Chandellas of Kharjūravāhaka

1. Nannuka

2 Vākpatı

Jayasaktı (alıas Jejjāka)

4 Vijayaśakti (alias Vijjaka)

(d Nattā=m. Kokkalla I) 5. Rāhila

6 Harsha

7 Yasovarman (alias Lakshavarman)

8 Dhanga

- 9. Ganda
- 15. Kalachuris of Tripuri

Kokkalla (m Națță, d of Chandella Jayaśakti)

2 Sankaragana (alias Sańkıla) Arjuna d. (=m Rāshirakūta Krishna II)
3 Balaharsha 4. Yuvarāya I (alias d. (=m. Rāshirakūta

Keyūravarsha) 5. Lakshmanarāja

6. Sankaragana II 7. Yuvarāja II

8. Kokkalla II

Jagattunga)

## Kalachuris of Sarayupāra.<sup>2</sup> 1. Rājaputra 2. Siveraja I 3. Sankaragana I 4 Gunambhodhideva (alias Gunasagara I) 5 Ullabha 6. Bhamanadeva I 7. Sankaragana II (alias Mugdhatunga) 8. Gunaságara II 12. Vyāsa 9. Sivarāja II Bhāmāna 10 Sankaragana III 13 Sodhadeva 11 Bhīma 17. Malayaketus of Vijayapura. Mahárájádhirája Javáditva I 2 Dharmaditya 3 Jayadıtya II 18 Paramāras of Mālava. 1. Upendra (alsas Krishparāja) 2. Vairisimha I Dambarasimha (ruled in Vagada) 3. Sivaka I 4. Väkpatı I 5 Vairisimha II (alsas Vajrața) 6. Sivaka II (alias Harsha)

 Muñja (alias Utpala, alias Văkpatirăia)

Chandana

Arnoraia

8. Sindhuraja (alias

Kumāranārāyana, alias

Navasāhasānka)

Dusala

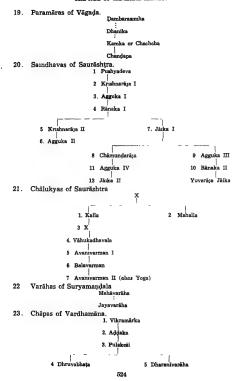

| 24. C          | napas of Anantiapat  | ака                                                      |  |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                | 1                    | Vanarāja<br>                                             |  |
|                | 2                    | Yogarāja                                                 |  |
|                | 3.                   | Ratnāditya                                               |  |
|                | 4                    | Kshemarāja                                               |  |
|                | 5.                   | Akadadeva                                                |  |
|                | 6                    | Bhūyadadeva (alias Bhūyagadadeva.<br>alias Sāmantasimha) |  |
| 25 (           | Chaulukyas of Matta  | mayūra                                                   |  |
|                | 1.                   | Simhavarman                                              |  |
|                | 2,                   | Sadhanva                                                 |  |
|                | 3                    | Avanivarman                                              |  |
|                | d                    | Nohalā (=m. Kalachurı Yuvarāja I)                        |  |
| 26 (           | Chaulukyas of Anahil | apāţaka                                                  |  |
|                | 1                    | Mūlarāja                                                 |  |
|                | 2                    | Chāmundarēja                                             |  |
|                | 1                    | 1                                                        |  |
|                | 3 Vallabharāja       | 4 Durlabharāja                                           |  |
| 27 (           | Chaulukyas of Lāṭa   |                                                          |  |
|                | Bára                 | ppa<br>i                                                 |  |
|                | Gong                 | l<br>prája                                               |  |
| 28 (           | Chāhamānas of Śākar  | nbharī <sup>3</sup>                                      |  |
|                |                      | 1 Vāsudeva                                               |  |
|                |                      | 2. Sāmante                                               |  |
|                |                      | 3 Pūrņatalla                                             |  |
|                |                      | 4 Jayarāja                                               |  |
|                |                      | 5 Vigraharāja I                                          |  |
|                |                      |                                                          |  |
|                | 6 Chandrarāja I      | 7 Gopendrarāja                                           |  |
| 8 Durlabharāja |                      |                                                          |  |
|                |                      | 525                                                      |  |

- 9. Güvaka (alias Govindarāja I)
- 10. Chandrarāja II (alias Sašinripa)
- 11 Güvaka II d Kalāvatī (m king of Kanauj)
- 12 Chandana



## 29. Chāhamānas of Naddula



## 30 Chāhamānas of Dholpur

- 1 Isuka
- 2 Mahisharama
- 3. Chandamahāsena

## 31 Chāhamānas of Partābgarh

- Govindarāja
  - 2. Durlabharaja
  - 3. Mahāsāmanta Indrarāja

### 32. Guhilas of Mewar4

- 1 Khommāna I (alias Bappa, alias Kālabhoja)
- 2. Mattata
- 3 Bhartripetta I
- 4. Simba
- 5 Khommāņa II
- 6 Mahayaka
- 1
- 7. Khommana III
- 8. Bhartripatta II
- 9. Allaja
- 10. Naravāhana
- 11 Śālivāhana
- 12 Saktıkumāra



## 33 Guhilas of Dhod5

- Guhila I | 1. Dhanska
- 2. Auka
- 3 Krishna
- 4 Sankaragana
- 5. Haraha
- 6. Guhila II
- 7. Bhatta
- 8. Bälädıtya

### 34. Tomaras

Jāula

1. Vajraja

2. Jajjuka

### 35 Hindu Shāhis

2. Sāmanta

3. Toramāna (alias Kamaluka)

4 Bhima

Ishtapāla

5 Jayapāla 6. Ānandapāla

## 36 Kāshmir; Kārkoţa Dynasty

1 Lalitādītya Muktāpīda

Kuvalayāpīdā 3 Vajrāditya Bappiyaka

5 Samgrāmāpīda I

6, 8 Jayāpīda (alias Vinayāditya)

7 Jajja (usurper)

9 Lehtāpīda 10 Samgrāmāpīda (alias Prithivyāpīda)

11 Chippata Jayapida (alias Brihaspati) son of 1)

12 Utpalaka and 4 others (maternal uncles of 11)

13. Azitāpīda (gr son of 3)

14. Anangāpida (son of 10)

15 Utpalāpīda (son of 13)

16. Avantivarman

## 37. Kāshmir: Utpala Dynasty



## 40. Kāshmir Kıngdom of Darvābhisāra and Lohara<sup>6</sup>

# Khasa Nara

Naravähana

Phulla

Sătavahana

Chanda

Chanduraja



- 41 Chambā Mūshana Dynasty
  - 1 Ajita-vaiman
  - 2 Suvarna-varman
  - 3 Lakshmi-varman
  - 4 Musnana-varman
  - 5 Hamsa-varman
  - 6 Sara-varman 7 Sena varman
  - 8 Sajjana-vaiman
  - 8A (\* Mistyuñjaya-varman)
  - 9 Sähilla-varnian
  - 10 Yugakara-vaiman
  - 11 Vidaedha-varman
  - 12 Dodaka-varman

Sālavāhana

Soma-varman

Asata

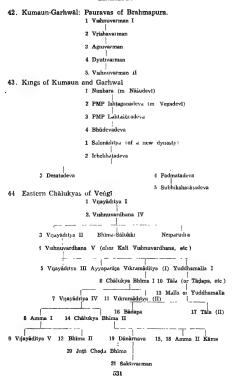

## THE AGE OF IMPERIAL KANAUJ 45. Eastern Gangas 1. Devendravarman II 2 Räjendravarman I 4 Devendravarman III 5. Råjendravarman II 6 Satvavarman 7 Anantavarman III 8 Bhūpendravai man Māi asimba 9. Devendravarman IV 46. Greater Gangas (Earlier Account) 1 Gunamahārnava 2 Varrahasta 3 Gundema 4 Kāmārnava 6 Vanahasta-Annankabhima 9 Madhukāmātnava 8. Gundama 47. Greater Gangas (Later Account) 1 Virasimha 3 Dānārnava Gunārnava I Vajrahasta 4 Kāmārnava II 5 Ranārnava 7 Kâmārnava III 8 Gunarnava II (Gunamaharnava in the preceding account) 11 Gundama 12 Kämärnava IV 13 Vinayāditya

14 Vajiuhasta III (Vajrahasta-Aniyankabhīma, No 6 in the preceding account)

10 Kalıgalankuśa

## 48. Gangas of Svetaka



Devendravarman

## 49. Kadambas of Jayantyāpura



## 50 Somavamšis of Kosala

Śivagupta

Janamejaya Mahabhavagupta I

Yayatı Mahasıvagupta I

51 Pallavas7

- 1 Nandi-varman II Pallavamalla
- 2 Danti-varman
- 3 Nandı-varman III Tellärrerinda
- 4 Nripatunga-varman
- 5 Aparājita

```
52 Cholas of Tanjore
                           1 Vijayālaya
                           2 Aditya I
                3. Parantaka I
Rājāditya
                Gandarāditya Ankesarı
                                             Uttamašīlı
                                                               Ainjaya
               Uttama Chola
                                       6 Sundara Chola (or Parantaka II)
     Madhurantaka Gandaradıtya
                                  Adıtya II
                                                        8 Rājaiāja I
53. Pāndyas<sup>8</sup>
                           1 Marayarman Rajasımba I
                           2 Nedunjadanyan (Parantaka, Jatila or
                                 Māranjadaiyan)
                           3 Śrimāra Śrīvaliabha
                           4. Varaguna II
                           5 Parantaka Vilanarayana (brother of 4)
                           6 Märavaiman Räjasımha II
                           7 Vīra Pāndya
54. Western Gangas Main Line
                                1 Śrīpurusha
 2 Sıvamara II
                                             Duggamāra
                                                                   Śivagella
 Mārasımha
                        3 Rajamalla I
 (Collateral line)
                        4 Nitimäiga I
            5 Rājamalla II
                                      Būtuga I
                                     Niumarga II
                                  8 Rājamalla III
            7 Narasımba
                                                         9 Bütuga II
                    12 Rāchamalia (or Rājamalla IV)
                                                           13 Rakkasa Ganga
                                    584
```

## 55. Western Gangas: Collateral Line

Śıvamāra

Märasımha

Prithivipati I

Mārasımha II

Prithivipati II

Būtuga II of the Main Line

56 Bānas

Vikramāditya I Bāna or Bānavidyādhaia

Vijayādītya

Vikramāditya II

Vikramāditva III

57 Nolambas

Singapota

2

Polachora Mahendra I

. Nītīmārga II (Mahendrāntaka)

×

Nanni Nolamba

58. Vaidumbas

Iragaya

Ganda Trinetra

Sandayan Turuvayan I

Sandayan Tiruvayan II ahas Srikantha

Agrabodhi VI
 Agrabodhi VII (brother of 1)
 Mahendra II Silāmeghavarna (son of 1)

59. Ceylon

# 4 Udaya (or Dappula II) 5 Mahendra III Śliāmeghavarna 6 Agrabodhi VIII (brother of 5) 7 Dappula II (or III) (brother of 6) 8 Agrabodhi IX 9 Sena Silimegha (brother of 8) 10 Sena II (nephew of 9) 11 Uduya II (or 1) Shiameghavarna (brother of 10) 12 Kakyapa IV Srianghabodhi (brother of 11) 13. Kakyapa IV Srianghabodhi (brother of 13) 13. Kakyapa IV Abhaya Silimeghavarna (son of 10) 14. Dappula III (or IV) (problasily stephorther of 13) 15 Dappula IV (or IV) Shiameghavarna (probably brother of 14) 16 Udaya III (or II) (tophow of 10) 17 Sena III (probably brother of 16) Udaya IV (or III) 18 19. Sena IV Mahendra IV Śrisanghabodhi (probably brother of 19) 21 Sena V 22 Mahendra V (brother of 21) 23 Vikramabāhu 24 Kirts 25 Mahālānakīrtı 26 Vıkramapändya 27 Jagatīpāla Parakramapandya (7 son of 26) 60. Kambuja 1 Jaya-varman II 2 Jaya-varman III 3 Indra-varman 4 Yaso-varman 5 Harsha-varman I 6 Ísana-varman II 7 Jaya-varman IV (husband of a sister of 4) 8 Harsha-yarman II 9 Rajendra-varman (son of another sister of 4)

10 Jaya-varman V 536

### GENEALOGY

- 61. Champā: Dynasty of Pāṇḍuraṅga
  - 1 Prathavindra-varman
  - 2 Satya-varman (sister's son of 1)
  - 3. Indra-varman (brother of 2)
  - 4. Harı-varman (sister's husband of 3)
  - 5 Vıkranta-varman III
- 62 Champā, Bhi igu Dynasty
  - 1 Indra-varman II
  - 2 Jayasımha-yarman
  - 3 Jayasaktı-varman
  - 4 Bhadra-varman III
  - 5 Indra-varman III
  - F Parameśvara-varman
  - 7 Indra-varman IV
  - 8 Lu'u-Ky-Tong (Annamite usurper)
  - 9 Vnava Srl Hau-varman II
  - 10 Yan Pu Ku Vijava Śrī
- 63 Central Java Kingdom of Mataram
  - 1 Sannáha
  - 2 Sanjaya
  - 3 Balitung (Dharmodaya Mahāśambhu)
  - 4 Dakshottama
  - 5 Tulodong
  - 6 Wawa
- 64 Eastern Java Dynasty of Sindok
  - Sindek (Śrī Iśāna-Vikrama Dharmottungadeva)
  - 2 Śrī Iśānatungavijayā (daughter of 1)
  - 3 Śri Makutavamśa-vardhana

Dharmavamsa

537

### NOTES ON GENEALOGY

- 1 Cf Bendail's Historical Introduction to Sastri's Catalogue of Palm-leaf and selected paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal, p. 21
- 2 According to Bh List, p 403, Vyāsa (No 12) was the son of Sankaragana III No. 10) and step-brother of Bhīma (No 11)
- 3 Ci DHNI, II 1062 1137 Contra, Bh Lut, p 381, where Pürnatalla (No. 3) is omitted, and Vindhyanipati is inscrited between Nos. 13 and 14
- 4 Cf Bh List, pp 388-9.
- 5 Cf DHNI II 1208 Bh. List, pp 390-1, shows no relationship between Nos 2 and 3
- 6 Cf Stein RT, I, Introduction, App II, p 145
- 7 Cf K A N Sastu, History of India, I 300
- 8 Cf on cit, p 299

'Abbasid Caliphs, 125, 126, 127, 128, 152 Advavavāda, 266 Abbokā, 205 Aeneid, 225 Aíghánistán, 113, 115 Ágama, 316, 317 Ágamanta Saivism, 310 Abhayadeya, 293 Abhayagirıvıhara, 175 Abhayakaragupta, 273 Abhidhamma, 210, 211, 212 Agamaprāmānya, 206 Agamas, (Saiva), 308, 317, 324 338, 349, Abhidhana-ratnamala, 189, 376, 377, 384, 387, 389, 390, 400, 401, 405 438 Abhidharma, 274 Agamism, Tamil 338 Agastya, 419, 428, 438 Abhidhäyrttimätrikä, 195 Agguka I, 99, 100 Agguka II, 100 Abhimanyu (k. of Kashmir), 114, 120, 121 Abhinanda, 183 Agguka III. 100. Abhinanda (Gauda), 183, 184 Agguka IV, 101 Aghāni, 452 Āghāta, 97, 109, 110 Abhinava, 120 Abhinavagupta, 179, 182, 188, 191, 192 194, 195 206, 231(n), 301, 304, 363(h) Abhiras, 91, 101, 102, 104 213, 214, 215 Aghora-mutt 308 310 Agr 1, 237, 331, 336, 363(n) Agnikula, 39 Abhisamayalankara, 271 Abhisamayalankaraloka 274 Abhisaniayavibhanga, 268
Abhisanikavanchitaka (or bandhitaka), Agns Pusana, 203 238, 254(n), 255(n), 332, 372, 376, 389, 399(n), 401, 402, 409(n) 179 Abhuheka, 319 Agnita, 299 Abhitvaramana 243 Agnivarman 125 Abu (Mount), 94 97 104, 108, 298 Abu-al-'Ala'al-ma am, 452 Agniveśa, 199 Agra, 111 Abū Zaid Hasan, 403, 405, 413 414 Agrabodhi VI, 169 Agrabodhi VII 169 Agrabodhi VIII 169 Achalapura, 135, 220 Acharyas, 258, 259, 311, 313, 334 Agrabodhi IX, 169 Adab ul Mulūk wa Kifayat ul Mamlūk, Ahar 97, 110 114 Ahavamalla, 227, 377 Ahimsā, 258 294 Adam's Bridge-See also Setu, 1 Addaka, 103 Ahmadābād District, 105 Addanaka-desa, 103 Ādhārakārikās 207 Aihole caves, 329, 330, 332, 334 Airāvata-mandala, 78 Adhileirins 246 Anlangga, 432 Adhyakshas, 243 Amangar, S K Comm Vol. 56(n) Adı-Bhañja, 74 Aja-Ekapāda, 311 Adı Buddha-See also primordial Buddha, Ajantă (sculpture), 176, 177 Admatha, Vana, 262, 263 266, 267, Ajapāla, 148 278 Ajita, 210 Ajita Maitreyanātha, 271 Adıgamâns (of Tagadūr), 158, 164 Admatha-See also primordial Buddha, Antanatha, 297 Adı Buddha, Vajıa, 262 Autāpīda, 116 Adınatha, Śri (Jam), 296 Anta Purana 225, 291 Adipurana, 11, 183, 224 Auta-Santi-stava, 210 Adı-śakti, 310. Ajıtasena, 290 Adisean, 207. 231(n), 301 Adisya(s) (god), 335, 336, 350 Aditya I (Chola k), 12, 152, 153, 154, 159, 164, 165, 167 Auta-varman, 122 Amere, 27, 87, 108, 313 Akadadeva (Chāpa k.), 103 Akāla-jalada, 180 Adıtya II, 157, 159 Akalanka 288, 293, 354, 264(n) Adstya Purana 366, 388, 409(n) Akälaversha (Gujarāt Rāshtrakūta), Adıtyagrıhas, 334 Adıyaraha (Pratihara Bhoja I), 32 10 Akāla-varsha (Krishna I), 3 Advarta-Vedanta, 302, 304, 313, 360 Akalavarsha (Krishna II), 11 Advayasiddhı, 269. Akālavarsha (Krishna III), 14

Amoghavarsha I (or Sarva)—See also Nripatunga, 8-11, 12, 17, 28, 30, 31, 51, 57(n), 87, 88, 95, 134, 149, 151, 161, 165, 168, 190, 200, 223, 290, 291, Akāšagarbhasūtra, 275. Akrūreśvara-vishaya, 40(n). Akshapasala, 244. Aksharābhyāsa, 366 Aksharasvikriti 366 161, 166, 168, 190, 200, 223, 23 294, 363(n), 407 Amoghavarsha II, 13, 18(n), 137. Amoghavarsha III, 13-14, 89, 162. Akshobhya, 281 282, 283 284, 285, 286 Alaka, 183 Alakhāna, 112, 118 Alakshmī, 344 Alamkāra, 191 Amoghavarsha, (Muñja) Amoghavritti, 11, 190, 294. Amraoti District, 220 Alamkārasārasamgraha, 191 'Amr ibn Layth, 113. Amritabhanu, 183 Alamkārasarvasva, 195 Amritechandra, 294 Alamkaraśastra, 191 Amrita-guhya, 274 Amritakara (monastery), 272. Amritakumbha, 270. Alas grant, 133 Alas plates, 18(n) Alavı-rashtra, 422. Alberuni's India 453(n) Al-Bituni. 113 131(n), 200, 413, 450 Amru bin Jamai, 99 Amurtta-sadakhya, 310 Anahilanagara, 104 Alfazarı, 450 Algebra, 451. Anahilapataka, 91, 97, 102, 103, 104, 105 Anahilapattana, 104 Ali 424 Al-Idriss, 127 Anahilapura, 104 Anahilavada, 104, 289, 290 Anahila (Chahamana), 108 Anakapalic Inscription, 136, Alıllaha-See also Payjhanka, 217. Al Istakhrī, 18(n), 128 Al-Jāhīz, 452 Alla, 239, 241 Allahabād, 36. Allahabād pillar inscription, 124 Allata (Guhila k.), 109. Ananda, 187, 193, 210, 211 Anandagarbha, 274 Ānandagīrī, 345, 365(n) Ānandakathā, 193 Al-Mahdi, 127. Ānandapāla (Shāhiya). 114 Al-Ma'mun, 106, 126, 127, 128 Anandavardhana, 117, 181, 185, 186, 191. 193, 194, 195, 197 198 Anangapida, 116 Al-Mansur, 125, 126, 127, 450, 452. Al Masudi. 17, 35, 128, 242, 255(n), 389 391, 392, 398(n), 402, 404, 405, 413, Anangavajia, 266, 269 Ananta (scholar), 446 414 Almora 123, 124, 125 Ananta (Vishnu), 125, 142 Alor, 127, 128 Anantadeva, 354 Anantagochara, 107 Anantavarman, 110, 150 Ananta-varman II, 140, 141 Alptigin, 122 Altekar, Dr A S, 40(n), 41(n), 43(n), 105. 140, 177(n), 255(n), 288, 411(n) Alunganam 249 Ananta-varman-Chodaganga. 141. 142. Äluvakheda. 164 Älvärs, 227, 228 258, 292, 312 Alwar, 37 145 Ananta-varman (also called Kolahala). 142 144 Anargha-raghava 180, 181. Āma. 290. Amalanathıppıran 227 Anartta 24, 41(n) Añchalagachchha, 296. Amara, 199, 316 Amaradatta, 189 Amarakośa, 189, 190, 199 316 Andhaka, 183 Andhakasura, 309 Amaravati-Sec also Śridhanyakataka, Andhakásuravadha-műrti, 309 175, 262 Andhakavadha, 342 Andhra (deśa), 24, 25, 86, 88, 138, 163, Amātyas. 241 Ambaprasada (Guhila), 110. 291, 370. Anga, 9, 11, 53, 57(n), 86, 401. Angaddi, 70 Ambashthas, 372, Ambavadı-vishaya (District), 143 Ambavallı (ın Parlakımedı Dıştrıct), 143 Angas, 152 Ambika, 299, 300, 340, 341 Ambur Inscription, 167. Angiras, 373, 395(n). Angirasas, 334 Angkor, 416, 417, 420, 421, 441. Angkor Thom, 417, 420. Amitabha, 279, 280, 281, 262, 287 Amitageti, 98, 220 Amma I (E Chālukya k), 13, 137. Amma (rēja) II, 15, 138, 139, 291 Amoda (plates), 130(n) Amoghakalasa, 70 Angul, 68, 71. Angul plate, 67. Angulmälaparittä, 360(n) Anmditapura, 416, 419 Aniruddha, 332. Amoghasiddha, 282, 284, 286. Amoghavajra, 263. Ańkidevi, 138.

Arthaśastra, 186, 443 Anklesvar táluk, 40(n) Aruna, 350. Annam, 414, 416, 422, 426. Antarāla, 176. Aryabhata II, 200. Arya-desa, 120, 369, 419 Aryadeva, 359, 360(n). Aryambā, 304. Antarvedi, 323. Antiquities of Tibet, 78(n)
Antiquities of Tibet, 78(n)
Antroli-Chharoli plates, 41(n) Aryavarta, 35, 323 Asaga, 183 Asahāya, 204 Anugraha-mūrtı, 307. Anunyāsa, 190. Anurādhapura, 172, 174, 175, 176 Asana-Vishnu, 313 Asanga, 259, 260, 266, 268, 360(n). Anuruddha, 211 Aśapuri, goddess, 107. Anuttarayoga, 263, 265, 268 Asata, 123 Anuttarayoga tantra-See also Yoga tantra, 260, 284. Aścharya-Chūdāmanı (or Chūdāmani), 180 Aparājita (Pallava king), 153, 159, 166, Ashta-Lakshmi, 341 167 Ashtānga, 451. Ashtašati, 294 Aparājīta (Śilāhāra k.), 98. Aparājītā (Buddhist pantheon), 284, 287, Asia, Central, 261, 263, 405, 409, 444, 445 345, 348 Asia, South-East, 409, 412 Aparanta, 99 Aparanka. 203, 370, 392(n), 393(n), 394 Asıtanga, 308 Aska 73 (n), 395(n), 396(n), 398(.), 399(n), 409(n), Asni Inscriptica, 40(n), 42(n) Asokāntā Māriehī, 284. Ašoka-śrīmatra, 274. Apashmārapurusha, 306 Appar, 292. Assam,-See also Uddıyana, 50, 53, 58, Arab account of India, 32 60-61, 323, 335, 361(n), 404 Arab Geographers' Knowledge of Southern India, 56(n) Asutosh Museum, Calcutta University, 277, 352 Arab Governors of Sindh, 87 Aévaghosha, 215, 360(n) Arabia, 402. Arabic, 449, 450, 451, 452. Aśvapāla (Chahamāna k), 108 Arabs, 19, 20, 21, 32, 40, 42(n), 52, 99, Atakur Inscription, 156 108, 19, 20, 21, 32, 40, 42(11), 32, 59, 100, 106, 109, 115, 125-9, 165, 171, 352, 377, 380, 382, 386, 389, 391, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 413, 414, 415, 419, 423, 444, 446, 451 Atanatıyaparıtta, 360(n). Athmallık Stote, 71. Atichandikā, 344, 364(n) Atiriktānga Bhairava, 308. Arabs in India, history of, 125-129 Atisa, 448, 449, 453(n) Arakan, 432. Atisaya-dhavala (Amoghavarsha I), 8. Ārāma, 147 Atkinson, E. T., 132(n). Aramudi, 58, 116, 131(n) Atmatattvar weka, 205. Atreya gotra, 141. Atrı, 142, 373, 395(n), 452 Aranyaraja (Paramara), 97 Arapachana, 281 Arasalar, 152 Attili Inscription, 136 Arathi, 79(n), 243 Attımebbe, 292. Arbuda, 323 Attock, 112. Arcot Dt., 14, 142, 186, 312 Ardhamagadhi, 213 Ardhamandapa, 176. Ardhamariavara, 305, 330, 332 Auka, 110 Aurangabad Dist (Mülaka) 17(n). Ausanasa-smritt. 373, 395(n) Avalokiteśvara, 176, 187. 261, 262-263, 277, 278, 279, 280, 281, 311, 341, Ardhanārīśvara-mūrtı, 306 Arichit, 159 361(n). Avalon, 326, 361(n) Arıkesari, 224, 225 Arikesari Maravarman, 158 Arikesarin, 189. Arikesarin II (Chālukya king), 137. Avanijanāśraya, 2 Avanı-naranan, 151 Avanışülamani, 158 Avaniyarman I, 101 Arikulakesarı, 155. Avanivarman II, (Yoga), 101, 102, 103. Avanivarman Yogarāja II, 96 Arin, 452 Armiaya Chola, 155, 157, 164, 165 Arisil, 152. Avanıvarman (Chaulukya k. of Mattamayura), 90, 104 anti, 19, 20, 21, 22, 23, 46, 95, 106, 213, 323, 390. Arithmetic, 451 Arjuna (legend), 807. Avanti. Arjuna (Kalachuri prince), 89 Aryunacharita, 194 Avanti, 213 Arkonam, 335 Avanti-bhübhrit, 21 Arokiaswami, M. 165(n). Avantisundari, 180, 368

Avantivarman (Maukhari), 178 Avutāras, 258 Awadh (Oudh), 32, 33 Ayodhya, 173 Ayogava, 373. Ayo-vel, 158 Ayrıktas, 255(n) Ayyaparāja, 135 Ayyappa (k of Nolamba-rāshtia), 137, 138 Ayyar, V Venkatasubba, 165(n), 184 В Babylonians, 450 Badal Piller Inscription, 55 Badamı caves, 329, 330, 331, 313, 332 Bádámi Chálukvas-See Chálukvas of Vătăpi Bădapa (k of Vengi), 15, 139, 140 Baddega, 135, 136, 137 Baddhapadmāsana, 276, 277, 281 Baden-Powell, 241 Badnawar, 22, 41(n) Badulla Buddha, 176 Badyema-Maharaja, 140 Bagalā, 344 Bagchi, Di P C, 216, 231(n) Bagenad, 14 Bagcávar, 123 Bagesvai inscription, 123, 124 Baghdad 35, 128, 446, 449, 450, 451 452 Baghelkhand, 90 Bagmatı (rıver), 47 Bahlıka, 405 Bahraich, 93, 94 Bāhugrāma, 369 Bāhūr (place), 156, 369 Bāhūr Plates, 152. Bashaki 113 Baijnath (city), 123 Bauhatta, 334 Bakargan; Dt. : Balabhadra, 200 54, 330 Bālabhārata, 180, 181 Bālabodhtnī, 191 Baladeva (desty), 341 Baladeva (king), 205 Baladhikrita, 240, 241, 245 Baladhyaksha, 243, 244 Baladhuri, 127 Bālādītya (Guhila k), 111. Bala-Ganapati, 345 Balaghat District, 88, 135 Bālaharsha (Kalachuri k.), 89 Bālakrīdā, 203 Bălaprasâda, 131(n) Bālaputradeva, 52 274, 413, 415 Balarāma, 331, 332 Balaramayana, 180, 181 Bălărjuna, 150 Balasore, 61, 69.

Balavarman, 101

Avantı-varman (k of Kāshmur). 116, 117, 119, 178, 182, 183 187, 193, 195, 206, 245, 583 (n), 389

Balavarman (k of Kāmarūpa), 60, 61. Balāvatāratarka, 273. Balāvatāratarka, 273. Balávatáratarka, 275. Bálcávar, temple of, 124 Balhara, 17 Balharas of Mankir, 171. Balliikā, 213 Balı, 332, 430, 431, 434, 435 Balıpura, 291. Balıraja (Chāhamāna), 97, 108. Balitung, 428 Balkh, 405 Ballaha-rāya, 17 Ballaladeva Velābhata, 139 Balmer, 97 Bamra, 78 Bana, 183, 185, 186, 187, 209, 217, 316. 398(n) Bánādhu āja, 155, 161 Banaras 8, 36, 86, 105, 403 Banaras CP of Karna, 110 Banas, 151, 152, 155, 161, 163, 164, 166 256(n) Banavási, 14 92, 162 225, 255(n), 291 Banavidyadhara—See also Vikramādītya I (Bana), 163, 166 Banda District, 83, 130(n) Banerjee, P. 80(n) Banerji, R. D. 76 80(n), 81(n), 362(n), 363(n) Bāngach Grant of Mahīpāla, 55 Bankeya, 10 Bankura District, 331 Banswata, 95 Ba Phnom hill, 416 Bappa, 109 Bappabhatti, 185, 293. Barabhum, 297 Barabudur, 416, 436, 440, 441 Barada (Barda), 99 Barah, 28, 29 40(n), 41(n) Baramula 118 Barappa 97, 98, 99, 104, 105 Barbara, 370 Barda hills, 99, 100 Bargaon, 79(n) Barı Kot, 114 Barmak family 451, 452 Baroda plates, 18(n), 41(n), 102 Barton Museum, 102. Batua, B M, 362(n) Barupunandu-Vishaya, 139 Basantanadeva, 123 Basawanal, Prof S S, 231(n) Bashar, 106, 109, 128 Basra, 402, 405 Bastar State, 98, 135. Bastı, 94 Batlambang, 417 Baud, 69, 71, 149 Baud copper plate, 73, 81(n)
Baud plates of Tribhuvana-Mahādevī II
(alias Prithvīmahādevī), 19(n), 148 Bauddhächara, 323 Bauddhadhikkara 205 Bauddha Gan O Doha, 231(n) Bauddhas, 373.

Bhandarkar, D R, 37, 41(n), 43(n), 80(n), 81(n), 102, 132(n), 230(n). Bhandarkar's List, 80(n), 81(n). Bauka (Pratihara k of Jodhpur), 27, | 29, 30 Ba'urah, 242 Bhandi, 22, 41(n) Bhangala. See als Bengal 45, 268 Bavan, 113. Bayana Inscription, 43(n), 397(n) also Vangala, Vanga, Begumra Grant of Indra III No. I, 42(n) Begumra Grant of Krishna, 42(n) Bhañja, 149 Bhañjabhum, 74 Bhañjabhumi, 74 Begumra plates, 11, 42(n). Belgaum district, 221, 330 Belgola, 295 Bhañia families, 73 Bhañjas, 62, 68, 69, 76, 78 Bhañjas of Khijinga, 75-76 Bhañjas of Khiñjali, 69-74 Belyalkar 230(n) Belvola, 14 Benares, 130(n) Brndall, 59. Bhanias of Vanjulvaka (Khiñjali) Bengal-See also Bhangala, Vanga Vangāla 22, 23 31, 33, 42(n), 44-57, 61, 62, 65, 85, 91, 106, 178, 183, 191, 205, 242, 244, 257, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 279, 286, 287, 289, 296, 287, 81(n) Bharadvaja gotra, 151 Bharasaha, 63 Bharat, 114 Bharata, 179, 192, 196, 213, 214, 217, 218, 300, 306, 307, 508, 314, 315, 328, 329, 334, 336, 339, 340, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 360(n), 361(n), 364(n), 390, 400, 104, 410(n), 412, 4/5, 436, 224, 397(n) Bhārataguru, 184 Bharata Natyasastia, 363(n) Bhārata-varshs, 224 Bhāratararshs (Bengali Journal), 57(n). 448 Bengal Asiatic Society's CP of Vina-Bharatavenha, 151 yakapala, 40(n) Bharatiya Jyousha Śastra 230(n) Bharatpur, 333, 397(n). Bengal, Bay of, 403, 446 Benar, I, 2, 12, 46, 47 Bharavi, 178, 182 Berhampore, 73 Bhathut, the stupa of, 315, 330 Bhattpatta I (Guhila k.), 109 Besnagar Garudadhyaja, 314 Beiwa (River), 85, 96 Bezwada, 139 Bhartripatia II, 109, 131(n) Bhartriyaddha, 20 Bhadda, 217 Bharuchi, 204 Bhadra, 114 Bhasa, 215, 381 Bhasantanadeva Sn. 123 Bhachakali, 344 Bhasarvajña, 205 Bhadra-varman III, 425 Bhashyas, 354 Bhaskaracharya, 200, 360, 365(n) Bhaga, 271 Bhagalpur, 49, 86, 401 Bhagalpur Copper Plate, 55 Bhaskaradatta, 178 Bhagavad-gitā, 304 Bhagavātī, 28, 32, 257 Bhāgavatī Samhita, 335 Bhaskara Ravivarman, 165 Bhāskara-varman (k. of Kāmarūpa), 60 63 Bhagavritti, 190 Bhasvat, 85 Bhagiratha, 307 Bhagirathi, 20, 140 Bhatmda, 112 Bhatta (Guhilot k ), 36, 111 Bhatta (Guinto R), 36, 111
Bhatta (Poet), 116
Bhattacharya, D D C, 230(n)
Bhattacharya, P, 255(n)
Bhattacharya, V, 231(n)
Bhattacharya, Dr. Benoytosh, 265, 323, 361(n), 262(n) Bhāguri, 189. Bhāgyadevī, 54 Bhairava, 320 Bhairava (s), 302, 305, 308 Bhairava-murti, 308 Bhairava-stotra, 194 Bhairavi, 320, 344 361(n), 262(n) Bhatta Halayudha, 98 Bhājā, 333. Bhatta Mimamsa, 204 Bhākamiśra, 91 Bhattanathaswami, 229(n) Bhaktâmarastotra, 185, 229(n) Bhattanāyaka, 194, 195 Bhakts, 258, 296 Bhatta-Pedi, 148 Bhallata, 186 Bhattaputras, 397(n) Bhatta Someśvara Dikshita, 91 Bhallataśataka, 186. Bhāmaha, 191, 192, 196, 214, 217, Bhattasalı, N K., 347, 348, 362(n), 363 (n), 264(n) Bhāmānadeva (Kalachuri k. of Sarayu-pāra), 36, 93, 94, 95 Bhāmati 204, 205, 230(n) Bhattenduraja, 194 Bhattis, 41(n). Bhamo, 433 Bhattotpals, 200 Bhaumas of Orissa, 63, 69 Bhana, 182 Bhandaganka, 245 Bhandak Plates, 3. Bhāva, 320. Bhayabhadia, 273

Bhavabhūti, 181, 193. 204 Bhūriśreshthi, 205 Bhavaganā (Chālukya princess), 17(n) Bhūsparša (mudrā), 276, 277. Bhusukupāda, 266 Bhūtāmblikā, 99, 100, 101. Bhayani, 185. Bhava-yarman, 416 Bhūtāmbiliga, 55, 100, 100, Bhuvanāditya, 103 Bhuvanakosa, 180. Bhuvanasundarikathā, 210 Bhavisayatta, 393(n)
Bhavisayattakahê, 219, 367, 395(n).
Bhavishya Purāna, 254(n), 335, 409(n) Bhavnagar, 102. Bhayaharastotra, 229(n) Bhuvaneśvara temples, 337, 352 Bhuvaneśvari, 344, 347. Bhuvaneswar Inscription of Uddyota-Bhavyakirtı, 273 Bhedabheda doctrine, 360 kesarın, 147 Bheraghat, 342, 343, 346 Bhikshatana-mūrti, 305, 308, 363(n) Bhuyadadeva, 103. Bhūyagadadeva, 103 Bihai. 33, 47, 51, 53, 55, 57(n), 257, 270, 276, 279, 296, 307, 328, 334 Bija, 103 Bhilladitya, 20 Bhillamala, 18, 97 Bhilsa, 85, 97 Bhīma (oi Bhīmaţa), 179 Bija. 326 Bhima (E Chalukya k), 12 133, 134, Bija-mantra, 324. 138 Bijapur Dist, 16, 221, 397(n). Bhīma II (son of Amma I), 137 Bijja, 138 Buoli Rock Ins., 131(n) Bilaspur District, 88, 146, 330 Bhima (Kalachuri k of Sarayupara) Bhīma (legendary), 186, 226 Bhīma (Shāhi k), 113, 114, 120. Bhīmagupta (Kāshmir k), 121 Bhīmakesvara, 113 Bilbari, 90, 91 Bilhari inscription, 89, 90, 130(n) Binh-Dinh, 427 Binka, 147 Bhimakhedi (son of Dharmakhedi), 143, Biyah (River), 114 Bkah-hgyur, 449 Boddiya, 139 145 Bhīma Sālukkı, 8, 133, 134 Bodh-Gaya, 211, 276, 278, 333, 445 Bhimasena, 116. Bodhibhadra, 273 Bhima-varman, Bhinmal, 97, 108. Bodhicharyavatara, 265, 275 Bodhichitta, 261, 265, 266. Bodhimitra, 448. Bhishak, 372 Bhishana, 308 Bhogapati, 243 Bodhisattvas, 265 Bho1a (Poet), 179, 181, 184, 205 Bodhisattvas (images), 175, 261, 262, 264 Bhoja (courtry), 46.
Bhoja (courtry), 46.
Bhoja (Paramara k), 99, 105, 185
Bhoja i (Pratihara k), 10, 11, 12, 27, 2832, 33, 36, 39, 40(n), 42(n), 51, 53,
82, 87, 93, 107, 108, 110, 111, 130(n), 278, 279, 281, 282 Bodhivamsa-See also Mahabodhivamsa, 211 Bogra, 315 Bolyasaka, 118 240, 241, 290. Bombay, 47, 352, 353, 403 Bombay Gazetteer, 140 Bon religion, 446, 447, 448 Bhota II (Pratihara k), 13, 33, 34, 35, Bhopakas, 334 Bhopal, 7, 13. Bonai, 77, 78 Bonai Grant (No 1) 77, 82(n) Bonai Grant (No 2), 77, 82(n) Bhor State Museum Plates, 18(n) Bonthadevi (Kalachuri princess), 91 Bhota, 85. Bhrigu Dynasty, 424-426 Bhrigukachchha, 105, 107. Bhrikuți, 262, 279, 280. Boston Museum, 176 Brahmā, 237, 239, 276, 280, 299, 308, 311, 313, 318, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 347, 350, Bhringi, 340 364(n), 418, 435, 436, 440 Bhūdevadeva, 124. Bhûdevī, 285, 314. Brahma Prajapati, 399 Brahma Purana, 332, 376, 387, 388, Bhuktis, 240, 243, 245 Bhumara temple, 330. Bhumat District, 110. 396(n). Brahmacharını, 343, 364(n) Brahmadeya, 152 Bhumi-See also Prithiyi and Vasudhārā, 2 Bhumili, 99. Brahmagupta, 200, 450. Brahman, 263, 318, 337, 358, 359, 360. Bhūmilikā. 99 437 Brāhmanābād, 127 Brāhmanādhikāra, 244 Bhūmisparša-mudrā, 346 Bhûpendra-varman (son of Kailasa), Brahmananda, 362(n) Brahmanas, 374 Brahmanda Purana, 373. Bhúpendra-varman Márasimha, 141. Bhúñás, 63

Brahmani, 340. Brahmapála (k. of Kāmarūpa), 61. Brahmapura, 122, 125. Brahmaputra (River), 6 Brahmaputra-mandala, 123 Brahma-Sarasvati, 338. Brahmasıddhı, 204 Brahmasıraschhedaka-mürti, 308 Brahma-spuța-siddhanta, 450 Brahmasútras, 204, 206, 304, 360 Brahmaur, 122. Brahmavawarta Purana, 203 Brahmā-Vishnu-Sīva-Sūrya, 332 Brāhmi, 222. Brāhmi Samhitā, 335 Brantas, 430. Brihaddharma Purana, 237, 238, 254(n), 255(n), 372 Brihad-Gachchha, 185. Brihanmanasa, 200 Brihannāradīya Purāna, 203 Brihaspati (Chippatajayāpīda), 116 Brihaspati (deity), 352 Brihaspati (writer), 205, 370, 273 Brihat-Gautamiya Tantra, 322 Brihat-katha, 187 Brihat-katha-mañrari, 187 Brihat-samhita, 125, 198, 200, 316, 340, 351 Brihat-srayambhū-purāva, 272, 362(n) British Museum, 177, 331. Broach, 8, 20, 40(n), 41(n), 105. Biointon, 449. Bsam-yas, temple of, 447 Bstam-hgyur, 449 Buddha (8), 287, 258, 260, 263, 266, 267, 276, 277, 322, 355, 356, 361(n). Buddha (1mage), 175, 261, 264, 277, 278 Buddha Dipamkara, 211. Buddhaghosha, 212, 231(n) Buddhaguhya, 272, 447. Buddhajñānapāda, 271, 272, 273, 275 Buddhakapala-tantra, 268 Buddha, Kasyapa, 278. Buddha, primordial—See also Adi Buddha, Adinatha, Vajra, 262 Buddhaśanti, 272. Buddhasanti, 27t2.
Buddha Vanushi, 278.
Buddha Vanushi, 278.
Buddha Vanushan, 277, 278.
Buddha Vanushan, 277, 278.
Buddham, 49, 52, 162, 169, 172, 257, 258-268, 153, 237, 358, 346, 354, 355, 364(n), 429, 422, 423, 433(n).
Buddham, 7antha, 262, 433(n).
Buddham, 27, 358, 364(n), Buddhist temple, 331 Buddhodaya, 268. Budha, 352. Budhasvamin, 187. Buhler, 229(n), 363(n). Buliasa, 118. Burzu, 113. Bundelkhand, 7, 14, 15, 38, 83, 84, 351 Burdwan, 348.

Burma, 332, 406, 410(n), 422, 432-433. Burmans, 433. Bu-ston, 270. Bûtuga (Pr. of Gangavādı), 9, 14, 15, 290, 292 Būtuga I, 161. Būtuga H (the Western Ganga Chief), 155, 156, 161, 162. Caliph, 100, 446 Cambay, 134, 403, 410(n) Cambodia, 317, 404, 405, 416, 442 Canton, 402, 414, 431, 445. Central India, 296, 297, 330. Ceylon, 8, 157, 159, 169-177, 210. political history, 169-174. Ceylonese sculpture, 175. Chachcha (Paramara Kumka), 96 Chāhamānas, 43(n), 53, 84, 106-109, 128, 180, 241, 395(n) Chāhamānas of Brocch, 19, 20, 40(n) Chāhamānas of Dholpur, 108. Chāhamānas of Lāṭa, 106 Chahamānas of Mālava, 84. Chahamanas of Naddula, 77, 108, 109 Chāhamānas of Partābgarh (S. Rāj-putāna), 31, 37, 108 Chāhamānas of Sākambhari, 22, 27, 38, 39, 104, 105, 106-108, 111, 112, Chaidyas, 148 Chakra, 243 Chakradharpur (Das Ranabhañja, 81(n) (Daspalla) CP. Chakrakûţa (city of), 135. Chakrapanidatta, 199 Chakrasambara mandala, 268. Chakra-varman, 119, 120. Chakrayudha, 6, 7, 24, 25, 26, 46, 47, 56(n) Chālukya-Bhīma I, 136. Chālukya-Bhīma II, 137 Chālukya-Chandra (Saktivarman), 140. Chālukyakulālamkāra, 2 Chālukya-Nārāyana (Saktivarman), 140 Chālukyārjuna, 133 Châlukyas, 440 Châlukyas, The Eastern, 11, 12, 16, 86, 88, 89, 133-140, 142, 149, 150, 161, 247, 290, 291, 328. Chālukyas of Kalyani, 16, 91, 92, 223, 245, 328 Chālukyas of Le (Ve) mulavāda, 140 Chālukvas of Saurāshtra, 25, 99, 101-102, 162-241. Chālukyas of Vātāpi (Bādāmi), 1, 2, 3, 16, 17(n), 245. Chālukyas of Vemulavāda, 13, 35 Chālukyas, the Western, 377, 297(n) Chalukya, the Western, 317, 297(n Chalukya temples, 345. Chamba (country), 122. Chamba, the Hill States of, 122-3. Chambal (River), 108, 128.

Chameka, 139,

Champa, 289. Champa, 402, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 423-427, 431, 434, 436, 437, 442, 449 Champaner, 289.
Champa, 178, 188.
Champunda, 339, 340, 344, 348.
Chammundaraja, 96, 296.
Chammundaraja (Chaulukya k), 92, 99, 105, 106, Châmundaraja (Saindhava k ), 100, 101. Châmunda Râya, 162, 290. Châmunda Râya Purâna, 162. Chamundi 340, 348 Chanaka, 360(n). Chanakya, 179. Chanda (konography), 308, 344, 364(n) Chanda (Khasa k.), 117 Chanda District, 98. Chandaghanta, 343. Chandakausika, 181 Chandalas, 372, 373. Chandalas, 213. Chandamas, and Chahamana k.), 108. Chandana (Chahamana k.), 107, 112. Chandana (Paramara k.), 97. Chandanāyikā, 344, 364(n) Chandanayıka, 344, 364(n). Chandara (Paramāra k.) 89 Chandarūpā, 344, 364(n). Chandavatī, 344, 364(n). Chandellas, 36, 37, 38, 42(n), 43(n), 53, 57(n), 33-87, 38, 89, 130(n), 241, 242, 328, 399(n) Chandellas of Bundelthand, Chanders (Narwar), 38. Chandesknugraha-mürlt, 397 Chandesknugraha-mürlt, 397 Chandesan, 149. Chand Banon, 441. Chandi Kalasan, 440. Chapdi Servi, 440. Chandellas of Bundelkhand, 32, 35. Chandikā, 340, 341, 344, 387. Chandinau, 307 Chandisataka, 185. Chandograf, 343, 364(n). Chandra (deity), 352. Chandra (Poet), 219. Chandra Kings of Bengal, 54, 91. Chandraditys, 186, 167, Chandradvipa (Bākarganj Dt ), 54. Chandraghantā, 384(n). Chandragnania, 309(11). Chandragukyatilaka, 271. Chandragukyatilaka, 271. Chandragupta, 7. Chandragupta II, 178, 179. Chandrahah (River), 114. Chandrakirti, 259, 448. Chandrapida, 245. Chandrapida, 245. Chandraprabhā, 281, 297. Chandrarāja I (Chāhamāna k.), 106.

Chandraraja II, 107. Chandrasena, 219. Chandratreya (Chandella k.), 83. Chandrateys (Chandens a.), ochandral, 90. Chandrika, 194. Chandrokalable, 9, 161. Chandurāja (Khasa k.), 85, 117. Changal inscription, 427. Changai kiscription, ser. Changais 122, 123. Chāpas, 102-103, 241, 289 Chāpas of Anahilapāṭaka, 103 Chāpas of Vardhamānapura, 25, 99, 100. 101. Chāpis, 102 Chapotkatas, 103 Charaka-samhita, 199, 450, 451 Charmanvati (River), 108 Charyāpadas, 266 Charyās, 259, 262, 284, 266. Charyā, tantra, 268 Chátsu, 111 Châtsu Inscription of Bâlāditya, 40(n), 111. Chatura, 306. Chaturanana Pandita, 165 Chaturbhani, 182 Chaturbhuja temple, 85 Chaturddasa-gana, 152 Chaturmukha 220 Chaturvarga-chmtamanı, 339 Chaturvimsatimata, 203 Chaturvaméau-Jinastuti-See also Tiithesastuti and Schhanastuti, 185 Chaturyımsatı-mürtis. 305. Chauddagram, 334, 339 Chauhāns (See Chāhamāna) Chaul, 386. Chaulukyas of Anahilapataka.-Sec Chaulukyas or Anahilapataka,—Sec Chaulukyas of Gujarat, Chaulukyas of Gujarat, 38, 39, 91, 99, 103, 104, 105, 344 Chaulukyas of Lata, 97, 99, 105-106 Chaulukyas of Mattamayūra, 90, 91, 104. Chaumuha, 217. Chaupăi-Dohā, 217. Chauroddharanka, 243 Chausant Yogni temple, 342. Chāvadās, 102. Chāvotkatas, 102. Chāvuṇda Rāya, 225 Chāvuṇda Rāya, 225 Chāvuṇdarāya Purāna, 225 Chedi (country), 84, 85, 87, 90, 92, 104, Chedis, 11, 13, 14, 18(n), 31, 36, 148, 189. Cheedivalasa grant, 141. Chenāb, 112, 117, 118. Chera, 154, 155, 158, 304. Cheraman Perumāl, 165. Chevur, 159. Che-yı, 445. Chhandahsütra, 190. Chhandombudhi, 224 Chhandonuádsana, 19 Chhatarpur State, 83. Chhatravali, 175. Chhattiagarh, 135, 146.

Csoma de Coros, 449 Cuddapps, 142 Cunbum, 149. Cunningham, 58. Cutch, 104. Chhāyā, 349. Chhaya-nataka, 182. Chhichhubhatta, 191. Chhinnamasta, 287, 344 Chicacole Grant, 144. Cuttack, 62, 68, 79 149, 285, 362(n). Cuttack Museum Ins. of Subhākara, 64. Dacca, 345, 346, 349. Dacca Museum, 280, 283, 285, 307, 306. 446. Chinamiuka, 384, 405. Chinese annals, 414, 415, 416, 422, 424. Chinese silk, 385, 405. 347. Dādu, 216.
Dāgaba, 175, 176
Dah Parvatīyā, 335.
Dāhala, 7, 135, 146, 148, 242.
Dāhala-mandala, 87, 89, 90
Dai-co-viet, 422. Chingleput Dist., 14. Chippatajayāpīda, 116 Chitaldrug, 163, 164. Chitor, 110, 220. Chitorgadh, 310. Dal-co-viet, 422.
Dakinis, 316.
Daksha, 378, 430.
Dakshadchira, 320, 323.
Dakshindchira, 320, 323.
Dakshindchira-tantzredja, 322.
Dakshina-Kosala, 88, 148
Dakshina-Kosala, 88, 148
Dakshina-Habhammadyur—See also Tupperah, 330.
Dakshina-Hurit, 305, 306 Chitra kāvya, 196 Chitrakūta, 14, 37, 77, 110, 130(n). Chitrav, 230(n) Chitrav, 230(n) Chitravahana II, 164 Chittagong, 54 Chittalaparvata-See also Situlpahuva, Chittamatra-See also Vijnaptimatrata, Dakshinarādhā, 205. Dakshma-Tosala, 148, 149 266 Chitta-vajra, 265, 266 Chittralekhā, 397(n) Dākshmātyā, 213.
Dākshmyachihna—See also Uddyotana— sūrī, 209. Chodaganga, 150 Chok Gargyar, 421. Chola bronzes, 401. Dakshottama, 428. Cholaraja, 170
Cholas, 12, 14, 15, 16, 51, 135, 138, 139, 140, 144, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 174, 176, 177(n), 247, 248, 312, 328, 329, 374, 396(n), 406, 408, 415, Damara, 317 Dămaras, 117, 119, 120, 121. Damayantikathā—See also Naiachampū, Dambarasimha, 95, 96, Damila, 172. 445 Damilas, 173 Cholas, 165(n), 256(n), 411(n). Cholas of Tanjore, 153-157. Cholas of Uraiyur, 153. Dămodara, 181 Dāmodaragupta, 116, 186. Damshtrāšiva, 169. Chou Ku-fei, 445 Christianity, 185 Chronicles of Ladakh, 58 Chronicles of Ladakh, 58 Chudamani, (or Ascharya-Chūdamani) Dāna (Dānārṇava), 140. Dānārṇava, 138, 139, 140. Dānārṇava (son of Prithvī-varman), 180 Dānārnava (Brother of Kamarnava, son Chulla Dhammapāla, 210-211 of Virasimha), 142, 143 of Virasmha), 142, 143
Dānašila, 274,
Dance of Švos, 383(n).
Danda, 336.
Dandaks, 103.
Dandaks, 103.
Dandaks, 105.
Dandamāyuka, 240, 244, 245, 255(n).
Dandamāyuka, 240, 241, 243.
Dandaski, 240, 241, 243. Chukhala, 194. Coedés, M., 410(n), Coimbatore, 154, 158, 164, 343 Colair lake, 139. Coleroon, 153. Colombo Museum, 175, 176. Comilla, 54. Conjeeveram Inscription, 143. Comorin, Cape, 8, 155, 337, 340 Coomaraswamy, A. K., 307, 343, 362(n), Dandi, 336, 349. Dandi, 336, 349. Dandi-Mohādevi, 64, 68. Dandin, 192, 196, 214, 217, 224. 363(n).
Cordier Catalogue, 269, 449.
County-gävunda, 246.
Cousens, 333.
Cowell, 363(n). Dantapura, 148. Danti, 217.

Dantidurga, 1-3, 17(n), 18(n), 20, 21, 23, 41(n), 99, 151, 167, 168, 399(n).

Cranganore, 165.

Devananda II (Vilāsatunga), 78. Devapāla (Pāla k) 9, 27, 28, 30, 39, 48, 49, 50-52, 54, 56(n), 60, 67, 68, 76, 83, 84, 270, 274, 361(n), 395(n), 412 Devapāla (Pratīhāra k), 33, 34, 37, 84, 85, 107, 109 Dantiga, 6, 168. Dantila, 397(n). Dantivarman—See Dantidurga. Dentivarman (Pallava k.), 4, 151, 152, Dentiverman (reases £.), \*, 134, 136, 186, 187, 188, 187, 348, 384(n).
Denturia, 341, 348, 384(n).
Dappula III—See also Udaya, 169, 177(n).
Dappula III, 169, 179, 177(n).
Dappula IV Silameghavarna, 170, 171.
Dappula V Silameghavarna, 170, 171. Devapaladeva, 415 Devarāja, cult of, 417, 418, 421. Devarāja (Pratīhāra), 21, 28. Devarāja (Tomara), 111. Devaråshtra, 136. Devarddhi, 296 Darads, 112. Barads, 112.
Darbhapāni, 50, 56(n).
Darduka, 180
Dārika, 283, 361(n)
Dārvabhisāra, 112, 116, 122.
Das, S. C., 328.
Dasabhuja-aita-Mārichi, 336.
Dāšagrāmika, 243.
Daša, Mahavidyās, 344. Devasamgha, 189 Devasena, 216. Devasena, 344 Devasena-Kalyanasundara-mūrti, 349. Devasimhs, 428 Devasthali, 228(n), 230(n) Devasūri, 205 Devata kotuva, 175. Dāśāparādhika, 243. Devávatára, 276. Dajapura, 108 Dajarathi Rama, 332. Devayana, 344 Devendra Chakravarti (Title of Paran-Daśarna, 323. Daśarupaka, 179, 196. taka), 155 Devendragani, 293 Dasavatara Cave inscription of Ellora, 1. Devendra-varman (Svetaka king), 144 Dasávatara temple, 330, 331, 332
Das Gupta, Dr. S. N., 365(n)
Daspalla plates of Satrubhañja, 150
Dāṭḥānāga, 212. Devendra-varman II, 140 Devendra-varman III, 141 Devendra-varman IV, 141 of Vajrahasta Devendra-varman (son Anıyankabhima), 144 Dattaka, 397(n). Dattas, 147, 148
Dattas, 147, 148
Dattātreya, 313, 331, 363(n)
Dāṭṭha, 212.
Da'ūd, 106.
Dauḥsādhasādhanika, 243. Devi-Sec also Sakti, 320, 328, 330, 339, 345, 347, 348 Devichandragupta, 179 Devi Gosvamıni. 67 Devikavacha, 364(n) Daulatabad Plates, 18(n).
Daulatabad Plates, 18(n).
Daulatpura Copper-plate of Bhoja, 29,
40(n), 41(n).
Daybul, 405 Devi-māhātmya, 339, 364(n) Devišataka, 185, 193, 230(n) Dewai, 113 Dhahila, 219. Daystavishnu, 44 Dhajaggaparittä, 360(n) Dhakkada-Bani, 395(n). De, S. C., 80(n), 193 Dhalaga, 138. Dhalbhum, 79. Dhamma-Parikkhā, 220. Dhananjaya (poet), 98, 179, 181, 182, 184, 187, 196 Dhanajaya Srutakirti, 184. Dhanajaya Srutakirti, 184. Dhanapala, 185, 187, 188, 219, 290, 293, 334(n), 395(n) Dhanapalapañchasika, 230(n) Dhanapati, 393(n). Dhanasila, 448. Dhanasridvipa, 274 Desatadeva, 124. Dhanesvarasurı, 290 Dhanesvarasuri, 250
Dhanga, 38, 85, 87, 399(n).
Dhanika (Guhila), 110.
Dhanika (Paramāra), 96.
Dhanika (poet), 192, 196.
Dhanin, 452.
Dhanva, 117 Deśī, 213. Dešī Bhāshās, 213. Devabhadra, 187. Desigana, 291. Deul-Sind, 410(n). Devalhadra, 293. Devahhañja, 73. Devadatta, 275. Deväditya, 230(n). Devales, 176, 177. Devänanda I, 78, 82(n). Dhanvantari, 199. Dhanvantari (god), 452. Dhanvantari Nighantu,antu,-See also Nighantu, 189, 190. Dhanya, 452.

Dhâr, 94. Dhârâ, 36, 93, 94, 95, 185, 187, 190, 218. Dharadatta, 147. Dharadatta II, 148. Dharala, 183 Dharanidhara, 412. Dharanindra-varman, 415 Dharanindra-varman, 415 Dhāranis—See also Mantrapadas, 261-262, 299, 279, 328. Dharanivarsha, 101, 103, 104, 131(n) Dhārāsiva, 218
Dhārāsivarsha (Rāshirakūṭa Dhruva), 4.
Dhāreśvara, 254 Dherma (k.), 25, 56(n), 101 Dharmachakramudrā, 276, 277, 281. Dharmadasagani, 209, Dharmadeva, 444. Dharma-dharmi-vinischaya, 275 Dharmaditya (Malayaketu k.), 93. Dharma-Kandarpa (another name for Janamejaya Mahabhavagupta), 147. Dharmakara, 274 Dharmākaradatta, 272. Dharmakhedi, 73, 143, 144, 145 Dharmakīrti, 194, 259, 267, 268, 360(n), 447 Dharma-Mahādevī, 64, 68, 69 Dharmamahārāja, 246 Dharmamitra, 268. Dharmapsia, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 39, 45-50, 51, 52, 56(n), 93, 101, 106, 110, 127, 242, 271, 272, 273, 274, 335, 301(n), 395(n), 412, 421, 446 Dharma-Pariksha, 220. Dhai mapuri, 158 Dharmasana, 248 Dharmasantighosha-See also Santarakshita, Pandita Bodhisattva, 271 Dharmasastra, 152, 436, 443 Dharma-setu, 412 Dharma-śrīmitra, 2 Dharma-sūtras, 371 Dharmavaloka, 189. Dharma-vaméa, 431, 432 Dharmodaya Mahāsambhu, 428 Dharmottama, 194 Dharmottara, 364(n) Dharwar district, 221, 391 Dhātri, 296, 350. Dhātupradipa, 190.
Dhātupradipa, 190.
Dhauli Dhar, 122
Dhavagartā, 87, 110, 130(n)
Dhavala, 294. Dhavala (Råshtrakūta k. of Hastikundi), 97, 103, 105, 107, 131(n) Dhavalabhúmi, 79 Dhavala kings of Orissa, 79 Dhavalapuri, 108 Dhenkanal (State), 68, 78, 82(n), Dhenkanai (State), 68, 78, 82(n). Dhenkanai plate, 67. Dhillika, 111. Dhody, 88, 110. Dhopur, 108, 333. Dhora (Prakrit form of Dhruva), 4.

Dhritipura, 71, 145, 149.

Dhrivananda, 82(n).
Dhriva (Rāshtrakūṭa k.), 3-6, 15, 16, 23, 24, 26, 31, 32, 39, 45, 51, 56(n), 138, 135, 151, 160, 168.
Dhriva I (Gujarāt Rāshtrakūṭa), 10, 30, Dhruva II (Gujarāt Rāshtrakūta), 10. Dhruva II (Gujarat Rasaprakupa), 10. Dhruvabhata, 108. Dhruvadevi, 179 Dhruvananda (Vilāsatunga), 78, 82(n). Dhumar Lenā Cave—Ellora, 330. Dhūmavatī, 344. Dhûmrakâlî, 344 Dhūrtākhyāna, 208, 220, 293. Dhūrtavitasamvāda, 182. Dhuani, Jul Dhvanyaloka, 181, 185, 191, 193, 194, 197 Dhyania, 284. Dhyani-Bodhisattvas, 278, 279, 280, 281. Dhyani-Bodhieattone, 278, 279, 280, 281. Dhyani-Buddhas, 267, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 287. Diddā, 113, 114, 120, 121 Didwana, 106. Dieng Plateau, 440 Digambara Canon, 238. Digambars Canva, 288. Digambaras, 290, 295, 299, 300 Digbhaña, 70, 74. Diggajas, 346 Digha Nikâya, 260. Dikshā, 319
Dikshā, 230(n), 364(n)
Dilwara temples, 298
Dinājpur 54, 297, 332, 335, 344, 347, 349, 351 Dinaya, 428. Dinh Bo Linh, 428 Dinnaga, 259. Dipankarabhadra, 273 Dīpankara-Śrījnāna, 273, 448, 449 Dipavamsa und Mahavamsa, 231(n) Diśábhañja, 70, 74 Diśābhañia, of Sitābhinii, 74, 75, 81(n) Dru. 353 Dıvâkara Bhatta, 438. Divya, 320 Divyabháva, 319 Djāwaga, 402 Doab, 4, 5, 7 Dodaka-varman, 123 Dohā, 216. Dohākośa, 216, 268, 361(n) Dohās, 266. Dompara Raj, 79. Dong Duong, 436, 442 Drākshārāma inscription, 145 Draupadī, 226 Dravida, 15, 50, 51, 370. Dravidas, 213. Drāvidi, 213. Dravidian languages and literature, 219-Dravidians, 221. Dravidian sculpture, 177. Dravyakwanavali, 205. Dridhabala, 199 Droharjuna, 136. 549

Dungarpur, 95.
Durgā/s, 153, 286, 318, 329, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 347. Durgaprasada, 229(n). Durgarāja, 139. Durgâs, the nine, 364(n) Durgā-saptašatī, 341. Durgasimha, 190, 191 Durjanachandra, 273. Durjanechandra, 273.
Durjayabhafia (of Khūjali), 73
Durjayabhafia I (diks Digbhafia of
Khijinga), 75.
Durjayabhafia II (of Khijjinga), 75.
Durjayabhafia II (of Khijjinga), 75.
Durjayabhafia II (of Khijjinga), 75.
Durjahinga (Chāhamāna of Partāparth), 168
Durjahinga (Chāhamāna k of
Sākabhari 22 168 Sükambhari), 22, 106.
Durlabharāja II (Chāhamāna k of Sākambhari), 107, 108
Durlabharāja (Chaulukya k), 105
Durlabharāja (Chaulukya k), 105
Durlahghyameru (Chāhamāna Durlabharāja II), 107 Durvasa, 90 Durvinīta, 223 Duryodhana, 225, 226 Dusala (Paramara), 97 Dūta, 243 Dütängada, 182 Dutta, B., 453(n) Dutta, K., 79(n) Dutthagamani, 175 Duvai-See also Ghatta, 217 Dvādaśādītya, 350 Dvápara yuga, 423 Dvārakā, 46. Dvārapatı, 244 Dváravatí, 432. Duesharati, 266 Dvisandhāna-See also Rāghava-pāndaviya, 184. Dynastic History of Northern India, 140. Dyutivarman, 124. Early Sculpture of Bengal, 364(n)
Eastern Indian School of Mediaeval
Sculpture, 216
Edgerton, F, 231(n)
Egypt, 129, 162, 260, 339 ngypt, 129, 162, 260, 339 Ekādaśa-Rulras, 311. Ekajatā, 284. 285, 341 Ekāngus, 119, 120, 244. Ekapāda-trimūrti, 331, 332. Ekavīra, 158. 

Duggamāra (son of Śrīpurusha), 160. Duhšāsana, 228.

Dula-Dec. 332.

Dungara (country), 122.

Dul-va, 274.

Ellora plates of Dantidurga, 17(n), 18(n), 40(n).
Elphinstone, 128.
Ezotercism, growth of, 260.
Europe, 260

F
Farcinghian, 113
Farcinghian, 114
Fardpur, 250.
Farquhar, 363(n), 397(n), 410(n)
Ferrand, 386(n), 397(n), 410(n)
Ferrand, 112, 114, 131(n).
Ferles, J. F., 41(n), 42(n), 70, 134, 136, 140, 245, 363(n).
Food and Drink, 387-389.
Francke, 18(n), 453(n)
Fyyabád Museum, 288

Gachchhar, 288, 299
Gacher, Marken See also Schasea-Bhime
Vyspe, 225, 228, 227
Gachinagara, 84, 341, 344, 345, 347.
Gaspatra, 393 (n).
Gaspatra, 393 (n).
Gaspatra, 393 (n).
Gaspatra, 390
Gapatra, 390

Gancia, 251.
Gandak (river), 93, 94.
Ganda—Mahendra, 138.
Gandamartandiditiva (Temple of), 14,
15.
Gandamartandiditiva, 155, 158, 157, 158.

Gandanisiyana, 139.
Gandanisiyana, 136.
Gandanisiyan, 135. 154, 157, 158.
Gandan Tripetra, 154.
Gandan Tripetra, 164.
Gandhain Inencrytion, 296.
Gandhaira, 46, 111, 333
Gandhain Inencrytion, 296.
Gandhara, 40, 111, 333
Gandhaira, 40, 111, 333
Gandhaira, 71, 149
Gandhairapai, 1, 149

348-349, 352. Ganeskari, 341. Gāṇesvarī Samhitā, 335. Gangā (goddess), 142, 305, 307, 330, 341, 343.

343. Gangā (River), 5, 6, 22, 27, 35, 36, 49, 56(n), 58, 84, 95, 213, 272, 446.

Ganga chiefs, later, 163, Geiger, 173, 177(n), 212 Gangadhara-mūrtı, 305 Genesis, Book of, 225. Geschichte des Buddhismus, 360(n). Gangadhara-mitti, 303 Gangadvāra, 20 Ganga Era, 73 Ganga-Pallavas, 369. Ganga-Pallavas, 369. Ganga-Pallavas, 369. Ghassan, 128. Ghaie, 229(n). Ghaiika, 152. Ghatiyala, 346 Gangas, The, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 28, 38, 51, 57(n), 134, 135, 159, 167, 248, 290
Gangas, Eastern, 62, 140-141
Gangas, Greater, 141-144 Ghāmagar, 351. Ghattā—See also Duvai, 217. Ghaznī, 86, 113, 115, 128 Ghontavarshikā, 108, 109. Ghosh, A., 81(n). Ghosh, J. C., 41(n) Ghoshal, U. N., 255(n). Gangas of Kalmga, 66, 68, 89, 1 Gangas, Later Eastern, 140 Gangas of Orissa, Eastern, 142 89, 136 Ghoshrawa Stone Ins., 56(n). Ghotarsi, 108, 109 Gangas of Svetaka, 62, 66, 76, 144-145 Gangas of Talkad. 165(n). Ghumli, 99, 100 Gilgit, 261 Gilgit Manuscripts, 361(.1) Gangas, Western, 138, 152, 154, 155, 159, 160-161 163, 164, 292 Gangas of Mysore, Western, 142 Ganga-ságara, 106, 446. Gangavadu, 4, 5, 6, 13, 14, 122, 142, 160, 161, 162, 163, 246 Ganga-Yamuna Doab, 23, 34, 45 Girnan tirtha, 290 GF4, 312 Gita-Samgraha, 206. Glan-dar-roa, 448, 453(n). Godávari (river), 98, 140, 221. Godávari District, 139. Gangdhar inscription, 316, 348 Gångeya, 142 Gode, 230(n). Gansta, 366 Gogga (Tomara k.), 111, 112 Ganitasara, 200. Goggahakaha, 217. Goggahana, 217. Ganstasārasamgraha, 11, 260, 291, 294 Ganstaskandha, 200 Gográ, 93, 94, Ganjām District, 62, 66, 68, 69, 71, 72, Gojjiga (Räshtrakūta k.), 137. 73, 142, 149. Gokarna, 47, 56(n) Ganiam grant of Javavarmadeva, 66, 68, Gokarnasvāmın, 142. 80(n), 81(n). Gokarneśvara, 142 Golaki-matha 90 Ganjām plate οf Dandî-Mahadevî, Golaki-matha, 80(n). Goldziher, 453(n) Ganjam plate of Śaśańka, 65, 80(n) Gomati (river), 123 Gara inscription, 145. Gomedha, 299, 300 Garbhagriha, 176 Garga, 56(n), 392(n), 395(n) Gommatesvara, 162, 225, 290, 295, 298 Gomukha, 299 Gargya, 371 Garhwal, 47, 123, 124, 125 Gond tribe, 78 Gonda District, 297. Garhwal, history of, 123-125 Gondamas, 77, 78, 79, 82(n) Garuda (Iconography), 146, 299, 313, Gondeśvara, 335. Gondrama, 78 314 Garuda Purana, 203, 237, 238, 254(n), Gongırāja, 99, 106. 255(n), 310, 335 Gop, 333. Gopagar, 86 Gopaia (Khasa k.), 117. Gopaia (Pala k.), 44-45, 49, 55(n), 65, 242, 244, 267, 270, 271, 361(n). Gopaia II, 53, 55, 57(n), 85, 89. Gopaia II, 53, 55, 57(n), 85, 89. Gauda (country) (deśa), 85, 89, 91, 92, 93, 106, 111, 115, 116, 183, 189, 273, 322, 323, 390, 415, 444
Gauda Abhinanda, 206, 323 Gauda-Kāyastha, 395(n) Gaudalekhamālā, 55(n). Gopālavarman (Kāshmir k), 113, 118, Gaudapāda, 364(n). Gaudas, 11, 22, 23, 25, 45, 48, 53, 54, 55(n), 57(n), 85 131(n), 132(n 55(n), 57(n), Gopendraraja, 106. Gopinatha Dikshita, 391(n) Gaudasamgha, 189. Gaulmika, 243. Gorakhpur District, 31, 93, 94 Gorakshanātha, 346. Gotama (Buddha), 211. Gauri (deity), 347. Gauri (uetty), 347. Gauri (Kara Queen), 64, 68 Gautams, 252, 276, 277, 278, 377. Gaundas, 246. Gayāda I, 64, 67, 77. Gayādatunga, 77. Gedige, 176 Gough, 363(n). Govardhana, 184 Govinda, 180. Govinda II (Rāshtrakūṭa k.), 3-4, 18(n), 133, 160.

Govinda III, 5-8, 9, 10, 13, 15, 16, 18(n), 24, 26, 27, 30, 39, 41(n), 48, 51, 56 (n), 86, 94, 95, 110, 134, 151, 155, 186, 168. Govinda IV, 13-14, 18(n), 137, 138, 399(n). Govindarāja (Chāhamāna of Partābgarh), 108. Govindarája I (Châhamāna k of Śākambharī), 106, 107 Govindarija (Rashtrakûta), 333. Grahamāţrikā, 287 Grāharipu, 91, 101, 102, 104 Grahayāga, 351 Grāmakūtus, 248, 247, 255(n). Gramamahattaras, 255(n) Grāmapatı, 243, Great Temple, 337, 401 Greek/s, 450, 451. Grihastharainākara, 398(n) Grihya-sūtras, 371. Gudimaliam, 166, 334 Gudyra, 404 Guha (or Guhas), 63. Guhadeva-pataka, 63, 69 Guhasena, 214. Gunasena, 214. Gunasena, 214. Gunasena, 214. Guheuvara-pieska, 63, 69 Guhula II, 31, 42(n), 111. Guhilas, 25, 30, 31, 98, 38, 43(n), 87, 97, 169-11, 196-11, 196-11, 196-11, 196-110. Guhilas of Mewekr, 109-110. Guhilas of Serwitz, 109-110. Guhilas of Schwin 250 Guhilas. Guhya, 265. Guhyakas, 351 Guhyasamūja, 262, 263, 266-266, 267, 269, 271, 361(n) Guhyanddhi, 269 Guilds, 251 Gujaršt, 2, 7, 10, 21, 24, 31, 41(n), 89, 91; 96, 99, 107, 134, 135, 162, 208, 245, 248, 331, 332, 334, 336, 338, 342, 344, 345, 401, 402, 403, 408.

Gujaršt Chroniclers, 103, 105 Gujarāt (Punjāb), 117, 118. Gumlı, 338 Gunabhadra, 180, 183, 291, 294 Gunachandra, 179 Gunadhya, 187, 443 Gunaka-Vijayaditya II (Eastern Chălukya k.), 88. Gunakama, 59 Gunakamadeva, 59 Gunakirandvali, 205 Gunamaharnaya, 141, 142, 143 Gunambhodhideva (Kalachuri k of Sarayupāra), 31, 93 Gunaprıya-dharmapatnî, 430, 435. Gunarnava (brother of Kamarnava and son of Virasimha), 142 Gunarnava (son of Kamarnava), 143. Gunasagara I (Kalachuri k. of Saravupāra), 93 Guņasāgara II (do.), 94. Guņavarma I. 224. Gundama (son of Vajrahasta), 142.

Gundama (brother of Potankusa), 143, 145. Gundaya, 136 Guntur, 136 Gupta dynasty, 44. Gupta empire, 39 Gupta sculpture, 176. Guptas (Imperial), 71, 244, 245, 311, 314. Guptas, later, 182. Gurgaj, 344 Gurgi, 90, 344. Gurjara country, 92 Gurjara country, 82 Gurjara Pratitháras, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19-43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 57(n), 83, 94, 86, 87, 93, 95, 101, 107, 108, 112, 127, 128, 129, 130(n), 131(n), 125, 189, 240, 241, 273, 290, 228, 396(n), 404 Gurjaratra (C and E Ráputána), 29, Gurjaras, 1, 11, 19-41, 48, 50, 52, 84, 91, 110, 112 Gurraras of Nandipuri, 2, 19, 40(n). Guru, 269. Guváka I (Chāhamāna k of Śākambhari), 27, 106, 109 Guváka II (do), 87, 108, 112 Gwálior, 27, 28, 38, 43(n), 85, 86, 240, 212, 290, Gwalior Inscription of Bhoja, 21, 22, 24, 25, 40(n), 135 Gwalior Inscription of Bhoja dt v 933, 40(n), 56(n) Gwalioi State, 331 Haddala Copper Plate, 42(n) Hah, 114 Haidarabad (Sindh), 127 Harhaya monuments, 338, Haihaya Saiva temples, 345 Haihayas, 87, 133, 242 Haiyungathal CP., 61, 79(n) Hakam, 127. Halayudha, 187, 189, 190 Halebid, 295. Hamirpur District, 84. Hammira-Mahakavya, 131(n). Hamsa-varman, 122. Hamsesvara temple, 81(n). Hamvīra, 86. Handiqui, Dr , 363(n). Handrat, 114. Hansi Fort, 333. Hansot plates, 40(n). Hanuman, 333.

274.

Hanuman-nataka, 181 Haraha Ins. 77.

Hāravarsha Yuvarāja, 183 Haraunga, 179, 183. Haribhadra (Buddhist author), 49, 271,

Haras Stone Inscription. See Harsha Stone Inscription.

Haribhadra (Jain), 207, 208, 209, 219, 220, 288, 293, 296. Harichandra, 19. Haridra-Ganapati, 345. Hari-Hara, 258, 305, 330, 332. Hariharālaya, 417, 418. Hari-Hara-Pitāmaha, 313 Hari-Hari-Hariyahanodhhaya Lokesyara, Harikela, 54, 88. Harinigameśi, 349 Hariśchandra (legendary), Hariśchandra (writer), 216 181 Harisena, 42(n). Harishena, 187, 220 Hārītī, 300, 342. Harvamia, 182, 224, 316. Hari-varman, 418, 424 Harwamia Purana, 217, 218, 219, 294 Harrytlasa, 180 Hariyadevî, 109 Hariyana, 111, 112 Harjara (k. of Kamarûpa), 53. 60, 61, 79(n) Hariara-varman, see Hariara Harkand, 403. Harmska, 175 Harpocrates, 313 Harsha (Haras) stone Inscription, 40(n) Harsha, adversary of Kokkalla I. 130(n) Harsha (Chandella k), 36, 84, 111, 130(n), 179 Harsha (k of Kāmarūpa), 60 Harsha (Sīyaka II, Paramāra), 95. Harsha-charita, 41(n) Harshadatta (father of Simhadatta), 148. Harshanāth, village, 107. Harshanātha, temple of, 107. Harsharāja (Guhila k.), 30, 31, 36, 87, 110, 130(n). Harsha-yardhana, 4, 22, 23, 39, 182, 186, 217. Harsha-varman I. 421 Harsha-varman II, 421 Harsola grant, 94 Harun Al-Rashid, 127, 450, 451, 452. Harúppesvara, 61 Hasan district, 298. Hastikundi, 97, 103 Hastimalla, 155, 161, 180. Hastinapura, 225 Hataras kotuva, 175 Hatha-yoga, 266. Havell, E. B , 362(n), 363(n). Hayagrīva, 279, 280, 283 Hayagrīva avatāra (1mage), 313 314, 364(n) Hayagrīva, Saptaśatıka, 282, 283. Hazāra, 118. Hazra, R C, 230(n). Helios-Mithra, 333. Hemachandra, 180, 192, 195, 198, 208,

Hetutattva-upadesa, 275 Hevajra-tantra, 268, 269 Hillebrandt, 179. Himālaya, 7, 24, 26, 33, 41(n), 47, 50, 51, 57(n), 90, 93. Himavat, 213 Hinayana Buddhism, 259, 264, 267, 273. 436 Hind, 17 Hindagale, 177 Hindol, 68. Hindol plate, 64. Hindu numerals, 450. Hindu Revenue System, 255(n). Hindu Rites and Customs, Studis Puranic Records on, 230(n) Hiranyadāma, 417, 438. Huranyagarbha (ceremony), 1, 2, 20 Hıranyakasıpu, 311. Huanya-varman, 168 Hisham, 99, 126 Hisham ibn 'Amr at-Taghlibī, 115. Hasar District, 333 Historical Inscriptions of South India, 140, 165(n) History of Hindu Chemistry, 230(n) History of Hindu Mathematics, 453(n) History of Medieval Hindu India, 363(n) History of the Arabs, 453. History of the Philosophy of Islam, 453(n). Hitopadesa, 181. Hitti, P. K , 453(n) Hiuen Tsang, 19, 125, 360(n) Hoan, 424 Hobson-Jobson, 410(n) Hodivala, 353, 354, 364(n), 395(n), 396(n), 397(n). Hoernle, 79(n) Homa, 264 Hooghly District, 82(n) Hoysala, 164, 223 Hridayadarpana, 195 Hridayasiva, 91. Hridaya-sūtra, 326 Huai-wen, 445. Hultzsch, 173, 177(n), 229(n) Hüna-mandala, 96, 97, 99, 101 Hünas, 50, 51, 97, 109, 374 Hunter, 76. Hushkapura, 119. Hyderābād State, 1, 3, 10, 133. Hyderābād Western, 221 Ibn al-Fakih, 386, 389, 397(n), 404, 410(n), 413, 423. Ibn Haukal, 386, 401, 446, 452 Inn Khaldun, 392.
Ibn Khordādbah, 391, 397(n), 398(n), 403, 404, 413, 419.
Ibn Boskeh, 397(n), 398(n), 403, 413, 419
Ibn Said, 405

Herambapāla (Pratīhāra k.), 33, 34, 85.

Heruka, 273, 274, 282, 283, 286, 287

Hemachandra, 180, 192, 19 215, 216, 293 Hemadri, 339, 340, 343. Henjeru (Hemavati), 164. Heramba-Ganapati, 346, 349

Irānians, 352, 353, 354 Irawadi, 433. Irdā CP., 57(n) Iša (Siva), 143 Išana, 310. Išanādayah, 310. Ibrahim Shah, Nawab, 219, chchhā-śakti, 310. Ichchhatadeva, 124.
Iconography of Buddhist and Brahman-cal Sculptures in the Dacca Museum, 362(n), 363(n) láanatungavijayā, Śrī, 430. Išanavarman (Maukharı k.), 77. Ida, 325. Idar State, 331. Ikshvāku, 142. Iliusion, 359. Iltutnas Sultan, 114 Išana-varman II, 421 Iśana-Vikrama Dharmottungadeva, Śri, Indianis States, 172
Indian Historiography, The Beginnings of, and other Essays, 255(n)
Indian Islam, 453(n).
Indian Logic, 361(n) Ishtadevatā, 326. Ishtaganadeva, 123. Ishtapāla, 114. Ishtpāl, 114 Islam, 17, 126, 165 stakhrī, 446 Indian Museum, Calcutta, 276, 280, 285, 286, 297, 307, 334, 344, 346, 349 Isuka (Chāhamāna), 108 Isurumuniya, 174, 176 Indian Review, 365(n Isvara, 299 Indian Sculpture and Painting, 362(n), Iśvaradatta, 182 363(n) Indian Sect of the Jamas, 363(n) Indies, East, 52, 414. Indo-China, 414, 422, 423. Indo-China, Art in, 441-442 Iśvara-Keśava-Samarottunga, 428 Iśvara-Keśavotsavatunga, 428 Iśvarakrishna, 204. Isvara-varman, 166, 167 Indo-Javanese Art, 439-442 Indonesia, 281, 286, 432. Indonesian art, 282. J Indra (god), 237, 418 Indra (s. of Dhruvs), 5, 7, 9, 10 Indra (grandson of Krishna III), 16 Jābāla, 323 Jābālīpura, 97 Jacobi, Dr Hermann, 179, 219, 393(n) Indra (Guparāt Rāshtrakūta k.), 24, 26, Jādı Rānā, 354 Indra (Wilsert Rashirakuja 1.), 28, 26, Indra (Wilsert Rashirakuja), 12-13, 15, 16, 18(n), 35, 36, 56(n), 84, 89, 95, 111, 137, 188, 399(n) Indra III, 162 Jaffna-See also Ceylon and Nagadvīpa, 171 Jagaddhara Bhatta, 191. Jaganmâtă, 318. Jagannátha (Pandita), 194, 197, 198 Jagannathamangalam, 172 Jagannātha temple, 315. Indra-bhadreśvara, 424 Jagatīpāla—See also Virasilāmegha, 173 Jagattunga (Govinda III), 6. Jagattunga (Rāshṭrakūṭa pr.), 13, 18(n), Indra-bhogesvara, 424 Indrabhūti, 266, 268, 269, 270, 361(n). Indradevi, 419 Indrādityadeva, 109, 131(n) Indragiri, 298. 53, 89 Jagattunga (Tunga k.), 76 Indrani, 340. Jagesvara, 344. Indra-parameśvara, 424. Indra-prasadaka, 420 Jahazpur District, 110. Jāika (Saindhava k.), 100. Jāika II (Saindhava k.), 101. Indrapura, 417, 425, 427. Indrarāja (k of Kanauj), 23, 116 Jam gurus, 289. (Chāhamāna of Partābgarh), Jam, H. L., 41(n), 363(n) 108, 109 Jama-lekha-samgraha, 363(n) Jama Siddhānta Bhāskara, 363(n). Indra-tatāka, 420 Indra-varman, 145, 365(n), 419, 420, 421, 422, 423, 424, 438
Indra-varman II, 424, 425. Jamism, 162, 257, 288-300, 319, 326, 328, 336, 364(n). Jainson and Karnatak Culture, 363(n) Indra-varman III, 425 Jains, 373. Jaipāl (Shāhi k.), 114. Indra-varman IV, 426. Indra-vimanaka, 420 Jaipur, 46, 106, 107, 108, 111. Jaipur (Dhenkanal), 78 Indra-yāna, 420 Indrayudha, 4, 21, 22, 23, 25, 46 Jājilpārā CP., 57(n). Indukara, 199. Jajja, 115, 116. Indumitra (Indu), 190 Inscriptions of Bengal, Some Historical
Aspects of the, 255(n).
Inscriptions of Kambuja, 364(n) Jajiapa, 96, 101 Jajjuka (Tomara k.), 111 Jajpur, 68, 81(n), 340. Jakkubbe, 292.

Iran. 352, 353, 354, 449

| Jakkisundari, 292.                                   | Jayapāla (Shāhi k.), 86, 114, 115.                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Jāla, 323.                                           | Jayapida (k. of Kashmir), 58, 115, 116,                       |
| Jālandar, 114, 122.<br>Jālandhara—See also Jāla, 323 | 131(n), 183, 186, 187, 191, 193.                              |
| Jalandhara—See also Jala, 323                        | Jayapura, 78                                                  |
| Jalauka, 244.                                        | Jayaraja (Chāhamāna k.), 106.                                 |
| Jalhana, 184, 394(n).                                | Jayarāma, 220.                                                |
| Jalendra, 269<br>Jalor, 19, 21, 97, 108.             | Jayasakti, (Chandella k.), 83, 88.                            |
| Jalor, 19, 21, 97, 108.                              | Jāyası, 217                                                   |
| Jama Masjids, 452.                                   | Jayasımha (Orissa feudatory), 77.                             |
| Jambhala, 176, 282, 283, 285                         | Jayasimha III, 291.                                           |
| Jambudvipa, 58, 446.                                 | Jayasımhasürı, 209.                                           |
| Jambumāli (river), 102.                              | Jayasimha-varman, 425.                                        |
| Jammu, 122.                                          | Jaya-stambha, 78                                              |
| Janakiharana, 196.                                   | Jaya-varāha (or Varāha), 21, 102.                             |
| Janamejaya Mahabhavagupta I (son of                  | Jayavarman, 66, 68, 145.                                      |
| Sivagupta), 147, 150.                                | Jaya-varman II, 414, 416-419, 421, 423,                       |
| Janapada, 417.                                       | 438.                                                          |
| Janjgir, 340                                         | Jaya-varman, III, 416-419.                                    |
| Jantāvura (Dantapura or Jayantyā-<br>pura?), 143     | Jaya-varman IV, 421.<br>Jaya-varman V, 421.                   |
| Janavallabha (Gevinda III), 6                        | Jejā, 85.                                                     |
|                                                      | Jejábhukti, 83.                                               |
| Jänguli, 284                                         | Jejākabhukti, 242                                             |
| Japan, 264, 269<br>Japan, 44, 260                    | Jejakannuku, 246                                              |
| Jara, 83(n)                                          | Jejjāka, 83.<br>Jelalábād, 82, 113.                           |
| Jarta-desa, 102                                      | Jetari, 275                                                   |
| Jasahara-charıu, 218                                 | Jetavana, 211.                                                |
| Jatacharya, 209                                      | Jetavanārāma, 175.                                            |
| Jata-Choda-Bhima, 139, 140, 143, 149                 | Jethwai grant, 133                                            |
| Jataka, 230(n).                                      | Jews, 165.                                                    |
| Jātakamālā, 188                                      | Jeypore (Višākhapatnam Dt.), 77,                              |
| Jaths, 127.                                          | Jholawar State 96 97                                          |
| Jatila (another name for Nedunja-                    | Jhālāwar State, 96, 97<br>Jhānsi District, 7, 13, 33, 83, 297 |
| dayan), 157                                          | Jhelum, 112, 114, 117, 340                                    |
| Jatilavarman (another name of Nedunja-               | Jhota, 20                                                     |
| daiyan), 157, 158                                    | Jhusi Copper Plate, 43(n),                                    |
| Jatila Parantaka, 247                                | Jimūtavāhana, 204                                             |
| Jaula (Tomara k ), 111.                              | Jina, 258, 296, 297, 298.                                     |
| Jaunpur, 219                                         | Jinabhata, 207.                                               |
| Java, 286, 412, 415, 416, 417, 419, 423,             | Jina-Kańchi, 299                                              |
| 425, 427-432, 434, 436, 439, 440, 441,               | J:namitra, 274, 448                                           |
| 442                                                  | Jinarakshita, 272                                             |
| Jāvālipura (Jālor), 21                               | Jinaratnakośa, 229(n), 230(n)                                 |
| Javanese sculpture, 281, 282                         | Jinasena (author of Adipurana), 11, 294,                      |
| Jayabandhu, 223                                      | 363(n)                                                        |
| Jayabhadra, 273.                                     | Jinasena (Harivamia Purana), 21, 22,                          |
| Jayabhañja, 72                                       | 182, 219, 291, 294, 363(n)                                    |
| Jayadeva (poet), 184, 198.                           | Jinendrabuddhi, 190.                                          |
| Jayadeva II (k of Nepal), 58                         | Jñāna, 259.                                                   |
| Jayadevi 116.                                        | Jñānagarbha, 287.                                             |
| Jayadhavala 294.                                     | Jñana-murti, 306                                              |
| Jayaditya I (Malayaketu k ), 93, 333.                | Jäänapaächamikathä, 209.                                      |
| Jayadıtya II (do), 93.                               | Jñanaśakti, 310.                                              |
| Jayadratha dynasty, 99                               | Jñānanddhi, 269, 361(n).                                      |
| Jaya Indra-varman Mahārājādhirāja,                   | Jñanaśrimitra, 273, 274.                                      |
| Śrī, 425                                             | Jodhpur, 19, 20, 25, 27, 97, 105, 107, 108, 110, 333, 346     |
| Jayamāla (k. of Kāmarūpa), 61, 79(n).                | 110, 333, 346                                                 |
| Jayananda, 79.                                       | Jodhpur Inscription, 29, 40(n).                               |
| Jayanta, 183                                         | Jodhpur Pratiharas, see under Prati-                          |
| Jayanta (k. of Pundravardhana), 58,                  | haras of Jodhpur.                                             |
| 115.                                                 | Jogusáru, 216.                                                |
| Jayanta (writer), 205, 364(n).                       | Joindu, 216                                                   |
| Jayantabhatta, 183.                                  | Jouveau-Dubreuil, 152, 165(n).                                |
| Jayantyāpura, 143, 145.                              | Jubbulpore, 84, 85, 87, 89, 91, 135, 146,                     |
| Jayapāla (cousin of Pāla k. Devapāla),               | 148, 342.                                                     |
| 50. 131(n).                                          | Junagadh, 91, 101, 102                                        |

Junaid, 20, 39. Kalambas, 323 Kālanjara, 14, 27, 29, 37, 41(n), 43(n), 84, 89. Jura, 38. stone inscription, 89 Jura Kālañjara, lords of, 85. Jurada grant, 72, 73 Juzr, 32, 242 Kalanjara-mandala, 41(n), 83 Jyeshthā, 344 Kalani Tessa, 212. Jyeshthakayastha, 243 Kalantaka-mūrtı, 283. Kālapa-See also kātantra grammar, 190 Jyotiháastra, 200 Kälarātri, 343, 364(n) Kâlêrı, 283 ĸ Kālau-mūrti, 309 Kala (Kamala) yarman (Shāhi k.), 113 Kabīr, 216 Kalayati, 107. Kābul, 46, 112, 124, 126 Kalhana, 113, 115, 116, 131(n), 191, 193, Kābulistān, 113. Kābuistān, 113.
Kachchha, 102, 104, 107, 270, 323
Kachchha, 102, 104, 107, 270, 323
Kachchhapsghātas, 38, 242
Kadamba chief, 73, 143, 144, 145.
Kadamba Udayaditya, 145
Kadambori, 183, 184, 187, 209, 388(n).
Kādambori, Kathāsāra, 183, 340
Kadambas, 145, 151, 290, 291, 340
Kadambas, 145, 151, 290, 291, 340 244, 245 Kāli, 286, 308, 344. Kah age, 316, 366, 375, 388 Kāli, Dakshmā, 329 Kali-Buttarasa, 135 Kālidāsa, 163, 184, 185, 186, 191, 216 Kalıgalankusa, 143 Kadambas of Jayantyāpura, 141, 145, 246 Kalighatta, 96 Kalika 321, 344 Kalila and Dimna, 450 Kadarolı Temple, 330 Kādava 158 Kadavaka, 217 Kālındas, 323 Kalındî (Rıver), 85, 438 Kalınga, 1, 7, 11, 24, 25, 35, 51, 57(n), 63 74, 76, 89, 136, 139, 141, 142, 144, 159 Kadeyaraja, 135 Kadungon, 158 Kāduvetti Muttarasa, 164 322, 415 Kadvar, 330, 332 Kahla Plate of Kalachuri Sodhadeva, Kalinganagara 140, 143, 145 Kalıngas, 66, 171, 174 40(n) Kahlur, 114 Kalingattuparani 145 Kaılasa, 145, Kalınjar, 83, 130(n) Kalıvarman, 139 Kaılasa temple, 17 Kalı-Vıshnuvardhana, 135 Kaılāsanātha temple, 337 Kaira Dist, 17(n), 31, 32, 96, 105 Kaithal, 336 Kabya, 91. Kalı-yuga, 320 Kalkı, 351 Kalla, 101 Kājaragrāma-See also Kataragām, 174 Kākatīyas, 291 Kakka (Pratihara of Jodhpur) 25 29 Kallar, 112 Kallata, 195, 206, 301, 363(n) Kalbūri, 369 Kakkuka, 21, 30 Kāla (motif), 439 Kāla—See also Yama, 283, 309, 340 Kalpa, 317 Kalpa, Svetavarāha, 317 Kālabhadra, 344 Kālabhairava, 230 Kalpadrukośa, 230(n) Kalabhoja, 109 Kalabhras, 158 Kalpa-kramas, 269 Kalpı, 13 Kalachakra tantra, 268, 275. Kaluganga, 173 Kalachumbaru (Inscription), 138 Kalutara, 173 Kalachuris, 30, 34, 38, 43(n), 53, 83, 87-94, 130(n), 133, 135, 146, 148, 180 Kalachuris of Gorakhpur, see Kala-Kalyánakalasa I, 70 Kalyānakelaša II, 70 Kalyāna-kataka, 103 churis of Sarayupāra Kalyānamandira, 229(n) Kalachuris of Sarayupara, 32, 36, 87, Kalyana-rajadeva, 123 93-94. Kalyana-rakshita, 272 Kalachuris of Tripuri, 87-92, 94, 97 Kalyana-sundara-murti, 305 306, 336, Kāladı, 304 349 Kála-Gandiká, 131(n) Kalvana-varman, 200 Kalah, 414 Kalyaniya Thera, 212 Kalaha (or Kanada)-stambha, 77 Kama, 138. Kalahandı State, 150, 343 Kāmadeva—See also Pradyumna, 314. Kāmakandalā, 187 Kālahastı, 154 Kalah-bar, 403, 413 Kālaketu, 347 Kalakkād, 158 Kāmākhya, 323 Kamalarakshita, 273. Kamalaśila, 272, 364(n), 447. Kala-Makara, 439 Kamalayardhana, 120

Kannada origin of the Rashtrakutas, Kamalatmika, 344. Kamalû, 112, 131(n). Kamaluka (Shâhi k.), 113, 118. 17(n). annadas, 221 Kamandaka, 232. Kannara (Chola pr.), 12 Kannara (Krishna I, Rashtrakuta k.), Kāmāntaka, 622. Kāmāntaka-mūrti, 308. Kāmārņava (son of Dānārnava), 143. Kāmārņava (son of Rapārņava, 143. Kāmārņava (son of Vajrahasta-Ani-18(n) Kannara (i.e. Krishna III, Rāshtrakūta k.), 138, 173. Kannaradeva, 154, 156. yankabhima), 142 Kantha, 104. Kanthika-Vijayāditya Kāmārnava (son of Vīrasımha), 142. Kāmārnava (son of Vajrahasta), 142. (or Kanthika-Beta), 137, 138 Kanthakot, 104, 107 Kamarupa, 58, 61-62, 63, 80(n), 243, 322, 323, 403, 404. Kantideva (k of Vanga), 54, 88. Kamarupasasandvali, 255(n) Kamasutra, 386, 443. Kantipura, 59 Kanvayana (Gotra), 142. Kambakaya Grant, 145 Kanyakubja, 27, 29, 38, 41(n), 42(n), 116, Kambala, 268, 323. Kamban, 228 Kambay, 386, 402. Kanyakubja-bhukts, 41(n). Kapardın II (Sılahara king of Konkan), Kambha (or Stambha) Ranavaloka, 3, Kapila, 176, 374 Kapilabala, 199. 176, 374. Kambojas, 50, 51, 54, 85 323, 405. Kambuja, 414, 415, 416, 423, 424, 425, 427, Kapisa, 405 432, 436, 437, 438, 441, 442, 443 Kambuja of the land, 416 Kambuja of the water, 416 Kapisayana, 405. Kapphanābhyudaya, 182 Kara Dynasty, 147 Kambupuri, 420. Kara Inscription, 43(n) Kamdin, Destur Aspandıárji, 353 Karakanda-charvu, 218 Karali, 344. Kamka (Paramara), 96, 99 Kampanesa, 244 Karana, 372, 374, 395(n). Kamps-varman, 186, 167 Karana-kāyastha, 395(n) Kampheng Phet, 422 Karanatslaka, 200. Kanada (or Kalaha)-stambha, 77 Karandaı Plates, 167 Kanakabhañja, 73 Kanakamañjari, 397(n) Karandavyūha, 261, 262, 263, 361(n) Karatoya (river), 61 Karavandapuran, 158 Karavandapuran, 158 Karas, 62, 63-69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80(n), 81(n), 82(n), 148, 149 Karavirapura, 124, Kanakamara, 218. Kanakasena Vaduraja, 183 Kanara, 221 Kanarese, 11, 35, 38, 136, 145 Kanarcse Literature, 231(n) Kanau, 4, 5, 7, 13, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 35, 38, 46, 47, 49, 51, 56(n), 86, 90, 95, Kar-gyu-pa sect, 275. Karhād plates, 18(n), 89. Karıkāla, 153 103, 110, 173, 187, 200, 241, 290, 390, Kānkās, 19 404 Karıtalaı, 91. Karıvarsha (Sähilla-varman), 122. Kanchana-stambha, 77. Kańchi (puram), 1, 4, 8, 14, 15, 86, 133, Karka II (Gujarāt Rāshtrakūta), 41(n). 135, 139, 151, 152, 156, 157, 167, 337, Karkka, 2, 134. Karkka (Gujarāt Rāshtrakūta), 8, 10, 26, Kańchuka, 84. 41(n), 95. Karkka II, 15-16. Kanda, 316. Kandahar, 125 Karkota dynasty, 115-7 Kandarage, 255(n) Kandar-athithan, 227, 228. Karma, 258. Karman, 312 Kane, 230(n), 256(n). Karma-sādākhya (-sādatattva), 310. Karmasthānas, 244. Kandy, 176. Kane Festschrift, 230(n). Karma tantra, 264. Karmukarjuna, 139. Karna (Kalachuri k.), 91. Kangra (valley), 46, 85, 118, 122, 340 Kanhapada, 216. Kanhers caves, 353. Karna (Rāshtrakūta k.), 139. Karnāi District, 110, 384. Kanhu, 266.
Kanhaia-mūrti, 305, 308, 363(n).
Kannada (country), 245, 246, 391.
Kannada (language), 180, 182, 220-227, 288, 290, 292, 294. Karnasa 17. Karnasa 117. Karnasa (army), 1. Karnasa (k, ka) (country), 3, 16, 24, 101, 109, 130(n), 136, 221, 293, 295, 323, Kannada Language, History of, 231(n).

Karnataka, The Heritage of, 231(n). Karnatas, 90, 172. Kavyadarśa, 224. Kavyakautuka, 194, 195. Kavyalamkara, 186, 191, 192, 214. Karnagas, 90, 172. Karpiramajori, 180, 386, 391, 396(n). Kartirjura, 124. Kartiri-sādākhya, 310. Kārtitikeya, 284, 324, 329, 330, 331, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 364(n) Kārttikeyāni, 340, 344 Kavyalamkarasutravritt, 193. Kavyamīmamsa, 180, 181, 195, 385, 389, 400, 403, 404, 403 Kāvyanaya, 194
Kāvyarākshasa—See also R
kāvya, 186
Kāyasthas, 118, 372, 374, 395(n)
Kāyasthas of Bengal, 395(n) Rakshasa-Kāritikeyapura, 123, 124 Karunā-śrīmitra, 274 Karunātar, 221 Kasarā, 331. Kāshgarh—See also Uddiyāna, 323 Kayotsarga, 297, 298 Kedara, 47 Käsingarh—See also Uddiyana, 343 Kashipuri temple, 336. Käshmir, 58, 85, 90, 91, 112, 113, 115-121, 126, 131(n), 186, 187, 191, 193, 195, 200, 206, 244, 245, 258, 259, 268, 270, 272, 273, 274, 304, 333, 337, 345, 360(n), 369, 398(n), 404, 447 Kedaramısra, 50 Kedu (plain), 440 Keith 182, 184, 186, 193, 228(n), 229(n), 230(n) Keonjhar, 68, 74, 75, 76, 77. Kerala, 8, 35, 154, 155, 157, 158, 164, 165, 170, 172, 322, 323, 390 Kashmir, History of, 115-121 Kashmirian Poets, 183, 186. Kesadhātu Kāsyapa, 174 Kāśikā (Banaras), 86 Keśinī, 281. Kāśikāvriti, 315. 425 Kāśikhanda, 371 Ketu. 297, 352 Keyūravarsha (Yuvarāja I, Kalachuri Kāšmīrī warriors, 85 k). 89 Khadgatunga, 82(n) Kāśyapa (writer), 199 Kāśyapa I, 176 Kāśyapa IV Śrisanghabodhi, 170 Khadgavaloka, 2 Khadi-mandala-See also Twentyfour Kasyapa V Abhaya Silameghavarna, 170 Katakadhisa, 247 Pergannas, W B, 279 Khādipadā Ins. 64, 81(n) Khajurāho (Khajrāho), 83, 85, 130(n) 313, 328, 331, 332, 333, 334, 343 Katantra grammar-See also Kalapa, 190 Kataragām-See also Kājaragrāma, 174 Khajuraho Ins, 42(n), 90 Kathai, 118 Khajuraho Inscription of Dhanga, 43(11) Kathāsarstsāgara, 187, 443 Kāthāswār (d), 22, 25, 32, 33, 35, 36, 41(n), 46, 99-103, 296, 330, 333, 342, Khalimpur copper plate, 45, 55 Khandagırı, 333 Khandakhadyaka, 450 353, 374. Khandaraksha, 243, 255(n) Katisama, 306 Khandesh, 2 Katmandu, 60. Khandhaparıtta, 360(n) Kattıraı, 166, 167 Khanfu, 402 Kātyāyana, 232, 370 Khan-hoa, 421 Kātyāyana-Smriti, 366 Kharagiri, 159. Kharasan—Mandali, 354. Kharataragachchhapattavali, 296 Kātyāyanī, 339, 340, 343, 364(n) Katyûr, 124. Ketyûrî king, 124 Khāri, 336. Kaula, 322, 373. Kaulāchāra, 320, 321, 323 Kharjuraváhaka, 83. Kharparadeva, 123 Kaulajñanansrnaya, 322 Khasarpana, 279. Kaulam Malaya, 403 Khaśas, 85, 116, 118, 120 Khatikhattara, 401. Khed-Brahmä, 331. Kaumari, 339, 344. Kaundmya, 416 Kausambi, 41(n) Khema (Elder), 211. Kautilya, 186, 239 Kavanur, 156. Khemappakarana-See also Paramatthadipa, 211. Kaveri (region), 151, 152, 153, 158 Khera, 331. Kaveri (river), 4, 221, 403 Khetaka (Kaira Dist), 17(n), 31, 32, 98, Kavi, 333. 105. Kavindravachana-samuchchaya, 187 Kaviparameshthi, 223 Khiching, 70, 76, 334, 337. Khijjinga, 69, 74 Kaviprašasti, 395(n) Kavirahasya, 190 Kavirāja, 180 Khinjah, 69. Khinjah, 69. Khinjah, Lord of, 71. Khimer, 404, 417, 419, 423 Khola, 243, 255(n). Kavırajamarga, 11, 221, 222, 223, 224, 294 Kavıratna, 291. Khommana I (Guhila K.), 109 Kāvya, 182.

Khommana II (Guhila K.), 106, 109.

Khommana III. 109. Khorasan, 354. Khottuga (deva), 15, 96, 218. Khri-Sron-Ide-btsan, 58, 79(n), 271, 446, 447 Khulna, 330. Khummana-Raso, 106. Kichaka, 186. Kichakavadha, 186 Kielhorn, 80(n), 81(n), 112. 130(n). 131(n) Kıkaran, 126 Kim river, 21, 40(n), 41(n) Kinderkheda, 333. Kınjili, 73 Kınsukâd, 14 Kira (country), 46, 47, 90, 122, Kıradu, 97. Kıranapura, 88, 89, 135 Kiranavali, 205. Kıranpur, 135. Kīras, 122 Kırāta, 24, 25, 56(n) Kıratarjuna, 307 Kırîtın 93 Kirti, 173, 174 Kirtilata, 219 Kirtisena, 182 Kirtisimha, 219. Kirtivarman II (Châlukya), 2, 3 Kirttimukha, 439. Kiritinārāyana (Govinda III), 6 Kiritinārāyana (Indra III), 13 Kirttsvarmen (Guhile), 110 Kirtvagrabodhi, 170 Kıshangangā valley (Kāshmir), 112. Kochehadaiyan, 158 Kodalaka (Kodaloka), 82(n) Kodandarama, 154 Kodumbalur, 154 157 Koh Ker. 421 Koil-nanmanimalas, 228, Kokkalla I, 11, 30, 34, 35, 83, 87, 88, 93, 107, 110, 130(n) Kokwalla II, 91, 105 Kolahala (also called Ananta-varman). Kolahalapura, 142 Kolanu, 139. Kolar, 142, 161 Kollam era, 165. Ko-lo-fong, 433. Ko-lo-fong, 433. Konārak, 334, 352. Kongoda, 62, 66, 68. Kongudesa, 152, 154, 158, 159, 164. Konkan, 3, 88, 189, 246. Konkana, 323, 370. Konow, 180, 182, 229(n). Konur, 330. Konur, 330, Ko-Peruñjinga, 153. Koppana, 292, 295. Koranganatha, 329. Kosala, 1, 7, 62, 86, 81 148, 149, 276, 323. Kotalipada, 350.

Kotas, 291. Koṭṭabheñja, 75 Koṭṭapāla, 240, 243. Kovils, 176, 177. Kra, Isthmus of, 413, 422. Kratha, 86. Krashna (god), 314, 331, 332, 360, 438. Krishna (Guhila k.), 110 Krishna (river), 137. Krashna I (Räshrakūta), 3, 18(n), 102. 131(n), 133, 160. Krushna II(do), 10, 11-12, 18(n), 31, 34, 35, 53, 57(n), 88, 89, 130(n), 135, 136, 149, 155, 291 Kṛishna III(do), 14-15, 16, 37, 38, 43(n), (n), 84, 89, 95, 110, 139, 155, 156, 162, 171, 173, 188, 218, 292, 389, 397(n). Krishnachárin, 268. Krishnadeva Rāya (of Vijayanagar,) 163. Krishna District, 57(n). Krshnamachariar, 229(n), 230(n) Kruhnadeva Agamavāgiša, 362(n). Krishņarāja (Gujarāt Rāshtrakūta), 11, Krishnaraia (or Upendra, Paramara k.). 94 Krishnarāja I (Saindhava k.), 99 Krishnarāja II (Saindhava k.) 100. Krishnaja III, 190. Krishnarshi, 209. Krishnasamayavajra, 273, 275. Krishnavena, 133. Krishnayamari-tantra, 268, 269 Krishnesvara (temple of), 14, 15. K'ri-sron-lde-btsan, 79,(n). Krittikās, 342. Krittivāsa, 309. Krityakalpataru, 236 Kriyā-šekti, 310. Kriyas, 259, 262, 264, 266. Kraya tantra, 264, 268, 271, 272 Krodha, 308. Krodharajas, 264 Kshemagupta (k. of Kāshmir), 113, 114, 119, 396(n). Kshemankaradeva, 63 Kshemarāja (Chāpa k.), 103. Kshemendra, 182, 184, 187, 195, 229(n). Kshemiśvara, 181. Kshetrapa, 243. Kshira (scholar), 116. Rasura (scholar), 110. Kshirtasvāmin, 190. Kshirtigarhha, 290. Kshirtipāla (Pratīhāra k.), 33, 34, 36, 37, 84. Kuālu, 82(n). Kubera (—Vaiáravaņa), 237, 283, 299, 300, 342. Kudamükku, 152, 159. Kukkanur, 343. Kukkuri, 268. Kukkutapada-giri, 278. Kula, 251. Kulakundalini, 325. Kulalikannaya, 323.

88, 91, 105, 135, 146,

Kotaragama, 176.

Lagatürmán, 112 Kulanāmkā, 320 Kularnava Tantra, 321. Kulasekhara, 184, 185. Kula-stambha, 77, 82(n). Laghman, 115. Laghumānasa, 200. Laghuvritti, 191. Laghu-Vyāsa, 367, 371 Lahara District, 117 Kulottunga, 145 Kulu (country), 122. Kulūta (country), 122. Lahora, 289. Lahore, 114, 131(n) Kulutas, 35. Kumāra, 299. Kumāraghosha, 415 Kumāra-gupta I, 348 Kumāralabdha, 360(n). Lakha, 104. Laksha, 102, 104 Lakshanavali, 205. 231(n) Lakshavarman (Chandella Yasovarman), Kumāralabdha, 380(n). Kumārandrāgusu (Paramāra Sindhu-rāja), 98. Kumārapāla, 208. Kumārasambhaoa, 191. Kumārla, 204, 239, 312, 329, 354, 357. Kumārla, 128-125 Kumaula, 128-125 Lakshmana (Chāhamāna), 107, 108. Lakshmana (a general), 148 Lakshmana (Kachchhapaghata), 86 Lakshmanagupta, 194. Lakshmanaraja (k of Dahala-mandala), Kumayun, 344. Kumbha, 230. Kumbhakonam, 152, 159, 167 Lakshmanaraja (Kalachuri k ), 91, 105, 130(n), 147 Lekshmanasena, 347 Lakshmi—see also Śri, 283, 314, 318, 329, Kumurang plate, 68 Kundahar, 126. 338, 340, 341, 342, 344, 362(n). Lakshmi (Kalachuri princess), 89 Kundakadevi (Kalachuri princess), 89. Kundakunda, 294. Lakshmidhara, 236 Kundavvai, 161, 163 Kundi, 336, 349. Lakshmi-Ganapatı, 345, 346 Lakshmikara, 64. Kundur, 255(n) Lakshmimkara, 269, 270 Lakshmi-Narayana, 338 Lakshmindra Bhumisvara Gramasvamın Kufijaramalla (title of Parantaka), 155 Kun Pandya, 292. Kuntaka (poet)—See also Kuntala, 191, 194, 195, 197, 198. Śrī 425, Lakshmi-varman, 122 Kuntala (country), 86 Lalulisa, 337. Kuntala (poet)-See also Kuntala, 182, Lala Bhagat, 333 Lalatanlaka, 306 191 Kuntalas, 35, 92 Lalita, 306 Lalita, 344 Kuppanayya (son of Makarıyarâja), 139 Kuppanayya (s of Türkkiya-Yajvan), Lalıtâ, 344 Lalıtâdıtya-Muktapida, 58, 115, 117, 126. 183 244. Kūrma Purāna, 203, 332, 335, 367 Lalitähära I, 64, 67 Kurnool District, 149. Lalitahara II, 64 Kurram, 247 Kuru, 46, 47 Kurukshetra, 85, 122, 323, 336 Lalitapida, 116 Lalitasuradeva (king), 123, 1224 Lalitasuradeva (poet), 184, Kurukulla, 341. Lalitavajra, 268, 269, 362(n) Kurukullasadhana, 269 Lalitavistara, 261, 360(n) Lalitya Shāhi, 112, 113, 118 Lalmai Hills, 54. Kurunadu, 158 Kurus, 85. Küshmändä, 343, 364(n) Lameism, 447 Lamghan, 86, 115. Kūshmāndinī, 299. Kusumahāra I, 63, 67 Lanka-See Cevion Kusumahara II, 64 Lankapuri, 269 Kusumāńjali-See also Nyāyakusumāń-, Lankesvara cave, 333 jali 206. Kutch, 102. Laos, 416, 418. Lara Jongrang, 428, 440, 441 Lata 1, 11, 19, 20, 24, 90, 91, 97, 104. 105, 109, 136, 189, 323. Kuttanimatam, 186, 367, 380, 381, 382, 385, 389, 397(n), 398(n) Kuvalayamālā, 21, 209. Kuvalayāpīda, 115 Kuvera, 178. Latas, 90 Lattalūra, 1 Laugākshi-Smrtt, 38 Laubitya (river), 61 L Laukāyatikas, 373 Lacôte, 187. Lavanabhara II, 64, 68. Lad Khan's temple, 334. Lavapuri, 422 Ladahachandra, 185. Law. B C. 211, 228(n), 230(n),

Layahachandra, 54 Madhyayugina Charitra Koia, 230(n) Le Hoan, 428, 427 Le Nepal, 55(n), 60, 79(n). Leiden (plates), 159, 248. Lemulavada, 189. Nacari, 64, 47.
Madras, 151, 152, 299, 307, 334, 335, 442.
Madras, 151, 152, 299, 307, 334, 335, 442.
Madras Museum Plates, 158
Madurus, 154, 159, 169, 170, 173, 344, 434.
Madurushqum, Ilamum, Konda, 154.
Madurushqum, Ilamum, Konda, 154.

11 22 40 59, 53, 57(n). Lévi, S., 56(n) 58, 59, 60, 65, 80,(n). 131(n), 323. Magadha, 9, 11, 33, 49, 51, 53, 57(n), 85, 159, 272, 274, 289, 323, 380(n), 445, 447, 448.

Magadha (caste), 373.

Magadha (212, 215, Magadha (174, 175, 176, 177), 174, 175 Leyden Museum, Holland, 282, 286. Lha Lama Ye-ses-hod, 448. Lhasa, 447, Lilādevī, 103 Līlāvajra, 270, 273, 362(n) Lilâvați, 200, 206. Lilâvați, 200, 206. Limbdi, 103 Linga Purâna, 203, 392 Lingayata, 288, 323. Magama, 174, 175 Magas, 334, Magha, 178, 182, 183, 193. Mahabaladhikrita, 244. Lochana, 183, 193, 195. Lochana, 262, 266. Mahābalıpuram, 152. Mahabhandgarika, 244. Mahabhandgarika, 244. Mahabharata, 217, 218, 225, 236, 237, 238, 243, 316, 332, 341, 371, 436, 440. Mahabhashya, 213, 420. Lohamahaseya-See also Lohaprasada, Lohara, 85, 113, 117, 120 Lohaprasada-See also Lohamahaseya, Mahahhavagupta, 91. 175 Mahabodhivamsa, 211, 212 Mahachina-Sec Tibet. Lohrin, 85, 113, 120 Lohûr, 114 Mahachina-Tara, 284 Lokamahådevī, 138. Lokanátha, 279, 280. 282. 285(n) Mahādandanāyaka, 243 Mahādauhsādhasādhanīka, 243. Lokapala, Sri, 430 Lokasena, 183. Mahādeva, 185, 425. Manadeva, 185, 425.
Mahādevī, (or Mahīdevī, q. of Mahen-drapāla, Pratīhāra k.), 33, 34
Mahādourādhīpatya, 244.
Mahā-Ganapati, 345
Mahāgaurī, 343, 364(n). Lokāyatıkas, 373 Lokesvara, 174, 280, 292, 362(n) Lokesvara Khasarpana, 60 Loles, 417 Lonabhása I. 64, 67, 68. Mahagrama—See Magama Managrama—See Magama Mahajanas, 289, Mahajanas, 246, 247 Mahakala, 138, Mahakala (Hun pantheon), 304, 345, Mahakali, 185, 330, 339, 344 Lova-Bikki, 138 Lucknow Museum, 287, 297 Luhavur, 131(n) Lun-pā (Lun-pāda), 286, 268, 361(n). Lu'u-Ky-Tong, 426 Mahakartakritika, 243 Mahakshapatalika, 243. Mahakumaramatya, 243 Mahalakshmi, 11, 339, 340, 344, 348 Macdonel, 453(n) Mahalanakirti, 173 Mahalangam, T. V., 165(n) Machchhaveha, 218 Madalasáchampů, 188. Madaun, 332. Mahālıngeśvara, 330. Mahalla, 101. Mahamahattaras, 243. Madhavāchārya, 363(n) Mādhavakara, 199. Mādhavānala, 187. Mahāmātya, 244 Mahāmāyā, 268, 348. Mahāmāyārī-dhāranī, 260 Madhavanala-Kamakandala-Katha. Mādhava-nidāna-See also Nidāna and Mahamayuri-vidyarani, 261 Rugvinischaya, 199 Mahameghavana, 174. Mahamudras, 262. Madhavasena, 219 Madhukāmārnava, 142, 143, 144 Madhukeśa (name of Śiva), 143 Mahanadī (river), 1, 63, 70, 148. Madhurakavi, 153. Madhurakavi (title), 154, 160. Madhurahaka Gandarāditya (son of Uttama Chola), 157. Mahānāma, 211. Mahānāṭaka, 181. Mahansrvanatantra, 310, 317 Mahapadma (lake), 117. Madhusūdana, 181. Mahāpāla, 275. Mahaparinirvana, 275, 276 Mahaprabandha, 180. Mahaprachandadandanayaka, 245 Madhya Bharat, 94 Madhyadeśa, 109, 323 Madhyamika, 266, 271 Madhyamika-Kārikā, 361(n). Mahāpratihāra, 240, 244. Mahāpratyangirā-dhāranī, 263. Madhya Pradesh, 2, 3, 87, 88, 98 Mahapurana, 198, 218, Madhyastha, 249.

Mahapurusha-Nirnaya, 208. Māhendrī, 340. Mahardiashanda (Amoghavarsha 1), 8. Mahendu, 108 Mchlardjezhenda (Amoghavarsha I), Mahharshira, 2, 180, 245, 246, 323. Mahha-Rathavanisa, 137. Mahha-Sadžsiva-mūrti, 305, 309, 310. Mahha-Sadžsiva-mūrti, 305, 309, 310. Mahadsinapapati, 244. Mahadsinapapati, 244. Mahadsinata, 247, 255(n). Mahadsindhirojyrahika, 243, 244, 245. Mahadsindhirojyrahika, 243, 244, 245. Mahesa, 332, Maheśa-mūrti, 305, 310, Mahesvara, 262 Mahesvarapāsā, 330 Mahesvarasūrī, 209 Māhesvarī, 340 Māheávarī Samhıtā, 335. Mahî (river), 1, 96. Mahîdevî (or Mahâdevî), 33, 34, 42(n). Maha-Sarasvati, 339. Mahasena, 329.
Mahasena (deity), 344
Mahasena (king), 175.
Mahasenapati, 243. Mahimabhatta, 194, 195. Mahinda, 211 Mahında IV, 210, 212. Mahindrapála (Mahendrapála I, Prati-Mahagiyagupta (Kesarin) Somayamsii. hāra k ), 33, 42(n). Mahīndra-varman (Švetaka kmg), 145 146. maumura-varman (sveraka king), 145 Mahipala I (Pala k.), 55, 242, 381(n). Mahipala I (Pratihāra k.), 13, 33-37, 42(n), 84, 86, 90, 92, 94, 95, 101, 103, 107, 111, 181 Mahipala II (Pratihāra k.), 37 Mahāśivagupta Yayāti, 71, 147, 148, 149 Mahāstambha, 273. Mahāśvajāla, 244. Mahāšvetā, 334, 350. Mahattamas, 243. Mahattaras, 243, 246. Mahattara Yakuni, 207. Mahishamardini, 331, 335, 339, 343 Mahishamardini mandapa, 329 Mahavamsa, 212 Mahishapala, 42(n) Mahāvarāha, 102, 131(n) Mahāvidyās, 287. Mahisharama (Chahamana k.), 108 Mahishasuramardini, 340, 344, 347 Máhishíka, 63 Mahāvihāra, 175, 211 Mahavira, 11, 200, 224, 288, 290, 322, 355 Mahaviracharita—See also Vardhamana-charita and Sanmitracharita, 183 Mahishmati, 180 Mahmud Sultan, 38, 39, 115, 409 Mahobā, 84, 279 Mahayuka (Guhila), 109.
Mahayuka (Guhila), 109.
Mahayuka (Guhila), 109.
Mahayuka Buddhism, 259, 262, 264, 266, 267, 273, 274, 220, 221, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 380, 332, 338, 346, 360(n), 415, 436 Mahodaya, 29, 390 Mahotsava-nagara, 84 Mahar, 38, 89, 340 Mailla-dhavala, 216 Mamamatı Hılis, 54 Marthelikalyana, 180 Mastrakas, 374 Mahayana-sutras, 260, 261, 268 Mahāyāna texts, 266 Maitreya, 277, 278, 280 Maitreya, Akshaya Kumar, 55(n) Mahdi (Caliph), 100 Mahendra (Ceylon prince), 169. Mahendra (Chahamana), 107, 108. Mastreyarakshita, 190 Mastri-śrimstra, 273 Majumdar, N G, 362(n).
Majumdar, R C., 40, 76, 83, 130(n),
364(n), 365(n). Mahendra (1e Chālukya-Bhīma II), 138 Mahendra (hill), 63, 142, 144 Mahendra (place), 332, 335. Mahendra I (or Mahendrādhirāja) (Nolamba), 163, 164. Makara (motif), 439 Makaras, the five, 267 Makariyaraja, 139. Makutavamsa vardhana, 430, 431. Mahendra II, Silameghavarna, Malabar, 165, 170, 172, 390, 401, 403. 177(n) Mahendra III, Silameghavarna, 169. Mahendra IV, Srisanghabodhi, 171 Mahendra V, 172, 173, 177(n) Mahendra-Bhauma, 64 falalasekera, 211, 212 Malang, 428. Mālava, 1, 5, 7, 9, 10, 24, 40(n), 45, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 104, 105, 110, 133, 162, 185, 296. Mahendra-Bhauma, 64
Mahendradatta, 430,
Mahendradatta, 430,
Mahendramatta, 430,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta, 184,
Mahendramatta II, Partifiara k.), 31, 32,
40(n), 43(n), 54, 95, 131(n), 189, 241.
Mahendramatta, 417. Mālava (river), 96 Malay (Penmsula), 403, 412, 413, 414, 416, 422, 423, 427, 442. Malaya (country), 89, 176. Malaya Hill, 403. Malaya Mountams, 57(n). Malayagiri, 293. Malayaketu (dynasty), 93 Mahendraparvata, 417. Mahendra-varman, 292. Malayalam, 222. Malayalam era, 165. Mahendrayudha (Mahendrapala I, Pratihāra k.). 33. Malayasta, 415.

Mansura, 127, 128 Māntai—See also Matota, 172. Mantrāchāryas, 268. Mantra cult, 264. Maliyapundi grant of Amma II, 8, 138. Mālkhed (Mānyakheta), 10, 13, 15, 133, 137. Malla, 57(n), 137.
Malladatta, 147.
Malladatta, 147.
Mallagambhīra, 70, 81(n).
Mallai, 152. Mantrapadas See also Dharanis, 261, 262 Mantras, 260, 264, 265, 266, 269 Mantra-treatises, 273. Mallapa (or Yuddhamalla), 137. Mallappa, 292. Mallapas, 292. Malley 138.

Malwa, 2, 4, 15, 20, 21, 22, 24, 28, 31, 32, 35, 36, 46, 47, 242, 289, 390.

Mamaki, 262, 266.

Māmallapuram, 307, 329, 330, 332, 333, 338, 442, Mammata, 192, 198. Mána (tribe), 98 Mánabharana, 173, 174 Manujendra-varman, 141. noanujenora-varman, 141.
Manuacrysta belonging to Durbar Lib-rary of Nepal, A Catalogue of Pelm-leaf and selected paper, 78(n).
Manu-mriti,—See also Manu, 204, 222, 239, 222, 256(n), 484, 443.
Manyakheja (Malkhed), 10, 96, 105, 133, 137, 248, 284 Manadeva, 210 Manasa, 300, 342. Manasara, 344. Manatunga, 185, 229(n) Mana-varman, 176. Manda, 332. Mandahukur, 131(n) Manyapuram, 3 Mara, 276. Mandákını, 77 Marai temple, 340 Marañjadaiyan, 157. Mandal, 105. Mārainjadajvan, 187.
Māraisarva (or Sarva), 7.
Māraisarha (brother of Kāmārpava and son of Vīrasunha), 142.
Mārasmha I, 160
Mārasmha I, 160
Mārasmha II, 15, 16, 38, 96, 160, 161, 290
Mārasmha III, 162, 184.
Māraismha III, 162, 184.
Māraismha III, 162, 185.
Māravarman Rājasmha I, 157, 158
Māravarman Rājasmha I, 157, 158 Mandalachārya, 264. Mandalas, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 269 Mandaleśa, 244 Mandalı, 105 Mandalis, 240 Mandanamisia-See also Suresvara, 204, 312, 359, 365(n) Mandana, 176 Māravarman Rājasımha II, 159. Māravarman Rājasımha III, 170 Mandapika (Mandu), 31 Mandasa grant, 143, 144, 145 Maravada (Marwar), 104 Mandasor stone inscription of the time Māruvāḍa (Marwār), 104 Mārichl, 287, 336, 362(n) Mārichl, 287, 336, 362(n) Mārichl, Ashtabhujā, 283, 309 Mārkandeya, 216, 223, 309 Mārkandeya, 216, 223, 309 Mārkandeya, 216, 233, 339, 340, 341, 351, 364(n). of Nara-varman, 362(n) Mandhuk Ins of Gopāla II, 57(n) Mandoil, 330 Māndu (Mandapıkā), 31, 37 Mangala, 352 Mangalaraia, 70 Mangalore, 158. Mangi, 135. Man, 361(n). Marriage rules, 374 Marshall, John, 313. Manidhara, 279. Märtände, 113. Manigramam, 406, 411(n). Mārtānda, temple, 333 Mönigramum, seu, allii).

Mänikkavääsgar, 158.

Mänikyanadi, 294, 364(n).

Mäniyanadi, 294, 364(n).

Mäniyari, Black, 345.

Mäniyari, Girice), 444.

Mäniyari, the Bodhisattva, 262, 270, 281, Mārtanda-Bhairava, 332, 334, 335, 351. 364(n). Maru country, 268. Marudur, 158. Maruladeva, 162. Maruti, 333. manjuari, the Bounsaitva, 262, 210, 281, 282, 48
Manjudrikrodha, 271.
Manjudrikrodha, 271.
Manjudrikrodha, 262, 263-264, 270, 361(n), 362(n).
Manjudra, 281, 282.
Manah, 451. Marwar, 97, 104, 107. Maryadadhurya, 241. Masantanadeva, 123. Mas-ūdī—See Al Mas-ūdī. Majamajasimha, 122. Matanga See also Śriśaila, 323 Mankha, 179, 190. Matangajādhyaksha, 247, 256(n). Mannargudi, 312. Manne, 160. Matangi, 344. Mataram, 427-428, 429. Mathanadeva, 38. Manoratha, 194.

| Mathura, 46, 215, 280, 333 Mathura, 325 Mathura, 215 Mathura, 216 Maya, 216 Maya, 216 Maya, 216 Maya, 216 Maya, 216 Maya, 216 Mayarahundo or Morkhud (Nasik Dt) Mayarahundo or Morkhudo (Nasik Dt) Mayarahundo or Morkhudo (Nasik Dt) Mayarahundo or Morkhudo (Nasik Dt) Medalahundo or Morkhudo (Nasik Dt) Morkhudo or Morkhudo ( |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mithura, 215 Mita-yania, 63. Mita-yania, 64. Mita-yania, 65. M | Mathura, 46, 215, 290, 333               |
| Miti-vamas, 63.  Miti-vamas, 63.  Mitirika, 338.  Matrika, 109.  Matamayura, 30, 91, 104  Matamayura, 30, 91, 104  Mattap, 110.  Matamayura, 318, 319  Maylar, 138, 188, 192, 198, 443  Mayura 185, 186, 192, 198, 443  Mayura 185, 186, 192, 282, 232, 234, 235, 234  Mayura-vamia, 17  Meca, 186  Maylar, 193, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mathura 215                              |
| Matphais, 348.  Matphais, 348.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Materikas, 338.  Materikas, 338.  328.  329.  329.  329.  329.  329.  329.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayariashundo or Morkhind (Nasik D1).  Madelashundo of Morkhindo (Nasik D1).  Materiashundo or M | Mātı-vamsa, 63.                          |
| Matphais, 348.  Matphais, 348.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Materikas, 338.  Materikas, 338.  328.  329.  329.  329.  329.  329.  329.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Materias, 109.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayarias, 138.  Mayariashundo or Morkhind (Nasik D1).  Madelashundo of Morkhindo (Nasik D1).  Materiashundo or M | Matota-See also Mantai, 172              |
| Marricka, 1983. 368  Marricka, 1983. 368  Marricka, 1983. 368  Marricka, 283. 348  Marricka, 283. 348  Marricka, 283. 354  Marricka, 283. 254(n), 255(n), 307, 324, 325, 328, 329, 324, 319, 329, 329, 324, 325, 329, 329, 329, 329, 329, 329, 329, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Matrikas, 338.  Matrikas, 338.  Mateyas, 24, 33, 48.  Mateyas, 24, 33, 48.  Mateyas, 24, 33, 48.  Mateyas, 24, 33, 588, 370, 378, 330, 331, 380, 382, 384, 385, 388, 370, 378, 380, 381, 380, 382, 384, 103, 386, 382, 384, 103, 386, 382, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matrika, 346.                            |
| Malaya, 24, 23, 46 Malaya, 24, 23, 46 Malaya, 24, 23, 46 Malaya, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| 32, 384 (1) 38, 384 (1) 44 (8) (8) 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mateus 24 25 46                          |
| 32, 384 (1) 38, 384 (1) 44 (8) (8) 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matava Purana, 238, 254(n), 255(n), 307, |
| Matter, 199.  Mayara, 198.  Ma | 334, 335, 368, 370, 378, 380, 381, 390,  |
| Matter, 199.  Mayara, 198.  Ma | 392, 394(n), 396(n), 409(n)              |
| Matter, 199.  Mayara, 198.  Ma | Mattamayura, 90, 91, 104                 |
| Maya asich, 331  Mayarida, 158  Mayarida, 380  Mayarida, 380  Maylia, 152  Mayura 185, 186, 192, 198, 443  Mayura-Mayara, 186, 192, 198, 443  Mayura-Mayara, 187, 192  Mayura-Mayara, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mattata, 109.                            |
| Maya asich, 331  Mayarida, 158  Mayarida, 380  Mayarida, 380  Maylia, 152  Mayura 185, 186, 192, 198, 443  Mayura-Mayara, 186, 192, 198, 443  Mayura-Mayara, 187, 192  Mayura-Mayara, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maukhari, 77.                            |
| Majaylaia, 271  Majaylaia, 271  Mayayan 185, 186, 192, 198, 443  Mayayan 185, 186, 192, 198, 493  Mayayan-wamia, 7;  Meca, 185  Mayayan-wamia, 7; 19  Meca, 185, 192  Mayayan-wamia, 7; 19  Meca, 185  Mayayan-wamia, 7; 19  Meca, 185  | Maya, 210, 310, 330                      |
| Miyajandya, 158 Miyajandya, 158 Miyajandya, 158 Miyayura 185, 186, 192, 198, 443 Miyayura 185, 186, 192, 198, 443 Miyayura 185, 186, 192 Miyajaradinah, 185, 192 Miyajaradinah, 185, 192 Miyayuthani, 69 74, 76, 77 Miyayathani, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 77, 78, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Māsālāla 971                             |
| Magiarizada, 389  Mayura 185, 188, 192, 198, 443  Mayura-Marian, 198, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Māvānāndva. 158                          |
| Maylial, 132 Maylial, 132 Maylial, 138, 186, 192, 198, 443 Maylia akhund or Morikhund (Näsik Dr.). Maylirakhund or Morikhund (Näsik Dr.). Maylirakhund, 185, 192 Maylira-vamis, 17 Maylirakhund, 187, 192 Maylirakhund, 193, 204, 222, 233, 234, 235, 236, 249, 250, 233, 234, 235, 236, 249, 250, 233, 234, 235, 236, 249, 250, 233, 234, 235, 236, 309, 370, 371, 372, 373, 374, 334, 337, 338, 3389, 339, 391, 335(n), 394(n), 395(n), 396(n), 397(n), 390, 410(n), 395(n), 396(n), 397(n), 390, 410(n), 395(n), 396(n), 397(n), 400, 401, 405, 406, 407, 408, 409(n), 410(n), 395(n), 395(n), 396(n), 397(n), 400, 401, 405, 406, 407, 408, 409(n), 410(n), 395(n), 397(n), 400, 401, 405, 406, 407, 408, 409(n), 410(n), 305(n), 397(n), 400, 401, 405, 406, 407, 408, 409(n), 410(n), 307(n), 400, 401, 405, 406, 407, 408, 409(n), 410(n), 410( | Māvāvāda. 360                            |
| Mayura 185, 186, 192, 198, 443 Mayurakuno er Morkund (Nasik D1). Magarasitaka, 185, 192 Mayura-wanis, 17 Mayurbhan, 68 74, 76, 77 Mayurbhan, 68 74, 76, 77 Meda 186, 71, 109, 110 Meda 186, 253, 234, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mavilar 152                              |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mayura 185, 186, 192, 198, 443           |
| Mayira-istateka, 185, 192 Mayira-istateka, 185, 192 Mayira-istateka, 187, 192 Mayira-istateka, 196, 176, 177 Mayira-istateka, 196, 176, 177 Mayira-istateka, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mayurakhındı or Morkhınd (Näsik Dt ).    |
| Mayura-vamia, 71 Mayura-vamia, 71 Mayura-vamia, 71 Medapata, 97, 109 110 Medapata, 97, 109 110 Medapata, 93, 204, 222, 233, 234, 235, 236, 249, 250, 233, 234, 235(10, 306, 307, 3071, 308, 309, 370, 371, 372, 373, 374, 374, 374, 374, 374, 374, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Mayurbhan, 69 74, 76, 77 Meca, 185 Meca, 186, 77, 109 110 Meca, 187, 109 110 Medwell Januara, 883, 390, 391, 381, 383, 384, 387, 388, 389, 380, 381, 381, 381, 381, 381, 381, 381, 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mayarasataka, 185, 192                   |
| Mecca, 165 Mechapita, 97, 109 110 Mechapita, 1903, 294, 232, 233, 234, 235, 236, 249, 250, 233, 234, 255, 256, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 378, 378, 380, 381, 383, 383, 383, 383, 383, 383, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mayura-vamsa, 1:                         |
| Medapata, 97, 109 110 Medapata, 923, 293, 232, 233, 234, 235, 238, 249, 250, 233, 234, 235(n), 360, 232, 232, 233, 234, 235(n), 360, 233, 234, 235(n), 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maguronany, os 14, 16, 11                |
| Medhatuth, 303, 304, 232, 233, 234, 235, 236, 236, 236, 236, 236, 236, 236, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | Medhatithi 203, 204, 232, 233, 234, 235, |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 236, 249, 250, 253, 254, 256(n), 366,    |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,  |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383,  |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 384, 387, 388, 389, 390, 391, 393(n),    |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 394(n), 395(n), 396(n), 397(n), 400,     |
| Medieval Januara, 383(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385(n) Medivalicola, 385 Medicala, 385 Medicala, 385 Medicala, 387 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menan, 420, 422 Melanba, 151 Menuturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 87, 105, 187 Meruturaga, 174 Meruturaga, 187 Middle East, 260 Midnapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Mindapur datruct, 298 Medichia, 198 Med | 401, 404, 405, 406, 407, 408, 409(n),    |
| Medwikeaha, 395(n) Medwikeaha, 395(n) Medwikeaha, 35 Medwikeaha, 35 Medwikeaha, 35 Medwikeaha, 37 Medwikeaha, 38 Medwikeaha, 3 |                                          |
| Mody, 127  Modyadidia, 183  Mexicals, 35  Mexicals, 35  Mexicals, 35  Mexicals, 35  Mexicals, 36  Mexicals, 317  Melpadi, 14  Menam, 420, 422  Melandi, 14  Menam, 420, 42  Mentuganga, 174  Merutungas, 87, 105, 187  Merutungas, 87, 105, 187  Merutungas, 87, 105, 187  Merutungas, 180, 100  Midale East, 200  Midapur datruct, 297  Mintale, 174  Mihra (Pratthára Bhoya I), 28-32  Mindapur datruct, 297  Mintale, 203, 305(n), 425  Mintale, 203, 305(n), 425  Mintale, 203, 305(n), 425  Mintale, 203, 305(n), 305(n), 425  Mintale, 303, 305(n), 305(n), 425  Mintale, 303, 305(n), 3 | Medinikosha, 395(n)                      |
| Mechaditat. 183 Mechals, 35 Mekalsattat (river), 90 Mekalsattat (river), 90 Mekalsattat (river), 90 Melanba, 137 Melpadi, 14 Menam, 420, 422 Mentaganga, 112 Mentaganga, 112 Mentaganga, 114 Menam, 420, 422 Mentaganga, 114 Menam, 420, 422 Mentaganga, 114 Menam, 420, 420 Medide East, 280 Midapur dastrat, 297 Mihmiade, 174 Mihmiade, 174 Mihmiade, 174 Mihmiade, 174 Mihmiade, 174 Mihmiade, 174 Mihmiade, 182 Mingangangangangangangangangangangangangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meds, 127                                |
| Mckalasutá (r/ver.) 90 Mckong, 416, 422 Mchogod, 114 Melpád, 124 Menghát, 14 Menam, 420, 422 Menukgangá, 174 Mseutumass, 20, 105. 187 Meutumass, 20, 106. 187 Midhaper datruct, 297 Minhale, 174 Minhale, 203, 586(n) 18(n), 130(n), 228(n) Minhale, 203, 586(n) 18(n), 130(n), 228(n) Minhale, 203, 204 Mihhla, 83 Mihhla, 183 Mihhla, 1 | Meghadūta, 183                           |
| Mekong, 416, 422 Melanba, 137 Melanba, 137 Melanba, 137 Melanba, 137 Melanba, 142 Menukanga, 422 Menukanga, 421 Menukunga, 98, 105, 187 Mewar, 87, 220, 310 Middle East, 230 Middle East, 230 Middle East, 230 Midmar, 240 Minima (Pratihara Bhoja I), 28-32 Minima (Pratihara Bhoja I), 28-32 Minima (Pratihara Bhoja I), 28-32 Minimaka, 152, 239, 387, 385(n), 425 Minimaka, 152, 239, 387, 385(n), 425 Minimaka, 152, 239, 387, 385(n), 425 Minimaka, 200, 204 Minimaka, 203, 204 Minimaka, 230, 206 | Mekalas, 35                              |
| Melanas, 137  Melpadi, 14  Melpadi, 14  Melpadi, 14  Merutumaga, 96, 105, 187  Middle Zast, 220  Midnapur dastruct, 27  Mihmtale, 122, 289, 387, 385(n), 425  Miramisa, 132, 259, 387, 385(n), 425  Miramisa, 132, 269, 387, 385(n), 425  Miramisa, 132, 269, 387, 385(n), 425  Miramisa, 132, 269, 387, 385(n), 425  Miramisa, 400  Mischeha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Menam, 420, 422 Menun, 420, 421 Menutungan, 43, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Middle East, 220 Midnapur datruct, 297 Mihmtale, 174 Mihmta (Pratthára Bhoja I), 28-52 Mindapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 M | Mekong, 416, 422                         |
| Menam, 420, 422 Menun, 420, 421 Menutungan, 43, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Menutungan, 18, 105, 187 Middle East, 220 Midnapur datruct, 297 Mihmtale, 174 Mihmta (Pratthára Bhoja I), 28-52 Mindapur datruct, 297 Mindapur datruct, 298 M | Melanba, 137                             |
| Müttnaptr d. dattert, 291 Mithralet 17, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 180 (18), 180 (18), 180 (18) Mithralet 18, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 385 (18), 485 Mithralet 18, 182, 283 Mithralet 18, 183, 204 Mithralet 18, 283, 204 Mithralet 18, 283 Mithramisra, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 41, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menaga, 14                               |
| Müttnaptr d. dattert, 291 Mithralet 17, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 180 (18), 180 (18), 180 (18) Mithralet 18, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 385 (18), 485 Mithralet 18, 182, 283 Mithralet 18, 183, 204 Mithralet 18, 283, 204 Mithralet 18, 283 Mithramisra, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 41, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menikuanga 174                           |
| Müttnaptr d. dattert, 291 Mithralet 17, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 180 (18), 180 (18), 180 (18) Mithralet 18, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 385 (18), 485 Mithralet 18, 182, 283 Mithralet 18, 183, 204 Mithralet 18, 283, 204 Mithralet 18, 283 Mithramisra, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 41, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metutunaga, 96 105 187                   |
| Müttnaptr d. dattert, 291 Mithralet 17, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 180 (18), 180 (18), 180 (18) Mithralet 18, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 385 (18), 485 Mithralet 18, 182, 283 Mithralet 18, 183, 204 Mithralet 18, 283, 204 Mithralet 18, 283 Mithramisra, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 41, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mewar, 87, 220, 310                      |
| Müttnaptr d. dattert, 291 Mithralet 17, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 18horn 11, 28-32 Mithralet 18, 180 (18), 180 (18), 180 (18) Mithralet 18, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 387, 385 (18), 425 Miramiss, 182, 283, 385 (18), 485 Mithralet 18, 182, 283 Mithralet 18, 183, 204 Mithralet 18, 283, 204 Mithralet 18, 283 Mithramisra, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 400 Mischehat, 41, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Middle East, 260                         |
| Mihria (Pratihara Bhoja 1). 28–32<br>Minindepañkia. 280, 380(n).<br>Mininkias. 132, 289, 387, 365(n). 425<br>Mininkias. 132, 289, 387, 365(n). 425<br>(n). 1226(n).<br>Misra, B. 69, 77. 79(n), 89(n), 81(n),<br>82(n), 150, 204<br>Mihlia, 85, 205, 204<br>Mihlia, 85, 205, 204<br>Mihlia, 85, 205, 204<br>Millia, 85, 205, 204<br>Millia, 85, 205, 204<br>Millia, 85, 205, 204<br>Millia, 85, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Midnapur district, 297                   |
| Milindapsüha. 280, 380(n) Milindapsüha. 280, 380(n), 425 Miramisis. 192, 289, 387, 385(n), 425 Miramisi. 192, 289, 387, 385(n), 425 Miramis. 19, 407, 19(n), | Mihintale, 174                           |
| Mimämiss. 152, 259, 357, 385(n), 425<br>Mirashi. V V, 17(n), 19(n), 139(n), 139(n),<br>229(n)<br>Misra, B, 69, 77, 79(n), 89(n), 81(n),<br>82(n), 150<br>Mid-Richard, 2003, 204<br>Mithila, 85<br>Mithila-Taishtra, 422, 433<br>Mitmiëra, 400<br>Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mihira (Pratihara Bhoja I), 28-32        |
| 229(n) Misra, B., 69, 77. 79(n), 80(n), 81(n), 82(n), 150 31/tdkshert_2 203, 204 Mithila, 85 Mithila-räshtra, 422, 433 Mitramigra, 400 Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milindapanha, 260, 360(n)                |
| 229(n) Misra, B., 69, 77. 79(n), 80(n), 81(n), 82(n), 150 31/tdkshert_2 203, 204 Mithila, 85 Mithila-räshtra, 422, 433 Mitramigra, 400 Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Munals, 132, 239, 331, 303(n), 425       |
| Misra, B, 69, 77, 79(n), 80(n), 81(n), 82(n), 150 Mitdkshere, 203, 204 Mithila, 85 Mithila-räshtra, 422, 433 Mitramisra, 400 Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229(n) v., 11(n), 15(n), 130(n),         |
| Mithlä, 85<br>Mithlä-räshtra, 422, 433<br>Mitramiëra, 400<br>Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misra B. 69, 77, 79(n) 80(n) 81(n)       |
| Mithlä, 85<br>Mithlä-räshtra, 422, 433<br>Mitramiëra, 400<br>Miechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82(n), 150                               |
| Mithilā, 85<br>Mithilā-rāshtra, 422, 433<br>Mitramišra, 400<br>Miechchba, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Milakshara, 203, 204                     |
| Mithilā-rāshtra, 422, 433<br>Mitramiéra, 400<br>Mlechchha, 19, 102, 108, 115, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mithila, 85                              |
| Michchha, 19. 102, 108, 115, 128<br>Vodhera, 290, 331, 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muthula-rashtra, 422, 433                |
| Wodhera, 290, 331, 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitramisra, 400                          |
| products, 200, 201, 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modberg 200 221 222                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | product a, 200, 201, 203,                |

Moggalāna (I or III), 211 Moharan, 266 Mons, 432, 433 Monghyr, 25, 26, 47, 48 401 Monghyr Copper Plate, 51, 55 Monsm. 300, 359 Mookerjee, Dr Satkari, 193 Moon, 237 Moplahs, 165 Moraparittă, 369(n). Morkhind (Mayūrakhud). Nāsik Dt.). Mother-and-child images, 336 Mothers, Seven, 330. 344 Mrammas, 433 Mrichchhakatika, 215 Mrigánkagupta, 184 Mritasanjivini, 190. Mrityunjaya-varman, 122 Mudrérakshasa, 178, 179 Mudres, 259, 262, 261, 266, 269 Mudwara sub-division, 91 Mugalı R. S. 231(n) Mugdhatunga (Sankaragona Kalachuri k of Dahala), 88, 146 Mughal empire, 36 Muhammad 'Aufi, 113 Muhammad bin Mansur, 114 Muhammad ibn-Qasım, 127 Muhammadans-See also Muslims 18(n). 32 Mu-Khri-btsan-po (Mu-tig-Btsan-po), 446 Muktakana, 117 Muktimandapa, 340 Mukulabhatta, 195 Mukundamala, 185 Mulaka (Aurangabad Dist.), 17(n) Mülaraja I, 91, 92, 96, 97, 99, 102, 103, 104-5, 106, 107, 131(n). Multan, 35, 115, 126, 128, 129, 333, 403, 405 Mummudi-Chola-mandalam, 172 Mummunirāja, 189 Munja, 92, 94, 96, 97, 98, 105 106, 108, 109, 190, 196 Muñjāla, 200 Muralas, 35 Murari, 179, 180 Mursinga, 147 Murtta-sădākhya, 310 Mürtyashtakas, 311. Muruga, 344 Musa, 128 Musalmans, 18(n). Muscat, 403 Müshana (dynasty), 122 Müshana-varman, 122. Musi, 133 Muslims.—See also Muhammadans 25, 32, 35, 46, 86, 99, 106, 113, 115, 125-9, 352, 353, 409, 449, 452, 453.

Muttaraiyar, 153

Mūyalaka 306 Muzeffarābād, 118

Mylapore, 152, 165, 292

Myson, 442 Nanadeśa-Trśaiyayirattu-Arññūrruvar, Mysore, 16, 92, 132, 142, 164, 221, 223, 406, 411(n) Nanak, 216 Mysore and Coorg, 165(n), 363(n). Nan-Chao, 422, 433. Nan-Chao, am, Nanda, 277. Nandas (of Orissa), 78 Nandi, 307, 329 Nandigupta, 121. Nandikampa, 166. Mustic Tales of Lama Taranatha, 361(n) N Nada, 324. Nandikkalambakam, 151. Nandimath, Dr. S. C. 231(n). Nanlipuri (Nandod), 2, 19, 21, 40(n) Nada, 224. Nadanta, 306 Nadalla, 107, 108 Nada, 197, 108. Nada, 247. Naga, 98, 135 Nagabhata I, 9-21, 40(n), 127. Nagabhata I, 6, 7, 10, 24-28, 29, 32, 35, 36, 41(n), 47, 48, 50, 51, 56(n), 38, 94, oc. 10a. 101; 103. 108, 109, 110, 127. Nandishena, 210. Nandiyardhana, 397(n). Nandiyardhana, 11, Pallavamalla, 151, 163, 166, 167, 168, Nandivarmen III, 139, 151, 152, 159 Nandod Nandipuri, 2. 95, 100, 101, 103, 106, 109, 110, 127, 135, 290 Nanduna, salt mines of, 114. Nannı Nolamba, 164 Namuka, 83. Nara, 116, 117. Narada, 251. 252, 376, 406 Kāradiyamahāpurāna, 391 Nāradiya Purāna, 203, 335, 366, 375. Nägadeva, 292 Nagadevina - See also Cevlon and Jaffna. Nāga kings, 277. Nagara (city), 143. Nagara Bramanas, 374, 395(n). Naraka (dynasty), 60, 63, 80(n). Nagarādhipa, 244. Narasimha (iconography), 331, 332, 311 Nagarahāra (Jelālābād), 52 Nagarapatis—See also purapatis, 246. Narasmha (a feudatory of Indra III). 135 Nagarattar, 411(n) Narasimha (son of Nītumārga II), 161 Narasimha II (Chālukya), 13, 35, 36 Narasimhacharya, R, 222. Nagarjuna, 199, 259, 265, 266, 269, 286, 360(n) Nagarjunskonda, 175 Narasumha-varman, 166, 167 Nagas, 261 Nagas (mages), 175 Nagas (mages), 175 Nagavaloka, 27, 40(n), 41(n), 106 Nagavarma I, 224 Nárasimhi. 340 Naravāhana (Guhila k.), 97, 109. Naravähana (Käshmir minister), 121 Naravahana (khasa k), 117 Naravarman (Guhila), 110, Nagola Kaula, 210 Nagod State, 330. Nārāyana, 186, 332, 341, 350 Nārāyanpāla (Kāmboja k.), 54. Nahar, 363(n) Namar, S. M. H., 56(n) Nărâj anapâla (Pâla k ), 31, 53, 57(n) Nairātmā, 286 111 242 Naishadhànanda, 181 Narendrabhañja I, 75. Narendrabhañja II, 75. Naishkarmyasiddhi, 365(n) Naishthika, 366 Narendra-dhavala, 79. Naiyāyıkas, 267, 272 Narendramrigarāja, 133 Narmadā (River), 5, 7, 10, 15, 31, 40(n). 90, 95, 97, 98, 102, 104, 107, 323, 342 Nala, 186, 188 Nalachampu,-See also Damayantikatha. 188. Naropa, 273, 274 Nålagıri, taming of, 275, 276. Nalanda, 176 Narwar, 36 Násik, 10, 335. Násudevi, 123. Nālandā, 44, 49, 52, 268, 269, 271, 272, 274, 335, 341, 344, 369, 415, 436, 444, 446, 489. Nālandā Copper Plate, 56(n), 411 Nata, 323 Natakaratnakośa (Nataka-lakshana-ratna-kośa), 196, 230(n). Nālandā monastery, 270, 275. Nālāyira Prabandham, 227. Najana Sabha, 306. Natarāja, 155. Nāl-gāvundas, 245, 292. Nalodaya, 184, 186. Nāmamālā, 184. Nataraja type of Siva images 177, 306. Nathamuni, 206, 258, 312, 313. Nathists, 322. Nama-rūpa-samāsa, 211. Namaskāra-mudrā, 279, 314 Natta, 83 Nattur, 248 Nambi-Andar-Nambi, 227 Natyadarpana, 179. Natyasastra, 179, 196, 213, 214. Natadhyaksha. 243

Naubehar, 451.

Nambi, Purushothama, 227 Namisadhu, 186, 192 Nammalvar, 312

184

Nava-Durga, 343, 344, 347. Navagraha-chakra, 337. Navagrahas, 297, 298, 336, 337, 340, 346, 351-352 Nevalākhā temple, 338. Navalingas, 343 Navanita-Ganapati, 346 Navasahasanka-charita, 98, 184. Navasahasanka Sındhuraja. 98. Navsari, 2. Navsarı Ins. 134, 188 Navašri plates of Pulakešin, 18(n) Nayachakra, 216 Nayachandra Sūri, 131(n) Nayagadh State, 71. Nayakumāra-charm, 218 Nāyanārs, 227, 228, 292. Nāyanmārs, the three, 311 Nayapāla (Kāmboja k ), 54 Nayapāla (Pāla), 242, 448 Nedumbai, 292 Neduniadaiyan Pandya (son of Maravarman Rajasımha), 157, 158, 164. Negameśa, 349 Nehawand, 353. Nellūra (Nellore), 135, 136, 142, 155 Nelveli, 158. Nemāditya, 188, 290 Nemichandra, 290, 294 Nemınaha-chariu, 219 Neminātha, 299, 336 Neminātha Purāna—See also Harivamša, 224. 47, 58-60, 115, 131(n), 270, 279, 281, 311, 323, 346, 360(n), 390 Nettabhañja I, 70, 72 Nettabhañja II, 70. Nettabhañja Tribhuvanakalasa, 71 Nettabhañja Nettabhañya of Baud grant, 72 Nettabhanja of Jurada grant, 72, 73 Neulpur plate, 64, 66, 67, 80(n), 81,(n) Newari era (epoch of), 58 Ngan-nan, 422 Nudāna—See also Rugumischaya and Madhava-nidana, 199, 451 Nidanakatha, 212 Nidaya-Stambha, 78 Nidusanti (clan), 142 Nucama, 316 Nighantu,-See also Dhanvantari Nighantu, 199 Nikayasamgrata, 211, 361(n) Nikshubhā, 349. Nilakantha, 279, 280 Nilgund plates of Amoghavarsha, 18(n) Nimbara, 123 Ninnaya, 289 Niravadyapura, 136 Nirbhaya (k of Nepāl), 59, 181 Nırbhayanarendra (Mahendrapāla Pratīhāra k.), 33, 181. Nirbhayarāja (Mahendrapāla I, Pratī-hāra k.), 33 Nirgranthas, 289 Nirjitavarman (Pangu), 119 Nirupama (Rāshtrakūta pr.), 15

Nırupama Kalı-vallabha, 4 Nıshāda, 371. Niśśańkamalla (Sāhilla-varman), 121. Niśumbha, 340. Nitimārga I, 161, 290 Nitimārga II, 161, 164 Nitisara, 232. Nitsvákyámrsta, 186, 189, 232, 238, 294 Nitivarman, 186 Nityavarsha (Indra III), 13 Nivritti Kula, 210 Nıyama, 264. Niyamatpur, 334 Niyamama, 73. Niyamaya, 145. Niyuktaka, 246. Niguktuka, 255. (n.). Niguktuka, 255. (n.). Nohalä (Kalachuri q.). 90 Nolambaleulättuka, 162, 164 Nolamba-Pallavas, 152, 163 Nolamba-räshtra, 135, 137, 138, Nolambas, 12, 153, 161, 162, 163, 164. Nolamba Singapota, 160 Nolambavadi, 153, 163, 164 Nona, 194 Non-dualism, 300. North Arcot District, 151 North India, 331 North Kanara District, 47. North Pennar, 155. North-West Frontier Province, 50, 115. Nowgong, 330 Nowgong, CP. of Bala-varman, 79(n). Nriga, 205 Nripakama, 139 Nriparudra (born of Haihaya or Kalachuri Princess), 133 Nripatunga—See also Amoghavarsha I. 8, 167, 221, 223, 224 Nripatunga-varman (son of Nandivar-man III), 152, 159, 166, 168 Nrstya Ganapati, 346, 349 Nritya-mūrti, 305 Nudae (placing), 325, 326 Nyasa, 190 Nyaya, 152 Nyayakandali, 205, 206, 395(n) Nyayakanika 204. Nyayakusumanjalı,-See also Kusumanjalı, 206 Nyaya-madhyamika, 270 Nyayamañjari, 183, 205. Nyayaprisishta, 205 Nyayasara, 205. Nuavasuchimbandha, 204. ngagaacamatan, 204. Ngagaatan 204, 205. Ngagaatatoa, 206, 312. Ngagatatoa, 206, 312. Ngaga-Vasacahka, 206, 356, 357, 364(n). Ngaga-Vasacahka, 206, 356, 357, 364(n). Nyayavarttıkatatparyatika, 204, 205.

Odantapuri (monastery), 49, 270, 275, 447.

Odivisa—See also Orissa, 288, 360(n). Odivāns, 323. Odra, 71, 91, 147, 370 Odras, 213. Oertel, 279. Păli literature, non-canonical, 210-212. Pāli literature of Ceylon, 177(n). Pāllagambhīra, 81(n). Pal Lahara, 68, 77. Pallava architecture, 329 Ojha, 41(n). Oldenberg, 230(n) Oman, 402, 414. Pallava kingdom, 292. Pallava sculpture, 338 Pallayamalla, 139 Orissa—See also Odivisa, Uddivāna, 53, 58, 62, 82, 91, 147, 150, 268, 285, 296, 323, 334, 337, 345, 352, 362(n), 370, Pallavas, 2, 4, 5, 6, 8, 51, 135, 142, 151, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 176, 246, 292, 328, 329, 335 395(n). Pallavas, 165(n) Dynasties of Mediaeval, 77, Pallaves, the Later, 168. 79(n) Pallavas of Kanchi, History of the, Orusa under the Bhauma Kings, 69. 165(n) 81(n). Pallava sculpture, 176 Pammava, 139. Osia, 41(n), 333. Osmānābād, 1, 218. Oudh (Awadh), 32, 33 Pampa (Kannada Poet), 136, 224, 225 Pampa Bhārata, 35, 136, 224, 227 Pānara dynasty, 138 Pañchabrahmās, 310. Pańchākshari mantra, 203 Pańchāla women, 379 Padagra, 244. Padalipta, 209 Pāńchālas, 390. Pāńchāli, 213. Padariya, 177(n) Pādatādītaka, 182 Pańchamakara, 321. Pańchapadika, 365(n) Padmä, 300 Padmagupta, (Parimala), 94, 95, 98, 184, Pańcharatra system, 310, 312, 313, 356 187 Pañcharâtra, 215 Padmäkaraghosha, 272 Päńcharātrins, 309 Padmakīrti, 219. Padmapāda, 365(n) Pańchasar, 289. Pańchasara-caitya, 289. Padmapāni-Avalokitešvara, 278 Pańchatantra, 450. Padmaprabhritaka, 182. Pańchatattva, 321. Pańcha-vara, 247 Pańchika, 300 Padmapura (Kāshmir), 119 Padma Purana, 183, 336, 341. Padmasambhava, 447 Pandaranga, 136, 139.
Pandarathar, T. V. Sadasava, 165(n)
Pandaravāsinī, 262, 266 Padmaţadeva, 124 Pådma Tantra, 332 Padmavara, 286, 288, 289 Padmavara, 286, 288, 289 Padmavara, 217 Padmavari (Jain reonography), 300. 341 Padmavari (Princess), 179 Pandava tale, 294 Panday, 81(n). Pandita Bodhisattava-See also Santarakshita, Dharmaśantighosha, 271 Padmınī-vidyā, 362(n). Panditavatsala (title of Parantaka), 155, Pagan, 433.

> Pandudasa, 205, 395(n). Pändukeávar, 123. Panduranga (country), 423, 424 Panduranga, (E. Chalukya general), 9, 88, 135 Pānduvamsa, 146 Pandya Empire, the First, 157.

158.

Pandiyar Varalaru, 165(n)

Păla administration, 235 (n).
Păla administration, 235 (n).
Pălas of Bengal, 4, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 24, 28, 27, 29, 30, 31, 32, 44-57, 58, 63, 67, 71, 72, 76, 85, 86, 89, 93, 181, 242, 243, 257, 720, 724, 289, 306, 307, 256, 326, 331, 341, 380(n), 395(n), 404, 410(n), 415, 436, 446, 449.
Pălas ripa driba 44-65, 130(n). Pālas of Bengal, 57(n). Pālas, rise of the, 44-45, 130(n) Palāšakūpikā, 169.

Pag-sam-jon-zang, 362(n). Paharpur, 49, 57(n), 273, 329, 331, 352.

Päiyalachchhi-nāma-mālā, 218. Panhatikā-See also Alıllaha, 217

Pala administration, 255(n).

Pahlavi, 353. Pahuda-Doha, 216

Paryalachchhi, 187.

Palembang, 412 Påli, 88, 146.

Pali Language and Literature, 231(n).

Pandya kingdom, 292, 374, 404 Pandya kingdom, 165(n), 256(n) Pāndyas, 8, 51, 91, 135, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173, 247, 248, 411(n). Pangu (Nirjitavarman), 119 Pangudvîpa, 274. Pânini, 185, 190, 425, 443. Parabala (Rāshirakuta k.), 49. Parachakrakolāhala, 158 Parakesari (title), 153

Parakesau-varman (title of Parantaks), 125
Parakesari Vijayālaya Choļadeva, 153.
Patruchānia. 284, 443.
Patruchānia. 284, 443. Parakesari Vijayālaya Choladevs, 153. Parākramapāndya—Sze also Śrī-val-labha-madanarāja, 173. Pathak Comm. Vol., 229 (n) Patharghata, 49. Pathari Pillar Ins., 41(n) Paramabrahmanya, 136 Pathāsukha, 81(n). Pathīra Giriār, 228. Paramappapayasu, 216
Paramaras, 15, 36, 43(n), 111, 241, 290 Paramaras of Mālwā, 38, 39, 84, 92, 93, 94, 99, 185, 242 Patiala, 112. Patisambhidāmagga, 211. Patna Museum, 280, 362(n) Paramarthasara, 206, 301, 363(n) Paramatman, 325 Patna State, 147. Pattadakal, 334. Paramattha-dipa-See also Khemappa-Pattavardhini (family), 139. karana, 211 Pattmathar, 228 Parameśvara-varman, 166, 426 Parameśvariya-hasta, 240. Pattmi Devi, 177. Patuyas, 361(n) Paumachariu, 217, 218 Parananda, 78 Parantaka (another name for Nedun-Paumamri-charu, 219 jadaiyan), 157, 158. Parantaka I (Chola k), 12, 14, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 164, 185, 167 170, 171, 248, 249, 396(n), 397(n), 406
Parantaka II, 156, 157, 171 Pauránikas, 324 Paurava Line of kings, 125. Pauravas of Brahmapura. 124-5. Pawars (See under Paramaras) Pegu, 410(n) Parantaka Viranarayana, 159. Peheva, 384 Parä-saktı, 310 Pehowa, 111, 112. Parasara, 367, 370, 376, 379 Pembabbe, 292. Parasurama, 332, 333 Pennagadam, 158, 159. Parasuramesvara, 334 Persia, 126, 128, 352, 405 Paratrıminkavıvarana 194 Persian wheels, 401 Paravas, 158. Perumals, 165. Pārbatīyā Plate, 79(n) Perundevanar, 151 Petech, 79(n), 80(n), Parbatsar, 107, 108, Paribhāshāprakāša, 400, 409(n) Peterson, 229(n), 280(n) Parichchhadi Pasupati rulers, 291 Parichchhadins, 137. Phalguna, 120, 121 Phnom Bakhen, 420 Phnom Kulen, 417. Phulia (Khasa k), 117 Pariháras (Pratiháras), 38 Parläkimedi, 143, 145 Parnaśavari, 284, 286 Piera Plowman, 228 Parnotsa country, 121 Pındawara, 336 Parsi Prakasa, 364(n) Pingala (iconography), 336 Parsis-See also Zoroastrianism, 352-354 Pingala (Poet), 190, 217 Pāršiābliyudaya-kāvya, 182. 183 Pıngalä, 325 Pārśvanātha, 289, 297, 300 Pingala-Ganapati, 345, 346 Pirkalach-Cholar-Charittiram, 165(n) Pratabgarh, 108, 109, 110. Partabgarh Inscription (S Rajputana) Pischel, 181, 182, 229(n). 31, 32, 40(n), 42(n), 131(n) Partha (k. of Kashmir), 119 Pisharoti, 184 Pithapuram Ins., 57(n), 89. Pärthasärathi, 151, 365(n) Pito, 268, 275 Polalchora, 164. Parvagupta, 85, 113 Polonnaruva—See also Pulatthinagara, 172, 174, 176, 177. Parvata, 100. Parvatākara, 125 Pārvatī, 184, 263, 306, 316, 318, 329, 330, 335, 338, 344, 347. Po Nagar, 421, 425, 426, 442 Pondicherry, 152, 156, 369. Pāśa, 319 Ponduru grant, 143. Ponna, 224, 225, 292 Pāsanāha-chariu or Pāsapurānu, 219. Paśchāddeśa, 403 Poons—See also Purnagiri, 233 Porbandar, 99. Paśu, 319, 320. Pākupatas, 373 Porshä, 344. Pāšupatāstra, 307 Pāšupata-vrata, 203. Pašupati (City), 56(n) Potalaka, 282. Potalaku, a (son of Gupārpāva), 143. Potti Katyur, 123. Prabandhachintamani, 188. Pasupati (God), 60, 360 Pățaliputra, 29, 49, Pătan (Gujarât), 91, 103 Patan (Nepâl), 60, Prabandhakośa, 106. Prahandhas, the Jain, 289, 290. Prabhachandra, 294, 354, 364(n).

Prabhākara, 113, 118, 120. Prabhākara (dialectician), 272, 312 Prabhakara (usuecucian), a.a., a.a. Prabbasa (Chandella minister), 87, Prabbasa (Chandella minister), 87, Prabbasa (tritha), 102 Prabhasa (tritha), 102 Prabhasa (tritha), 102 Prabhayasiya, 90, Prabhudevi, 394(n). Prabhutavarsha (Govinda II), 3 Prabhūtavarsha, (Govinda III), 6 Prachandā, 343, 364(n). Prachandapandava, 229 (n) Prachi (kings of), 93. Prachya, 213 Pradyumna, 314, 332 Pradyumnasūri, 290 Pragyotisha (Assam), 50, 61 Prajūs (Prājna-pāramitā), 263 Prajūš (Prājna-pāramitā), 263 Prajūšpāramitā, 273. Prajūšpāramitā, 281, 286. Prayūšpāramitā-navašloke-pindārtha 268 Pramaparamita-sutras, 271, 272 nopaya-vinischaya-siddhi, 269 Prakásátman, 365(n) Prakrita sarvasva, 231(n). Prakriti, 318, 338, 356. Pialambha, 60, 79(n) Pramana, the theory of, 358 Pramanavinischaya, 194. Pramatri, 243. Prambanan (valley), 428, 440 Pranáyáma, 325 Frantapala, 243 Prasannaraghava, 180 Praśantamitra 272 Praśastapada, 205 Prasenajit, 182, 276 Prasiddhadhavala (Sankaragana, Kalachuri k of Dāhala), 88 Praśnottaramālikā, 294 Pratibháchánakya, 179 Pratihara, 244. Pratihāras-See Gurjara-Pratihāras Pratiharas, the Imperial, 242, 257. Pratīhāras of Jodhpur, 29, 30 Pratīhārendurāja, 191, 192, 193, 194, 196, 197. Pratimalakshanam, 364(n) Pratishthana, 323 Pratyabhijnā, 300, 301, 302, 303, 304 Pratyabhijnāśastra, 206. Pratyabhıjñāsūtra, 206 Pratyabhijňavimaršini, 194, 206. Pratyangira, 344. Pratyekabuddha, 218. Pravachanasăroddhāra, 299 Prayarasena, 443 Prayaga, 115, 116. Prinsep, 58. Prithivi—See also Bhūmi and Vasud-hārā, 283, 285, 334. Prithivichandra (k. of Trigarta), 118 Prithivindra-varman, 423

Prithivyapida, 115.

Prithivyāpīda (Samgrāmāpīda II), 116. Prithu, 178. Prithu (legendary), 238 Prithūdaka, 111, 384 Prithusvāmi, 200. Prithvibhañja (of Khijjinga), 75 Prithvibhañja (of Khiñjali), 71. Prithvimahådevi (Kara queen), 148, 149. Prithvipala (k of Rajapuri), 126, 1 Prithvipali I, 159, 160, 161, 163, 167. Prithvipati I, 159, 160, 161, 163, 167. Prithvipati II (Western gaga), 132, 160 Prithvipati II, 154, 155, 160, 161. Prithvipati II, 154, 155, 160, 161. Prithvipallabha (Muñja), 37 Prithvivallahha (Pulakesin), 2 Prithvi-varman Mahindra-(son of varman), 145 Priyangu, 54 Proliragala, 122 Prome, 432 Ptolemy, 450. Pudukkottai, 152, 154, 166 Pûjyapāda, 223. Pukkasas, 372 Pulakesi (Chāpa), 103 Pulakeśin (Gujarat Chalukya), 2 Pulatthinagara-See also Polonnaruva. 172 Pulmādu, 164 Pulivaru Inscription, 137. Puliyûr, 158 Pulligoda Galkomde, 177 Punch. 113, 120 Pundra, 400 Pundravardhana, 45, 115 Punjab, 32, 33 46, 47, 85, 110, 111, 112. 115, 117, 370, 404. Punyakirtı, 268 Purana (s), 152, 308, 313, 316, 339, 340 436, 443 Purantaka, 185. Purăpără image, 306. Purapatis-See also nagarapatis, 246 Purdah, 382 Puri, 62, 69, 315 Purigere, 14, 255(n). Purna (-giri)-See also Poona., 323. Pūrnatāja, 111 Pürnatalia (Chāhamāna k), 106 Pürnavardhana, 272. Purusha, 263. Purusharthasıddhyupaya, 294 Pürvadesa, 403,, 404. Pürva-mimamsa, 312, 358, 359. Pürvaräshtravishaya, 77 Pushkara-tirtha, 107, 108 Pushpadanta, 198, 218, 220, 294 Pushti, 314. Pushyadeva, 99. Pyus, 432, 433.

Q

Qadısıyya, 353. Qıssa-i-Sanjān, 353, 354. Quilon (or Kollam), 165, 403, 410(n), 445

Rabban, Joseph, 165. Rādhā (goddess), 318 Rādhā (place), 53, 66, 81(n), 86 Rādhanpur grants, 133.

Rådhanpur plates of Govinda III, 18(n),

41(n).

Rāgacharyā, 265. Rāgarati, 266. Rāghavadeva (k. of Nepāl), 59

Raghavan, 230(n) also Dut-

Raghava-pāndaviya—See sand hāna, 184. Raghu, 35, 130(n). Raghuvamāa, 186, 443 Rāhadā (Kalachuri q), 91.

Rahappa, 3.

Rahıla, 84 Rähila-varmä, 84

Ráhilya, 84

Raniya, 84 Rahiya-sagara, 84 Rahma, 404, 410(n) Rahu, 352. Rahulabhadra, 81(n), 272. Rahula Sankrityayana, 216. Raipur District, 148.

Raja, C. K., Comm. Vol 230(n) Rajabhañja, 75

Raja-Bhīma, 138 Rāja-Bhīma, 138 Rājadharma, 232, 236 Rājādhirāja, 173, 174 Rājādhirāja Vishnu, 412.

Rājādītya (Chola crown-prince), 14, 155,

156, 162, 165. Rajagriha, 275, 276 Rajaguru, S, 81(n)

Rajakesarı (Title), 153 Rajalakshmi, 438. Rajamahendra, 137, 139

Rajamahendrapura, 139 Rajamahendri (City), 139

Rājamalla (k of Gangavādi), 14, 162

Rājamalla (Nāga chief), 67, 68 Rājamalla I (Vijayditya son), 161, 164,

165 (n) Ráiamalla III, 161, 162.

Rajamārtanda, 205. Rajamārtanda (Indra III), 13, 138.

Rājāmātya, 243. Rajamayya, 138 Rajanaka Ratnakara, 183

Rājanyas, 241. Rājāonā, 307. Rājapurī, 121, 122

Rājaputra (author), 397(n) Rājaputra (Kalachuri k. of Sarayupara), 93.

Rájarája, 140, 141, 144, 150, 156, 157, 159, 160, 172, 179,(n), 248, 397(n), 402, 409, 409(n), 410(n).

Rajarajanarendra, 2 Rajarajapuram, 172 Rajarajesvari, 344.

Rejarashtra, 172, 173.

Rājasa, 319. Rajašekhara (Poet), 33, 35, 41, 42(n, 90, 91, 199, 191, 183, 192, 193, 195, 229(n), 388, 389, 382, 384, 385, 389, 388, 389, 390, 394(n), 395(n), 395(n), 494. Rājasumha II, 134, 138, 139. Rājasimha period, (architecture), 329. Panadishiesura termile, 369

Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple, 369
Rajasinheivara temple

Rajauri (Hill State), 121.

Rájavárttska, 294. Rájendra, 144, 163, 167, 172, 173, 174, 312,

369. Rajendradevi, 419 Rajendra-varman (of Kambuja), 421,

425, 438. Rajendra-varman (another name for

Manujendra-varman, 141 Rajendra-varman I, 140 Rajendra-varman II, 141

Rāji. 103. Rājāl, 349 Rajor Inscription, 37, 40(n)

Rajorgarh, 37

Rajputána, 4, 7, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 37, 45, 47, 87, 94, 97, 241, 296, 331, 313, 336, 337,

Rājputāna, Eastern, 20. Rājput Clans, 83, 111.

Rājshāhi District, 49, 330, 332, 339, 351 Rājshāhi Museum, 306, 314, 315, 334, 344,

349, 364(n) Rajyapāla (Kāmboja k), 54 Rajyapāla (Pāla k), 53, 54, 57(n), 89 Rajyapāla (Pratīhara k.), 38

Rajayapura (Rajor), 37 Rakka, 121

Rakkasa Ganga, 162, 163 Rākshasa, 179 Rākshasa, 179 Rākshasa (form of marriage), 17(n) Rākshasakāvya—See also Kāvyarāk-shasa, 186.

Râkshasas, 261.

Rai-pa-can, 58, 79(n), 274, 446, 447. Rāma (historical), 184. Rāma (legendary), 180, 333 Rāmabhadra (Pratīhāra k.), 28, 29, 38,

51, 241. Rāmachandra, 179, 180, 184. Ramachardean, T., 74 Ramacharita, 45, 183, 395(n). Rāmacharita—Mānasa, 217.

Ramajanardana, 237. Ramajanardana, 237. Ramakantha, 301. Ramakantha, 301. Ramanda, 206, 312, 323, 360. Ramanda (Pála k.), 28, 55(n). Ramasinha Muni, 216.

Ramathas, 35 Ramatirtham, 291. Rāmāyana, 181, 217, 236, 436, 440. Rambhā, 347.

Rameses, 162 Rameávaram, 14, 15, 16, 51, 156,

76.

Rāmī, 413. Ramnad, 170. Rāmpāl, 345, 349. Ranabhanja (of Khijinga), 75. 81(n). Ranabhañja (of Khiñjali), 70, 71, 72, 73, Ranabhañia (son of Satrubhañia), 149. Ranshastin (Pratibāra Vatsarāja), 21. Rānaka I (Saindhava k), 100 Rānaka II (do), 100. Rānā Mokalji's temple 310. Ranaranga-simha, 162. Ranarnava (son of Kamarnava), 143 Rana-stambha, 77, 82(n). Ranssūra, 86. Ransvigraha (Sankaragana, Kalachuri k. of Dahala), 88, 90 Ranganāthāchārya, 312 Ranspur-Jural, 343. Ranng, 224, 225, 226, 290, 291
Rannadevi, 49
Rao, B V Krishna, 140, 149,
Rao, M V Krishna, 165(n).
Rao, N. L 43(n).
Rao, N. L 43(n), 306, 310, 315, 363(n), 364(n) Rasaratnakara, Rasarāhıni, 212. Rāshtragrāmamahattaras, 255(n) Rashtrakuta, 247. (n), 255(n) Rashtrakutas, Bodh-Gaya branch of the, 189 Rāshirakūjas of Lāta, 11, 12, 105 Rāshirakūjas, origin, 17(n). Rāshiramahattaras, 255(n) Rāshtrapatı, 246 Rasocutana-mandala, 107 Ratanasutta, 360(n). Ratanpur, 88, 146. Ratı, 314 Ratilalitä, 387. Ratirahasya, 377, 387, 390. Ratnaditya (Chapa k.), 103. Ratnaditya (Chapa k.), 103. Ratnakara, 117, 179. Ratnakara, 117, 179. Ratnapāla, 79(n). Ratnaprabha (sūri), 205, 209. Ratnapura, 176. Ratnasambhava, 282, 285 Ratnavajra, 273, 448. Ratnavardhana, 117. Rātra, 316.

Ratta (Rāshtrakūta), 134, 135, 136. Rattakandarpa (Indra III), 13. Raudri, 340. Rāvanānugraha-mūrti, 307. Ravi (planet), 352. Ravi (writer), 184. Ravideva, 186. Ravishera, 183, 209. Rāwalpindi District, 112. Ray, H. C., 140 Ray, N., 37, 40(n). Ray, P. C., 230(n) Ray, Tridiva Nath, 397(n), 398(n). Raya, 163 Rāyabhañja, 70. Raychaudhuri, H C , 42(n). Renāndu, 155, 164. Revă (princess), 151, 168. Revaka (princess Reva), 151, 162. Reva (river), 1, 323. Revanta, 351. Rewat, 41(n), 90, 338. Rue, B. L., 165(n), 363(n). Rue, E. P., 231(n). Rishabha, 183, 224, 289, 296, 329. Rishabhanātha, 297, 298, Rishabhanatha, 297, 298, Rishabhanathahaka, 188 Rishika, 401. Ritanddhi, 136. Ritt. 191. Rohana, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Rohitagiri, 54, 77. Rohitasva, 76. Rohtasgadh, 54, 77. Ross Com Vol, 230(n), 231(n). Rudra (Hindu pantheon), 305, 309, 311, 360. Rudra (k of Nepal), 59. Rudrabhatta, 192 Rudrachanda, 344, 364(n) Rudrāditya (minister of Muñja), 98, Rudrața, 186, 191, 192, 195, 196, 214. Rudra-varman II, 423. Rudrayamala, 326 Rudrena (Rudra?), (Tomara), 107, 112. Rugnimichaya—See also Mādhavani-dāna and Nidāna, 199. Ruhāvi, 331, 338. Ruhmi, 52, 404. Rukmini, 314. Rüpamandana, 347. Rüpavidyä, 341, 348. Ruru, 308 Ruyanavaliseya, 175.

Sabara chiefs, 138. Sabarādītya, 142. Sabaras, 213. Sabarasvāmin, 312 Sabarmati (River), 96, 97, 105. Sabdānusāsana, 190. Sabhā, 249, 406, 411(n) Sabhāpati, 191. Sabuktigin, 86.

Sakti/s—See also Devi and Saktism, 262, 263, 266, 287, 302, 303, 305, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347-348, 361(n). Sacharas, 213. Sachau, 451, 453(n). Sachchasankhepa, 210, 211. Sadāśiva-mūrti, 305, 309, 310. Sadakammappakaini, 211. Saddhamma-pakaini, 211. Saddhamma-Sangaha, 219, 231(n) Saddhamma-Sangaha, 219, 231(n), Sadharapundarika, 261, 361(n), Sadhakas, 260. Aaktibhadra 180. Śakti-Ganapatıs, 345 Saktikumāra (Guhila k), 97, 109, 110, 396(n). Sādhanamālā, 269, 277, 279, 280, 281, 285, Saktis, 321 323, 361(n), 362(n) Saktısm-See also Saktı, 288, 289, 316, Sadhanya 104 318, 324, 337-346. Sadıya, 340. Śaktisvāmin, 183. Sadyojāta, 310 Salambha (k of Kamarupa), 60, 61, Saffarid dynasty, 112, 113, 126, 128. Sagara, 176. 79(n) Salānatunga, 77 Sägaramegha, 272 Salastambha (dynasty), 60, 243 Sagaranandin, 196. Salastambha (k. of Kamarupa), 61 Saguna-Brahman, 302 Sahaja-siddhi, 269. Sālavāhana 123 Salavana (Tomara), 107, 112 Salem, 154, 158, 164 Sahaja-yana, 269, 449 Sahasa Bhima Vijaya—See also Gadd-Yuddha, 245. Salctore, 363(n). Salıbhadra, 192 Sahasanka (Sahilla-varman), 122 Sahasrara, 325. Salıvahana (Guhila k), 109 Sallekhana, 16, 162, 290, 292 Sahasrārjuna (Kalachurı k ), 89 Salonādītya, 124. Salsette, 337 Sahi (k. of Kira), 85 Sahilla-varman, 122. Salt Range, 404 Sahni, Daya Ram, 114 1 Salva, 323 Sahrdaya, 193 Saidabad, 345 Salween, 420. Samagra type of dramatic composition Sailoutri, 343, 364(n) Sailentras, 52, 274, 412, 414, 415, 423, 427, 428, 429, 431, 432, 436, 440, 441. Sailodbhavas, 53, 62, 63, 74. 182 Samah Kora Ray, 114 Samana, 213 Samangad Plates, 1, 18(n) Saimur, 366 Samanta (Chahamana), 106. Saindhavas, 24, 25, 99-101, 374 Saindhava-śrāvakas, 273, 274, 275 Samanta (Shahi k ), 113, 118 Samanta Bhadra, 223, 354 Saiva, 322. Saiva Agamas, 323, 338 Saiva ascetics, 90. Saiva Deitles, 337 Samatapásádiká, 212 Sămantasımha (Châpa k), 103 Samantasubha, 268 Samanta-varman (Svetaka king), 145 Saiva monastery, 90 Samaraditus-katha-See also Samaraich-Saiva monastery, 301. Saivachāra, 320, 323 Saivāgamas, 305. Saivas, 153, 338, 373. cha-katha, 208 Samarāgravīra, 412, 413. Samastabhuvanasraya, 139 Sāmaveda, 436. Samayāchāryas, 227 Saiva teachers, 91 Saivism, 257, 258, 289, 291, 292, 300-310, 316, 324, 328, 338, 358, 360, 420, 421, Samayatārā, 262, 286. Samayıns, 322 425. Samba, 332. Sambalur, 146, 150 Saivism, Käshmir, 300, 304, 338, 360. Saivism, Täntrik, 418 Saivite Sakti, 341. Sambandar, 292. Sambhala, 269 Sayana Upādhyāya, 209. Sajjana-varman, 122. Sākadvipi Brāhmanas, 334. Sambhar, 106. Sambhu, 301, 302. Sakala-dakshina-dig-adhipati (Krishna Sambhupura, 416, 417, 419. III), 15. Sākambharī, 22, 87, 104, 107, 109. Sambhuvardhana, 119. Sambor, 416 Samgha, 405, 406. Samgitarāja, 230(n). Sakas, 179, 374. Sākatāyana, 11, 190, 294. Samgrama (Damara), 119. Sakawand, 113. śakra, 276. śakta Tantras, 323, 338. Samgramadeva (k. of Kashmir), 85, 120 Samgrāmagupta, 120. Samgrāmāpida I, 115 Saktas, 322.

Sankıla (Sankaragana, Kalachuri k. of Dahala), 88, 89, 135. Samgrāmāpīda II. 116. Samgrāmarāja, (k. of Kāshmir), 121. Samhāra, 308. Sanku (town in Nepāl), 60. Sankula (Poet), 195. Samhitā, (s. Vaishņava), 316, 317, 335, 338 Samņīā, 349. Samkarshana, 309. Sankuka (Sankaragana, Kalachuri k. of Dāhala), 88, 135. Sanmitracharsta-See Sāmkhya system, 316, 324. also Mahānīra-Sānkhyakārīkā, 204. Samkhshepašārīraka, 206 charita and Vardhamanacharita, 183. Sannāha, 427 Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Samoli, 110. Library of the University of Bom-bay, Descriptive Catalogue of Sampuţa-tilaka, 268 bay, 230(n). Samskāraprakāša, 392(n), 393(n), 394(n) Samskāraratnamālā, 392(n) Santa-Bommalı Charter, 144, 145. Sanskrit, Champū, 188-189. Sanskrit, Drama, 178-182. Sanskrit, Kāvya, 182-187. Samudra-gupta, 124. Samudrasūri, 210 Sanakumāra-chariu, 219 Sanskrit, Romance, 187-188. Sanaphulla, 3. Sanskrit, Scientific Laterature, 189-201. Sanskrit, Religious and Philosophical Literature, 202-207 Sanatkumāra Samhitā, 335 Sänchī, 175 Sanchor, 105. Santana Ganapati, 346. Santanakshita—See also Pandita Bodhi-Sandayan Tiruvayan I, 164 Sandayan Tiruvayan II, 164. sattva Dharmasantighosha, 271, 364 (n), 446, 447 Sandera, 331 Sandhi-nirmochana-sūtra, 261, 361(n). Santı, 210. Såndhivigrahika, 241, 246 Santideva, 259, 275, 361(n). Santigarbha, 447. Sandhya Bhasha, 216, 231(n) San-fo-tsi, 414, 415, 431, Śāntikaradeva I, 63, 66 Śāntikaradeva II, 64 Sangam Age, 153 Sang hyang Kamahayanıkan, 436 Santikaradeva III, 64, 67. Sangramadhanañiava, 412 Santınatha, 297, 298, 336. Santı Purana, 225, 292. Sanı, 352 Sanjan, 353, 354, 403 Śantisoma, 267 Sanjan plates of Amoghavarsha, Santsur, 290. Sapadalaksha, 106, 290. Sapadalaksha Brahmanas, 374. 17(n), 18(n), 40(n), 41(n), 56(n), Sanjana, Bahman Kaykobad, 353 Saptamátrika, 300, 330, 339, 340, 346, 348 Sanjava, 416, 427, 428 Saptaśati, 339 Sankala, 333 Sankara (achārya) (Bhagavat), 185, 204, 206, 258, 259, 304, 313, 328, 329, 337, 355, 357, 358, 359, 363(n), 365(n), 438 Sarabhanga, 243. śarabhapuriyas, 146 śarabhesa-mūrti, 311 Śaradaulaka Tantra, 334, 347, 351, 364(n). Sankara, the Philosophy of, 358-360 Saraha, 266, 268. Sarahapada, 216 Sankarabandha, 307. Sankarāchārya, Śri, 365(n). Sankaragana (Guhila k.), 25, 30, 110 Sarangarh, 331 Saras, 139 Sankaragana (Kalachuri k of Dahala), Sārasvata-mandala, 103, 104. Sarasvatī (goddess), 281, 287, 314, 315, 329, 336, 338, 340, 341, 342, 344. Sankaragana (Kalachuri k. of Sarayupāra), 87, 93, 135 Sankaragana II (Kalachuri k.), 91, 92. Sarasvatī (River), 104, 111 Saraswatı, S. K., 364(n) Sankaragana II Mugdhatunga (Kalachuri Saravali, 200. k. of Saravupāra), 94 Sara-varman, 122. Sankaragana III (do.), 94 Sarayu (River), 93, 94. Sankarayarman (Kāshmir k.), 33, 112, 113, 117, 118, 183, 186, 205. Sankarī Samhitā, 335. Sarayupāra, 93. Sarbhon (in Broach Dt.), 7. Sariputraprakarana, 215. Sarju (River), 123. Sankarites, 323. Sankarshana, 332 Sarma, Dasaratha, 41(n). Sarma, Ramavatara, 330. Sarmath, 277, 279, 287. Sarnath Museum, 282. Sarthavaha, 240. Sankasya, 275, 276. Sankata (k. of Kāshmır), 118. Sankhā, 151, 168, 168. Sānkhya, 365(n). Sānkhya-Kārikā, 365(n). Sarva-See Amoghavarsha.

Sarva (or Mārāšarva), 7, 18(n).

Sankhya-Yoga, 356, 357.

Sembiyan Māvalivāņarāyan, 155, 161. Sen, Benoy Chandra, 255(n), 362(n) Sarva-daráana-samgraha, 363(n). Sarvadeva, 187. Sarvajūadeva, 274. Sarvajūamitra, 259, 263, 272, 362(n). Sarvajūamamitra, 206, 365(n), 438. Sena, 172 Sena II, 170, 171. Sena III, 171. Sena IV, 171. Sena V, 171. Sena V, 171. Senani, 247, Sarvalokāśraya, 135, 136, 137, 138. Sarvalokāśraya Jinavallabha (temple of), 139. arvananda. Senapati, 243, 247. Senasangha, 182. Sena Silamegha, 169, 169. Senas of Bengal, 29, 273, 310. Sarvānī, 339. Sarvāstivādins, 260, 267 Sarvatomukhi, 343. Sasanadevata. (s)—See also Yakshinis. Sena-varman, 122 Sendalai, 153. Sasanadevată, (s)—See 298, 299, 338, 341, 342 Sasanids, 353. Sendan, 158 Saśāńka, 44, 48 Sasiprabhā, 98, 184 Senthanar, 227. Setu-See also Adam's Bridge, 1 Setubandha, 443 Severus Sebokht, Sastranaya, 194 Sastri, H. P., 79(n), 82(n), 216, 231(n). Sewell, R., 140, 165(n), 177(n) 323. Sastri, K tri, K A. N., 18(n), 56(n), 165, 177(n), 365(n), 411(n), 453(n). Shadaksharī Lokesvara, 279. Shadakshari Mahavidya, 279 Shadakshari-Mahavidyarajai, 262 Sastri, Krishna, 363(n), 364(n). Shadapur, 127 Satananda, 183, 192. Satapatha Brahmana, 313, 364(n) Shadardha-áastra, 363(n) gatarudriya, 309 Shad-darsana-samuchchaya, 293, 296 Shahidullah, Dr., 216. Shahis, 112, 115, 118, 122, 126, 129. Śātātapa, 370, 337, 395(n). Sātavāhana, (Khaśa p), 117 Sātavāhana (wrster), 209. Shahıvas-See Shahıs Shahrayan, 354. Shah-rayas, 354 Sathakopa, 312 Satkāryavāda, 357. Satrubhanja (of Khujjuhga), 74, 75. Sātrubhanja (of Khunjali), 69, 70, 81(n), Shaikhawati, 107 Shanmukha Yakshas, 296 Shannavatıprakarana, 189 145. Sharma, D , 40(n), 363(n) Shashthādhikrata, 242, 248. Satrubhanja I Gandhata (Bhanja dynasty), 70. Satrughnadeva, 112 Shastri, H. P. 181 Shatchakra, 325 Satrunjaya, 296 Sattaka, 180 Shattrımsanmata, 203, 373 Shilharayan, 354 Sättvika, 319 Sātyakı (a branch of Yaduvamśa). Shimoga taluk, 92 Shodasi, 344 17(n). Sholapur, 10 Satyšáraya (Chālukya k.), 92, 291, 397(n) Satyavallata, 139. Shtran, 315. Satya-varman (of Champā), 423. Satya-varman (son of Devendra-var-Siam, 422, 432, 442. Siam, Gulf of, 422. Siddhaikavīra, 281, 282 man), 141. Sauchāchāra, 264 Saulkika, 243. Siddhantachara, 320, 321, 323 Siddhas, 346 Saumatikas, 122. Siddhasena Divakara, 207, 229(n). Saumya type of Saktı, 347. Sauras, 21, 322. Siddha-Yogesvari, 341, 348. Shasthi, 342, Siddhidátri, 343, 364(n) Sauraseni, 213 Saurāshtra (Kāthiāwād), 36, 96, 99, 103, Siddhitraya, 206 104, 401 Siddhiyoga—See also Vrindamadhava, 199. Saurikathodaya, 184 Sauri Samhita, 335. Sigiriya See also Simhagiri, 176, 177 Sijistan, 125, 126. Sautrāntika, 268. Sauvīra, 213. Sāvayadhamma-Dohā, 216. Sikar, 107, 108. Sikarpur, 330. Sikarpur, 230. Sikahasamuchchaya, 275, 361(n). \$4ya-svaram--svairam-dadau, 123. Schiefner, A., 55(n), 360(n), 361(n). Seelye, 453(n), Sika 284. Sila bhafija (grandfather of Ranabhafija of Khifijelli), 145. Silabhafija I, 70, 71, 73, 79. Sejakpur, 342. Sejiyas (Pāndyas), 160. Sembiyan Mahādevi, 156, 157.

### INDEX

Šiva Chandrašekhara, 305. Śīlābhattārikā, 3, 185, 394(n), šīva Chandrašekhara, 305. šīva, Mukhalinga of, 423. Šīva, Nritya-mūrtis of, 306. Sīvadāsapura, 81(n). Šīvadātaspira, 31(n). Šīvadātaspira, 301. Šīvadāta, 340. Šīvadāta, 340. Šīvaguta (son of šrīpurusha), 160. Šīvaguta (son of šrīpurusha), 160. Silacharya, 210. Silaguņasūrs, 269. Silajuņasūrs, 269. Silahāras, 3, 218, 245, 354. Silahāras of Thānā, 86. Silamahādevi, 133, 134, 135. Silamahādevi, 133, 134, 135. šīlapālita, 267 Silappadikāram, 221 šīlavatī, 180. šīlendrabodhi, 448. Sivagupta, 91, 146, 147. Sivagupta (Mahāśivagupta) Bālārjuna, 146. filpa-sastras, 336. Sivaguru, 304. Sivakarvalya, 417. Siluka, 19, 29. Simha (Guhila k.), 109. Sıvakaradeva I, 63, 65 Sıvakaradeva II, 63, 67. Simhadatta, 148. Simhagiri—See also Sigiriya, 176. Simhaketu, 63. Sıvakaradeva III, 64 Sıvakotyacharya, Simhala (dvipa), 86, 273, 274, 275. Sivalinga, 347, 348. Sivamāra (Ganga pr.), 4, 6. Sivamāra II, 160, 161, 164, 165(n). Šivānanda, 79. Šiva-Pārvatī, 338, 340. Šivarāja (Chāhamāna), 111. Stvarāja (Kalachuri K. of Sarayupāra), 93. Simhavishau, 188. Simhavishau, 188. Sindan, 127, 403. Sindh, 17, 20, 39, 87, 89, 106, 115, 125, 126-9, 401, 402, 403, 405, 408, 410(n), 450, Siverāja II Bhāmāna (Kalachuri k of Sarayupāra), 94. Šīva-sadākhya, 310. Šīva-Sakti cult, 338, 341. 453 Sıvasamudram, Ganga Rāja of, 163, Sındhu, 213, 273, 405. Šivasoma, 365(n), 438. Šivasūtra (s), 206, 301 Sindhu (River), 46, 52, 110, 112, 117, 118, Sıvasvámin, 117, 182. Sindhurāja (Paramāra k ), 96, 97, 98, 99, Siva temple, 12 105. Siva-Vishnu, 436. Sindok, 430. Sıwan, 336. Singapota, 164 Singh, A. N., 453(n) Sinnamanür Plates, 158, 159, 170. Siyadoni Inscription, 40(n), 42(n), 241. Siyaka I, 95. Siyaka II, 15, 84, 95-97, 102, 105, 187, Sinnar, 335. Sīrāf, 402, 414. 218 Skanda, 305, 336, 338, 340. Sırala, 339. Skandamātā, 343, 364(n). Skanda Purāna, 42(n), 335, 370 Sircar, D. C. 74, 75, 80(n), 81(n), 82, (n), 362(n). Sirhind, 145. 187. Ślokasamgraha, Ślokavárttika, 204. Sırıhatta-See also Sylhet, 323. Smart, 228. Sirkap, 313. Sirohi, 108, 333, 336 Smašanapati, 268. Smrtichandrika, 256(n) Stromani, 185. Sirpur, 145. Sirsa, 111, 112. Sirur Plates, 9, 18(n), 57(n). Smritis, 316. Smrtusaringraha, 249, 253-254, 256(n). Sobhana, 185, 187, 293. Sobhanastuti See also Chaturvimiati-Jinastuti and Tirthesastuti, 185. Sisavai Grant, 41(n). Šishyahstanyāsa, 190. Sıtābhiñji, 74. Sītalā, 342. Sobhavyuha, 272. Sobhita, 108. Sodâmandala (district), 143. Soddhala, 56(n), 181, 189. Situlpahuva—See also Chittalaparvata, 174. Livia, 3, 8, 28, 61, 90, 107, 151, 154, 155, 158, 184, 185, 229, 227, 238, 264, 278, 279, 260, 262, 283, 266, 299, 301, 902, 303, 304, 305, 306, 307, 306, 309, 310, 311, 313, 316, 318, 320, 234, 255, 326, 259, 330, 331, 332, 234, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 330, 351, 352, 386, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 380, Sodjanala, 2013.), 201, 202. Sodjandeva (Kalachuri k. of Sarayu-pāra), 94. Solapathafija, 74. Solānkhafija, 74. Solānkhafi (See under Chaulukyas of Gujarāt). Solar Cult, 333-337. Soma, 330, 352. 363(n), 364(n), 418, 435, 436, 440 Soma. 416.

Somadeva (Süri), 181, 184, 186, 187, 188, | Śrikara, 204. Śrikshetra, 432, 189, 232, 238, 239, 240, 294, 295, 296. Somananda, 206, 301. Srīmāla, 97, 104. Śrī-Mara Srī-Vallabha, 51, 158, 159, 170. Somanathapattane, 91, 102, 103, 333. Somapura (ri) (Vihāra), 49, 274, 275, 331 Śrīnagara, 119. Śrīnośratilaka. Somaskanda figures, Pallava, 329. Somaskanda-mürti, 305. Śriparvata, 264 Soma-varman, 123 Somavarháa, 91, 146. Somavarhais of South Kosala, 62, 69, 71, Sripura, 146. Śripurambiyam, 152, 153, 159, 161, 167. Śripurusha Muttarasa (Ganga k.), 4, 74, 81(n) 85, 86, 88, 99, 146, 150

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, 362(n).

Somesvara (God), 91, 92.

Somesvara (writer), 195. Śrīrājya (another name of Śrīpurusha), 160 Śrīrańgam, 312, 315. Srī-Saila—See also Matańga, 1, 323. Srishti-Khanda, 336. Sonarang, 346. Song dynasty, 422, 444, 445, 446. Song to David, 228. Sonpur, 70, 72, 147. Sonpur, State 147. Śrī-Teramva, 343. Śrīvaishnava, 312. Śrīvallabha (Muñja), 97. Śrī-Vallabha (Rāshtrakūta Dhruva), 4, Sonpur C. P of Satrubhañja, 82(n) Sooloobunjan, 10. 21 Śrī-vallabhamadanarāja-See also Parā-Sopākas, 372. Soparā, 401, 403, 410(n). Sorab tāluk (Mysore State), 16. kramapandya, 173 Śrīvatsa, 206. Śri-Vijaya (country), 412, 413 Soremati (or Soremadi), 163, 164 South India, 257, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 331, 349, 374, 403, 406, 407, 408. Śrivijaya (writer), 223 Śrī Vinayaka, 342 Sron-tsan-gam-po, 271. 411(n), 415 South Indian Gods and Goddesses, 363 Śruta-Devi, 336. Stambha (or Kambha) Ranāvaloka, 5, 6, (n), 364(n). South Kensington Museum, 334. 134, 166, 167, 168 Stavas, 259 South Kosala, 146, 147. Spanda, 300, 301. Spandakārikā, 206 Stem, A , 58, 255(n) Sthanu Ravi (Chera king), 154, 165, Sthavira-vadins, 275 Sthirachakra, 281, 282 Spanda-sarvasva, 301 Spandaśastra, 206. Stotras, 259. Spandasatra, 208.
Sragdhārā estora, 288.
Srauta-sūtras, 260, 316.
Srāvaka sects, 360(n).
Sāvakayānists, 360(n).
Sravana Belgola, 162, 223, 225, 290, 292, Stotrāvali, 185 Strī-rājya, 116. Strong, 212, Stuart-Bridge Collection, 331 Studies in Para History, 364(n) 295, 298 Stūparama, 175 Śrāvastī, 182, 276, 297. Śrāvastī, the Great Miracle of, 277. Subandhu, 182 Subhadra 394(n) Subhadraharana, 180. Subhakara V, 54, 66. Subhakaradeva I, 63, 64, 66, 81(n) Subhakaradeva II, 63, 66. Subhakaradeva III, 64. Śreni, 251 Sreshthis, 240, Śri-See also Lakshmī, 283, 314, 347, 362 (n), Érī (city), 433 Sri-Aingini, 346. Sribhagavadabhisamaya, 268. Sribhavana (Sarbhon in Broach Dt.), 7. Subhākaradeva IV Subhākaragupta, 273. Subhamitra, 268 Śubhankara, 299. Sribuza, 413 Śrichakra, 322 Subhata, 181. Srichandra, 54 Subhatunga (Krishna I), 3 Śridhanyakataka-See also Amaravati, Subhatunga (Krishna II), 11. Subhiksharijadeva, 124. Subhiksharijadeva, 124. Subrahmanya, 299, 329, 344, 349. Süchimukha, 280. Bridhara (Buddha Acharya), 273 Sridhara (poet), 188, 200, 392(n), 364-(n), 395(n). Sridhara Bhatta, 205, 206. Suchivarman (Guhila), 110 śrigupta, 267. śriharska, 198. Suddha-Saiva doctrine, 309. Sudhanakumāra, 279. Srikākulam (District), 140. Südraka, 182, 381. Südraka, 224. Srikantha, 164, 360.

śúdras, 318, 370, 371, 372. Sūfiism, 452. Sugandhā, 118, 119. Sugata, 258, 296. Sukharāja, 118. Sukhāsana-mūrti, 305 Sukhayarman (Karkota dynasty), 118, 117. Sukha-varman (Utpala dynasty), 117. Sukli, 82(n). Sukra, 352 Süktımuktávali, 394(n). Sulaıman, 32, 42(n), 52, 56(n), 255(n), 380, 386, 389, 397(n), 398(n), 404, 413. Sūlikas, 78 Sūlkikāmša, family, 78. śülkis, 78. Sulochana Nataka (or Vikranta-kaurava), 180 Sumangala-vilāsıni, 212. Sumantu, 370 Sumatra, 403, 406, 412, 416, 423, 427, 434, 436. Sumbhā, 285, 340 Sun, temple of the, 333, 352 Sunak, 342. Sunandana, 433 Sundara, 172. Sundara Choja, 157, 158, 164, 248, 397 Sundara Parantaka II. 15 Sun-god, 108, 109, 122, 128, 257. Sūnyatā, 265, 266 Suprabháchárya, 216 Suprabhedagama, 305 Sūra, 116, 117 Sūra (desa), 323 Súra (dynasty), 86 Surādā, 343. Surananda. (poet), 90, 180. Surashtra, 42(n), 213. Surasilianum (title of Parantaka), 155. Sura-varman, 119. Sura-varman, I (k. of Kashmur), 119. Sura-varman II, 120. Surendrabodhi, 448. Suresvara-See also Mandanamisra, 204 206, 359, 365(n) Suresvara temple, 333 Surebor, 297 Sürpäraka, 401 Sürya, 28, 287, 313, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 343, 345, 346, 347, 349-351, Sûrya-Brahmā, 332 Sürya-Niriyana, 332, 335, 351, 364(n). Sürya-Niriyana, 281. Sürya-tala, 443. Sürya-talifi, 173. Sushumad, 325. Susruta, 316, 443. Suiruta, 451. Suta, 373. Sutārā (rakā), 262, 341. Sūta Semhitā, 335.

Sutlej, 112, Sutrapēdē, 333. Sūtras, 260, 365(n). Suvarchasē, 350. Suvarnadvipa, 274, 413, 414, 415, 436, 441, 448. Suparnaprabhasa-sūtra, 261, 361(n). Suvarnapura, 147 Suvarna-varman, 122. Suyya, 117, 245. Svabhāvaturiga, 148. Svanāmānka Kāvya, 180. Svapnadašānana, 179. Svarna-Ganapeti, 346. Svasamvedanaprākrita-šāstra, 268, 269. Svastyayana, 351. Svātantrika-mādhyamika, 271. Svayambhū, 210, 217, 218, 220. Svayambhūchhandas, 198, 210. Svayambhūdeva, 217. Svayambhū-Purāna, 47. Švetā, 262 Svetaka (the Ganga House), 141, 145. Svetakas, 62, 81(n). Svetambaras, 289, 300 Swat (valley)-See also Uddiyana, 114 323 Swing Festival, 386. Syāmalādaņdaka, 185. Śyamilaka, 182. Sylhet-See also Sirihatta, 54, 395(n). Tāda, 137. Tadapa (E Chalukya k \, 13, 137 Tadayuktaka, 243. Tagadur, 158. Tagaung, 433 Taila II, 16, 17, 86, 91, 92, 97, 98, 104, 162. Tailapa II, 291, 292. Tai-tsong, 445. Takeshar, 114. Takka (country), 109, 112, 118, 370. Takki, 216 Takkolam, battle of, 14, 155, 156, 159, 162. 163, 164, 171. Tala II, 139. Talakad, 154, 163. Taliana, 137.
Talana, 137.
Talanamsphofita, 306.
Talcher, 68, 77.
Talcher, Plate of Sivakaradeva, 66, 77. Tälesvar, 124. Talmul plates, 79. Taltali plate, 67, 81(n). Tamas, 319.
Tamil, 220, 221, 222, 227-228, 307.
Tamil country, 292, 311, 370.
Tamil Saiva literature (Tamil Veda), 316 Tamil-Grantha, 222. Tamilian Vaishnavism, 312. Tamils, 51, 151, 157, 165. Tamin. 20.

Tamradvipa, 274. Tāta-Vikyana, 138. Tathāgata, 361(n). Tamraperni, 404. Ton. 315. Tathagata-guhya, 265. Tathagatarakshita, 273. Tan., 410(n).
Tana, 410(n).
Tändavalakshanam, 363(n).
Tang dynasty, 59, 426, 444, 446. Tatparyapariáuddhi—See also Tattva-áuddhi, 205. Tanjore, 14, 153, 156, 158, 160, 170, 172, 337, 397(n), 401, 402, 409, 411(n), Tatpurusha, 310. Tattaka, 240 Tattvabindu, 204 Tanka, 1. Tattváchárya, 209 Tantra, 316, 317, 338. Tattvakaumudi, 204. Tantra, Principles of, 326, 361(n) Tantraloka, 206. Tattvāloka, 194. Tattvārthasāra, 294 Tattvasamgraha, 271, 362(n). Tattvasamikshā, 204. Tattvasaradi, 204 Tattvaśuddhi-See also Tatparyapariauddhi, 205. 324, 332 Tantras, 260, 261, 268 Tantras, Buddhist, 317. Tantras, the later, 341. Tattvavaisāradi, 230(n) Tauta, Bhatta, 194, 195 Tavasaka-mandala, 123 Tejahpela, temple of, 298. Tantrasara, 362(n) Tejavaraha, 77 Tekkalı-Chicacole (area), 143. Tantrayāna—See also Vajrayāna, 262, Tekkalı plates of Satrubhañja, 70, 71, 73, 81(n) 264, 274, Tantrik cult, 258, 308, 322, 323 Tantrik Buddhist texts, 263. Tel (River), 73 Tantrik emblem, 343 Telakatāhagāthā, 212 Tantrikism (Tantrik Religion), 260, 2 Tellarrerinda Nandi-varman, 151, 166, 268, 273, 275, 315-327, 344, 346, 349, 417, 436, 438, 447 Tantrik Teachers, 266-267, 272, 323 167, 168 Tellaru, 151, 159, 166 Telugu, 222, 223 Tantrin troops, 119, 120 Tantumatī 179. Tapagachha, 296. Telugu country, 370 Telugu-Cholas, 140. Telugus, 221. Tapti (River), 96, 97. Tengi, 268 Tara (princess) 412, 413, Terapur, 218 Tara (deity), 261, 262-263, 264, 266, 279, 280, 282, 284, 285, 322, 323, 341, 344, Te-tsong, 65. Tevar, Karur, 227 362(n), 440 Tevar, Tırumalıka, 227 Tārā, Dhūpa, 285 Tevaram, 227 Tārā, Dīpa, 285. Tārā, Gandha, 285. Tewar, 87, 342 Tezpur, 61, 79(n). 835 Tärä, Khādiravani-See also Svāma-Thai kingdom, 416, 422, 432, 433. Tārā, 282, 284, 287. Thailand, 422 Tárā, Mahāchīna, 282, 284. Tárā pushpa, 285. Thakkana, (Shāhı k.), 114, 121. Thakki, 215 Tara, Syama-Tara, 284. Syama-See also Khadiravani-Thakkiya family, 112, 118. Than, 333 Tarā, Ugra, 284, 330, 344 Tarā Vajra, 282, 285. Thăne, 403. Thainesway, 46, 112.
Thaton, 332
Thaton, 332
Theravada, 267.
Thomas, Dr. F. W., 79(n), 182, 230(n).
Tibet, 49, 52, 54, 58, 59, 85, 131(n), 270,
271, 272, 274, 275, 279, 284, 311, 323,
402, 409, 406-449, 585(n). Tarala, 180 Taranatha, 45, 49, 50, 55, 65, 260, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 360 (n), 361(n) 362(n). Tarapats, 242. Taraporewala, I. J. S., 384(n). Tārārahasya, 362(n). Tārā-stotras, 263. Tibetan Catalogue, 268. Tibetan Chronicles, 448. Tardavādi (Bijāpur dist.), 16. Tibetan Sea, 446 Tarika, 242, Tibetan traditions, 266. Tarini, 341. Tarkasāstra, 189. Tilakamañjeri, 187. Tillopada-See also Tilopa, 216. Tata-Bikki, 138. Tilopa (Tillipa), 274. Tata-Vikramaditya, 138 Tipıtaka-pariyattidhara, 211.

Tipperah—See also Dakshina-Muham-madpur, 330, 334, 339, 395(n). Tirthankaraa, 298, 299. Tirthessatui—See also Chaturvimsatui—see also Chaturvimsatui—see also Chaturvimsatui—see also Chaturvimsatui—see also Chaturvimsatui—see also Dakshina-See also Dakshina-Muham-Tiruchirapalli (District), 153, 158, 170.

Tiru-išaippa, 227. Tiru-išaippa, 227. Tirukalukkunram, 154, 156. Tirumalai, 292. Tirumalpuram, 167.

Tirumurais, 227. Tirunedungalam, 153. Tirunelveli, 158, 170. Tiruppānālvar, 227.

Tirupparankunram, 349, 364(n). Tirupparuttikunram—See Jma-Käńchi.

Tiruppurambiyam, 152. Tiruttani, 334. Tiruvachakam, 227.

Tiruvālangādu Plates, 159, 165(n). Tiruvālam (N. Arcot Dt.), 12, 155. Tiruvēkampa-mālai, 228. Tishyamahārama, 175

Tista (River), 61.
Thus, M T., 452, 453(n)
Tomaras, 85, 107, 111-112, 241
Tomdaman Arrus-tunjina-udayar, 167
Tondaman dalam, 14, 152, 153, 154, 155,

156, 157. Tonkin, 414, 416, 422, 426

Toramana (Shahi k.), 113, 118 Tosalī, 68. Totalā, 347.

Traskūtaka-vihāra, 271, 274, 275 Trailokyachandra, 54, 91. Traipurushadeva temples, 334. Travancore, 158. Trayastrimsa heaven, 275, 276

Tribhândapura, 112 Tribhuvana (Kāshmir k.), 121 Tribhuvanadhavala (Govinda III), 6.

Tribhuvanagiri, 290 Tribhuvanakalasa, 70. Tribhuvana-Mahādevi I, 63, 67, 68. Tribhuvana-Mahādevi II, 63, 80(n).

Tribhuvanankusa, 134, 136, 138, 139. Tribhuvanapāla, 182 Tribhuvanarājadeva, 123. Tribhuvana-Svayambhū, 218.

Trichinopoly, 329, 333.
Trigarta, 117, 122.
Trika system, 300, 301, 380.
Trikalayogin, Siddhāntadevamuni, 291

Trkálayogin Suddhartadevamuni, 291
Trikalinga, 184, 147.
Trikandaeenka, 395(n), 402, 410(n)
Trilinga, 150.
Trilochanapáin (Pratihára k.), 38,
Trimárti, 150, 383, 331, 334, 351, 456.
Trimárti Sárya, 322.
Trimárti-Germelle, 331.
Tripathi, R.S., 37, 40(n), 41(n), 42(n), 77, 78

74, 93. Tripitaka, 262. Triplicane, 151.

Tripura, 322, 347. Tripura-Bhairavi, 348

Tripuradahana, 184, Tripurantaka-murti, 309, 335. Tripurasundari, 344

Tripuri, 18(n), 84, 87, 90, 92, 97, 146. Trisanku, 370. Trisha, 314 Trisrotā (River), 61. Trivikrama, 331, 332, 336. Trivikramabhatta, 188.

Tuars, 111. Tukhāra, 268. Tukhāristān, 127. Tulasīdāsa, 217.

Tulasuass, 21.
Tulodong, 428.
Tumbagi inscription, 397(n).
Tumnans, 88.
Tunga (Khasa), 121.
Tunga (Rāshtrakūta), 53, 189

Tungas of Orisas, 77, 78, 79.
Tungas of Orisas, 77, 78, 79.
Turagapati Vāhali, 93
Turkestān, Eastern, 261, 380(n)
Turkestan, Thetan Literary Texts and
Documents concerning, 79(n)

Türkkiya-Yajvan, 139.

Turks—See also Turushkas, 122 Turushkas—See also Turks, 24, 25, 87, 112, 122, 127, 130(n), 405. Turvaśu, 142. Tushita heaven, 278.

Twentyfour Pergannas, W.B -See also Khādi-mandala, 279, 336, 337. Tvágasmha, 61

Ubhayabhısarika, 182. Uchchhanşi, 162, 163. Uchchhushta-Ganapati, 345 Udaipur, 97, 109, 110. Udaya—See also Dappula II, 169. Udaya (writer), 223

Udaya II Sılameghavarna, 170 Udaya III, 171 Udaya IV, 171.

Udayadıtya, 145. Udayagırı inscription of Chandra-gupta II, 147. Udayakhedi,— 145.

Udayana, 179, 384(n), 430, Udayana (writer), 205, 206, 231(n). Udayaraja (k. of Lohara), 121. Udayarundari-kathā, 56(n), 189

Udayayaraha, 77, 82(n) Udayendıram Plates, 161, 167 Udabhanda, 112, 113, 118, 120

Udbhata (poet), 116, 181, 191, 192, 193, 194, 196 Uddiyana—See also Kashgarh, Swat-valley, Orissa, W. Assam, 323. Uddyotana, 288, 296.

Uddyotanasūri-See also Dākshinvachihna, 209. Udepur Prasasti, 95

Uditavaraha, 77, 82(n), Udra, 65

579

Ugra type of Sakti, 347. Ugrabhūti, 190. Ugrachandā, 343, 364(n). Ugrakhedi, 145. Ugrakopan, 131. Ugrakopan, 151. Ujjaim—See Ujjayini. Ujjayini, 1, 2, 19, 20, 22, 31, 37, 41(n), 95, 189, 268, 304, 452 Ujjvaladatta, 180. Ukkal, 156 Ullabha (Kalachuri k of Sarayupāra), Ultimate Reality, 358, 359, 437. Umā, 262, 264, 266, 305, 306, 338, 344, 347. Umā-Maheśvara-mūrti, 305, 343, 348. Umayyad dynasty, 125, 126, 127 Una, 101. Und, 112. Undavilli, 330 Unmāi vilakkam, 307 Unmatta-Bharava, 306 Unmattakesari, 66, 67 Unmattasımha, 63, 64, 65, 66 Unmatta-Uchchhishta variety of Ganesa, 349 Unmattavanti, 119 Unmattavarman, 68 Upadeśamālā, 209. Upadhyaya, Pandit B, 365(n) Upadhye, 363(n) Upakesını, 281 Upakurvāna, 366 Upamitibhavaprapañchākathā, 374, 376, 377, 380, 384, 385, 387, 390, 391, 400, 401, 405 Upānanda, 277 Upanishads. 301, 304, 321, 329, 337, 356. 357, 358, 436. Upanikas, 241, 243. Upasad, 251 Upasaka (s)—See also Yakshas, 298, 299 Upasena II. 211. Upatissa, 211-212. Upayuktas, 255(n). Upendra, 332. Upendra (Paramara k.), 94, 95, Upper Orissa, 149. Ur. 406, 411(n). Urasyūr, 153. Uraśā, 118 Urddhva-Ganapati, 335, 346 Ur-qavundas, 246 Uruvasa-vihára, 275 Usanas, 372. Ushnishavijaya, 285 Utkaln (country), 58, 62-82, 147 Utkalas, 50 Utpala, 206, 301. Utpala (Paramāra Muñja), 97 Utpaladeva, 185, 194, 198. Utpala dynasty, 117, 120, 244 Utpalaka, 116. Utpalapīda, 116. Utpatti-krama-sådhana, 269 Utiama Chola, 156, 157, 384, 410(n)

Ultarn-girkinjaka, 98.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Jolgh, 425.
Ultarn-Mindelpann, 310
Ultarnaming 188, 247, 235(n)
Ultar Mindmad, 358
Ultar Mindmad, 358
Ultar Mindmad, 359
Ultar Mindmad, 550
Ultar Mindmad, 550
Ultarngerin, 136, 494.
Ultarngerin, 10, 494.
Ultarngerin, 10, 494.
Ultarngerin, 428.
Ultignad, 428.
Ultignad, 428.

Vāchaspatīmiāra (Vāchaspati), 204, 205, 206, 364(n), 365(n). Vāchissara Mahāsāmi, 211 Vadālī, 287. Vadavávaktra, 314. Vadnagar Prasasti, 103 Vágada, 95, 96, 99. Vágbhata, 451 Vágiávari, 340, 344 Vahukadhavala, 24, 25, 101 Vahur, 152 Vaibhajyavādın, 268. Vaidumbas, 142, 144, 155, 156, 163, 164 Vaidya, 363(n) Vaidya lineage, 374. Vaidyanātha (Almora), 123 Vaidyanātha (monastery of), 91 Vaidyanātha Mahādeva, 340 Vangai (river), 151. Vanayanti, 395(n) Vaikhānasa-Smārtasūtra, 372, 384(n) Vainya-gupta, 395(n) Vairāgyasāra, 216. Vairamegha, 167 Vairisimha I, 95. Vairisimha II (Paramāra), 93, 185 Vairochana, 263, 287, 332, 336. Vairochanabhadra, 271. vanochana-māyājāla-tantra, 269 Vaisālī, 276, 277. Vauseshikas, 205. Vauseshikas 205. Vaishnavé/s, 322, 338. Vaishnava icons, 305, 315 Vaishnava Samhitas, 323. Vaishnavachara, 320, 323, Vaishnavī, 340. Vaishnavī Sakti, 341. Vaishnavism, 257, 258, 259, 292, 305, 311-315, 316, 324, 338, 358, 360, 426. Vaisya, 367, 401. Vaitaranī, 340. Vaivāhika-mūrti, 306. 336. Vajirasthana, 114 Vajjada-deva, 354. Vajra (mod. Wairgarh), 98. Vajra, 262, 268.

## INDEX

Vajra, 265. Vajra School, 361(n). Vajrāchāryas, 266, 272, 273. vagar-mangata, II. Vanamāla (Yuvarāja), 19(n). Vanamāla-varman (k. of Kāmarūpa), 61. Vanarāja, 103, 289. Vānāryasētru, 82(n). Vānaru Mahādevi, 159. Vanāru. An Vanai-mandala, 77. Vajradáman (Kachchhapaghāta chief), 38, 43(n), 86. Vajrāditva Bappiyaka, 115, 116. Vajraghants, 285. Vajrahasta (brother of Kāmārņava and son of Virasimha), 142. Vanayu, 405. Vangs-See Vanga-See also Vangala, Bengal, Bhangala, 7, 9, 24, 25, 45, 47, 54, 57(n), 87, 88, 130(n), 401. Vangala-See also Vanga, Bengal, Bhan-gala, 53, 91, 274. Vijrahasta (son of Raņārnava), 143. Vajrahasta III, 144. Vajrahasta V, 144. Vajrahasta-Ananta-varman, 141, Vangasena, 199. Vangiya Sahitya Parishat Museum, Cal-142. 143, 145. eutta, 276, 282, 306, 336, 348, 349. Van Guliq, 364(n). Vañjulvaka (See Vijaya-Vañjulvaka). Vajrahasta Aniyankabhīma, 141, 142, 143, 144, 145. Vajrāmrita, 268 Vajrānkuśa, 98. Vajrānkuśi, 285 Vanthali, 102 Vanuvanmādevī Išvaramudaivar, 176 Vapyata, 44. Vajrapāni, 280. Vajrapāšī, 285. Varaguna I, 151, 157. Varaguna II, 152, 159, 167, 170, 411(n) Vajrarati, 266 Varāha (iconography), 331. Varāha (or Jaya-varāha), 21. Vajrasana, 445. Vairasattva-sadhana, 268 Varāha (or Mahāvarāha), 102 Vajrasphoti, 285 Varaha temple, 330. Vajrata (Tomara k.), 111. Varåhagupta, 194 Vajrata (Vairisimhs II Paramara), 95 Varāhamihira, 125, 198, 332 Varāhamukhī, 287. Vajravārāhī, 287, 362(n). Vajrayana-See also Tantrayana, 264, Varāha Purāna, 203, 368, 370, 393(n). 265, 287, 288, 449. 394(n) Vajrayogini, 287. Varāha Svāmī, 333. Vākkuta, 185. Vakpāla (brother of Dharmapāla), 50, 52. Varahas of Saurya-Mandala, 102, Vākpātı (Chandella), k ), 83 Varahavartani (District), 143 Varahi, 340, 348. Vākpati I (Paramāra), 95, 131(n), 187 Vākpati-Muñja, See Muñja. Varali, 287 Varamudrā, 282 Vákpatirája, 181, 187. Vararuchi, 182, 186, 189 Vakpatirāja I (Chāhamāna k.), 107. Varatungan, 151 Vākpatīrāja II (Munja), 97 Vardhamana, 100, 179, 184 Vakrokts, 191. Vardhamāna temple, 299 Vardhamāna-bhuktı, 54 Vakroktijīvita, 195. Vakroktipanchāšikā, 183 Vardhamānacharita, See also Mahā-vīracharita and Sanmitracharita, 183 Vakula-Mahādevī, 64, 68, Valabha-Kayastha, 395(n). Vardhamānapura, 21, 22, 54. Valabhi, 214, 333, 369, 374. Varendra, 49 Valagamba-See also Vattagamanī Varendra Research Society's Museum, Rājshāhi, 300. Varendrī (N. Bengal), 45. Abhaya, 175 Vallabha (Achārya), 360 Vallabha (lord of all kings), 1. Vártyams, 248, 249 Vallabha (Rāshtrakūta kings), 88, 90, Varma-setu, 412 138, 171. Vällabha Käyastha, 189. Varnata, 120. Varttáli, 287. Vallabharāja (Chaulukya k.), 105. Vallabha-rāja (Rāshtrakūta kings), 17. Varuna, 299. Vasava, 329. Vasishtha, 75, 76, 94, 407. Vasishtha-Smrits, 366. Vallāla (Tiruvallam in N. Arcot Dt.), 12, 155 Valli, 344. Vamachara, 320, 323. Vaso-Boya, 136. Vasubandhu, 259, 265, 266, 360(n). Vasudeva (Chāhamāna), 106. Vāmadeva, 310. Vāmana, 191, 193, 196, 197, 331, 332. Väsudeva (iconography), 309, 332, 341 Väsudeva (poet), 184, 185, 186. Väsudeva-Vishun, 309. Vasudhärä—See also Bhūmi and Pri-Vâmana Purâna, 203, 335. Vämanasthall, 102, 104. Vamuka, 192. also Bhumi and Pri-

thivī, 283, 285.

Vanacharas, 213.

Vasugupta, 206, 301, 363(n). Vatesvara (Vittesvara), 200. Vaješvaradatta, 178. Vatsa, 24, 25, 41(n). Vatsarāja (Chāhamāna), 107. Vatsarāja (Prathīhāra), 4, 5, 6, 19, 21-24, Valsaraja (Franthara), 4, 5, 6, 19, 21-28, 28, 29, 32, 35, 40, 45, 46, 47, 55(n), 56(n), 106, 110, 290.

Vătsyāyana, 382, 383, 386, 397(n), 443

Vattagāmanī Abhaya—See also Vaļagambā, 175. Vayiramegha-varman, 166, 167. Vedāchāra, 320, 323 Vedānga, 436 Vedānta, 300, 318, 357, 358, 359, 360, 365(n), 443. Vedānta-sūtras, 356, 358. Vedāntists, 358, 359. Vedantists, 358, 359. Vedas, 28, 152, 314, 316, 318, 352, 355, 357, 358, 367, 381, 436, 438, 443 Vedavyāsa, 452 Vedavyāsa-Smriti, 372 Vedeha, 212. Vedic epithets, 309 Vedic sacrifice, 313. Vegadevī, 123. Vega Varisa (Sultan), 106 Velanandu, 57(n), 138 Velankar, 229(n), 230(n), 363(n) Velävudha, 344. Vellangumaran, 165. Vellar, 153 Vellar Basin, The Early History of the. 165(n) Vellore Dist, 14 Vellür, 154. Velürpālaıyam, 151 Velvikudi (grant), 157, 158 Vemulavada, 13, 135 Vena, 238 Venad, 158 Vengī, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 31, (57(n), 133, 134, 135, 136, 247. Vengimandala, 134 Venkstaramanayya, N. 140, 149 Venksyya, V, 165(n). Vessagırıya, 174 Vetālapanchavinisatikā, 187 Vetravati, 96, 213 Vibharatta 270 Vibhāshā-See also Vibhrashta, 213, 214 Vibhramatunga I, 75. Vibhramatunga II, 75 Vibhrashta-See also Vibhāshā, 213, 214.

Vichārašrenī, 105 Vichitrasagara, 423

Vidyabhogam, 152

Vidyadevis, 336

Vidyahhusana, 361(n)

Vidagdha-varman, 122, 123

Vidarbha, 17(n), 24, 25. Vidarbha, 17(n), 24, 25. Viddhaśalabhañiikā, 90, 180, 391 Vidhiviveka, 204

Vidagiha (an epithet of Mahendrapala II, Prathihara k ), 43(n), 131(n)

Vidvādharabhania, 70. Vidyādhara Bhatta, 187. Vidyādharāchārya, 323. Vidyādharas, 261. Vidyadharas, 98, Vidyakaraprabha, 274. Vidyānanda, 288, 294, 354, 364(n). Vidyāpati, 219 Vidyarājāi, 281, 262. Viduarambha, 366, 392(n). Vidyasthana, 152. Vidyeśvaras, 311. Vighnantaka, 286. Vighnas, 286 Vigrahapāla (Chāhamāna), 168. Vigrahapāla I (Pāla k.), 52. Vigrahapāla II (Pāla k.), 53, 55, 57(n), Vigrahapāla III. 242. Vigraharāja (nephew of Diddā), 121. Vigraharāja I (Chāhamāna k), 106. Vigraharāja II (Chāhamāna k), 40(n), 104, 106, 107, 131(n). Vigraharāja III Visāladeva Chāhamāna k), 112. Vijambá (Kalachuri princess), 89. Vijaya (Chandella k ), 83, 84. Vijayā (Bhañja queen), 73. Vijaya (place), 427 Vijayabāhu I Ś Śrisanghabodhi, 174, 177(n), 211 Vnavaditya, 134, 149 Vijayadıtya (Badapa styled as), 139 Vijayadıtya (Son of Srīpurusha), 160. Vnavádstva I (E. Chálukva), 133 Vijayāditya II (Bāna), 163
Vijayāditya II, (E. Chālukya k.), 8, 9, 41(n), 133, 134, 135, 395(n). Vıjayadıtya III (Eastern Châlukya k.), 12, 88, 89, 135, 136, 141 Vıjayâdıtya IV, 136, 137, 138. Vijayâdıtya V, 137 Vijayakoshtha (or Vijayaprakoshtha), 181 Vnavålava (Chola king), 153, 406. Vijayanagar, 221, 223 Vijayanandī, 200. Vıjayanka, 394(n). Vijaya-Nripatungavarman, 369. Vijayapāla (Pratīhāra k.), 37, 38, 40(n). Vijayapura, 93. Vijayasakti, 83. Vijayasiaha, 210. Vuava Sri Hari-varman II. 427. Vijava-Vanjulvaka, 72, 74, 149. Vijayavātīkā, 139. Vijayawāda, 138, 291. Vijjaka, 83. Vijjaya (of Pānara dynasty), 138 Virnanabhikshu, 205

Vijňanesvara, 203, 204, 249, 253, 254, 378.

394(n), 395(n).

Vijnaptimātratā—See also Chittamātra, 285, 266. Vipranārāyaņa, 139 Vipula-srimitra, 274. Vijayā (Mahādevī), 145. Vira, 319, 320. Vira, 31s, 32s.
Vira Banajigas, 289.
Virabhadra, 339, 340, 348.
Virabhadra Ganadanda, 75, 76.
Virabhadra-mürti, 308.
Virāchāra, 323. Vikatanitambā, 394(n). Vikklyanna (son of Prithvipati II), 162. Vikrama (Govinda III), 7. Vikramabāhu, 173. Vikramāditya, 138, 161, 181, 187 Vırahânka, 207 Vikramāditya (slias of Šūlki k Ka-laha-stambha), 77. Vikramāditya (another name for Vik-Vırajā, 69. Vırajākshetra, 340 Virajápuri, 137 kiyanna), 162 Virajas, 66, 68 Vıkramāditya I (Bāna)—See also Bana-vidyādhara, 163, 166 Virajā temple, 81(n). Vīramārtanda, 162. Viramgām Tāluk, 105 Vikramāditya I (Chālukya), 135 Vikramāditya II (Bāna), 163 Vikramāditya II (Chālukya), 2, 137 Vikramāditya III (Bāna), 163 Viran, 118. Viranaka, 118 Vīra-Nārāyana (Amoghavarsha I), 8 Vikramāditya IV (Chālukya), 91 Viranārāyana (title of Parāntaka), 155 Vikramapándya, 173 Vīranārāyanapura, 312. Vīranesvara, 125 Vikramspanoys, 173
Vikramspunoys, 173
Vikramstrjuna Vijaya—See also Pampa
Bhārata, 136, 224, 225.
Vikramštria (Chāpa k.), 100, 103
Vikramštia (Dharmspāla), 49, 183. Vira Pandya, 157, 159 Virarajendra, 174 Vīrašatvas, 323 Vīrasena, 182, 294. Vikramašīla monastery (vihāra), 49, 271, 272, 273, 274, 275, 369, 448, 449
Vikramorusijus, 218
Vikrampur, 280, 348 Vīrasilāmegha-Sec also Jagatīpāla, 173, Vīrasimha (k. at Kolāhalapura), 142 Viratesvara temple, 338 Vikranta-kaurava (or Sulochana Nata-Viravāhu, 61, 80(n). ka), 180. Virochana, 142 Vikranta-varman III, 424 Virochana (legend), 332. Vilasatunga Devananda II, 78 Virūpa, 270. Virūpāksha-mūrti, 308 Vilásatunga Devananda II, 78. Vilinam, 158 Višākhadatta, 178, 179, 228(n). Village assemblies in South India, 383 Višākhadatta and his Mudrā-Rākshasa, Vimala, temple of, 298 Introduction to the study of, 228(n) Vimala (writer), 223 Višākhadeva, 228(n). Vimalāditya, 291 Vimalamati, 190 Višakhapatnam District, 78, 136, 139 Višākhila, 397(n) Višākhsha, 443. Visāvāda, 333. Vishmabānalīlā, 194 Vımalamitra, 447 Vimana, 176 Vinadhara-dakshına-mürti, 306 Vinaya, 274. Vishamasiddhi, 135 Vinayadisarman, 135 Vishavakaranas, 244. Vinayādītya (Jayāpīda), 115. Vinayādītya (brother of Potānkuša), 143 Vishayamahattaras, 255(n). Vishayapati, 243, 246 Vinayadıtya (son of Vıjrahasta), 142. Vishayas, 240, 243, 244, 247. Vınayakapāla I (Pratīhāra k.), 33, 34, 36, 37, 40, 43(n). Vınayakapāla II (Pratīhāra k.), 37, 43 Vishayavyavahārins, 243 Variagovjetovinervari, 283 Vashmu, 28, 85, 91, 92, 125, 138, 185, 224, 237, 238, 239, 237, 278, 282, 283, 235, 296, 305, 306, 311, 313, 314, 316, 328, 329, 339, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 336, 339, 341, 342, 343, 344, 347, 350, 351, 360, 418, 435, 440, Vashu, temple of, 111, 113, Vashusudkarmottara, 237, 238, 254(n), (n). Vināyakas, 345. Vınayamahadevī (wife of Kamarnava), 142. Vinaya-Pitaka, 260. Vindhyanripati, 131(n). Vindhyas, 7, 33, 50, 83, 213. Vishnudharmottara, 255(n), 388, 400. Vishnu-krishna, 314. 238, 254(n), Vindhyavasını, 344 Vingavalli, 134. Vingavalli, 134. Vingadeva, 267. Vingadeva, 147, 148. Vingaktaka, 243. Vishnu Purana 63, 64. Vishnudeva Duraiarasan, 144. Vishnuvardhana (Chālukya Bhīma II),

136, 137, 138. Vishnuvardhana (Saktiyarman), 140.

Wickremasinghe, 212. Winternitz, 184, 186, 193, 212, 229(n), 230(n), 231(n), 354, 361(n). Vishnuvardhana (Tāla II), 139. Vishnuvardhana IV (E. Chālukya k. of Vengi), 3, 4, 8, 8, 133. Vishnuvardhana V, 135, 137 Vishnuvardhana Hoysala, 163 Women, the position of, 377-382. Wu-ch'a, 65 Vishnuvarman I, 125. Vishnuvarman II, 125. Y Vishvaksena, 308 Vzáshtřádvarta, 312 Vzávakarměvatěra Šástra, 350 Yādavas, 46. Viśvanātha, 188 Viśvāmitra, 94. Yadu, 46 Yadu, Rāshtrakūtas descended from, 17 Visuapadma, 277, (n). Yaduvamśa, 17(n). Yajňapurusha—See also Yajňeša, 313. Yājňavalkya, 203, 233, 249, 250, 256(n), 368, 370, 376, 378, 406, 407. Visvarūpa (avatāra), 313, 314 Visvarūpa (Smrith commentator), 203, 204, 232, 233, 236, 249, 250, 256 (n), 370, 372, 375, 376, 379, 388, 396 (n) Viśvavarman, 348. Yajñavalkya-smrtts, 203 Vitaputra, 397 (n) Yajneśa-See also Yajnapurusha, 313. Vitastā (River), 117 Vitastā valley, 118. Vizianzgaram, 291 Vodda-ārādhana, 222 Yajurveda, 309. Yakshas-See also Upāsakas, 204, 299, Yakshas, 260, 261. Vogel, 122. Yakshınis-See also Sasanadevatas, 264 Vopalita, 189 299, 300. Vorlesungen uber den Islam, 453(n). Ya'kūbī, 419. Vrachada, 215 Ya'kub ibn Layth, 112, 113, 126. Vratas, 264 Vruddha-Hārita, 370, 373, 394 (n) Ya'kūb ibn Tarık, 450 Yama, 237, 283, 309, 331, 367. Yamagarta, 77, 82(n). Vrinda, 199. Vrindamādhava—See also Siddhiyoga. Yamala, 317. 199. Yamantakas, 264 Vrindāvana, 360 Vrishabha-lānchhana (bull crest), 142. Yamantaka-sıddhi, 272. Yamāri, 282, 283. Yāmī, 340 Vrishavarman, 125. Vulur (River), 117 Yamıni, 86. Vyadhapura, 416, 419. Yamuna, 5, 13, 23, 35, 56(n), 84, 85, 86, 330, 341, 343, 438. Vyaghra, 452 Vyaghresvara, 123. Yamunāchārya, 206. Vyakhyanamudra, 282, 286 Yamanua-Ganga Doab-See Ganga-Ya-Vyakhyana-mūrti, 306 muna Doab Vyaktiviveka, 195

Vyasabhashya, 204 Vyavahārikas, 244 Vyomašekhara, 206 Vyomavatī, 206. Vyūha doctrine, 309, 332.

127

Vyāsa, 205, 217, 225 Vyāsa (Āchārya), 367 Vyāsa (Kalachuri k of Sarayupāra), 94

Waddell, 323, 362 (n).
Wadhwan (Kishikawad) (origin of name),
22, 102, 103
Wanangarh, 98, 99
Wanduwash, 186.
Wani Grant of Govinda III, 41(n).
Waters, 380(n)
Wawa, 428, 429.
Wazuristan, 114.

Waters, 300(n)
Wawa, 428, 429.
Wazuristān, 114.
West Bengal, 82 (n), 86
Western Ghats, 403.
Western Hill States, 47.

Yavana, 46, 128. Yayati, 142. Yayatinagara, 148. Yayavara, 180. Yazdagird III, 353. Yellamanchili, 136, 139 Yoga, 365 (n).

Yava-bhumi, 412

Yavadvipa, 274, 419.

Yasobhanja, 72 Yasodeva, 189.

186.

Yasodhara, 121, 189. Yasodharacharita, 183. Yasodharacharita, 220. Yasovarman, 42(1), 84, 85, 86, 89, 90, 96,

Yan Pu Ku Vijaya Śri, 427

Yasahpāla (Pratihāra k.), 43(n). Yasaskara, 85, 120, 244, 245, 369, 396, (n) Yasastilaka and Indian Culture, 363(n).

Yasastılaka champü, 186, 188, 189, 230 (n), 294, 295.

Yaso-varman, 420, 421, 422, 438, 443. Yathasukha, 70, 81 (n).

584

#### INDEX

Yoga, 263, 265, 266. Yogabadari, 123. Yogabhashya, 205. Yogabhashya, 268. Yoga-murti, 306. Yogarahasya, 206. Yogaraja, 96. Yogarāja (Chāpa K.), 103. Yogarāja II (Avanivarman), 96 Yogāsana, 277. Yogasarasamgraha, 205. Yogasatra, 200, 204, 205. Yoga system, 356. Yoga tantra-See also Anuttarayoga tantra, 264, 271, 272. Yogavärttika, 205. Yogaväsishtha, 184. Yogavāsishthasāra, 206 Yogasvarī, 340. Yogic system, 259. Yogini, 320. Yoginis, 308, 342, 243 Younisamcharya, 268 Yogloka, 204 Yuddhamalla (father of Bādapa), 139. Zuhd, 452.

Vuddharmalla I, 135, 137.
Vuddharmalla II, 137, 138
Vuddharmalla II, 137, 138
Vuddharmalla II, 137, 138
Vuddharhidra, 184,
Vuddhard, 184,
Vuddhard, 186,
Vuddhard, 186,
Vuddhard, 186,
Vuddhard, 186,
Vuddhard, 186,
Vuddhard, 187,
Vuddhard, 187, 187, 188,
Vuddhard, 187, 188,
Vuddhard, 187, 188,
Vuddhard, 187, 188,
Vuddhard, 188,
Vuddhard, 138,
Vuddhard, 138,
Vuddhard, 138,
Vuddhard, 138,
Vuddhard, 138,
Vuddhard, 188,
Vuddhard



# बीर सेवा मन्दिर

the age of the Samperial Kernauj. 5014

संपर्ध